# सिं घी जै न ग्र न्थ मा ला

••<sup>--•</sup>••••[ ग्रन्थांक ३५ ]••••••

संस्था प क

स्व० श्रीमद् बहादुर सिंहजी सिंघी

संरक्षक

श्री राजेन्द्र सिंह सिंघी तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिंघी

प्रधान संपादक तथा संचालक आचार्य जिन विजय मुनि



कविराज - स्वयंभूदेव - विरचित

# पउमचरिउ

[अपसंश्मापात्रियत महाकाव्यात्मक जैन रामायण]
दितीय भाग — अयोध्या का ण्ड एवं सुन्द्र का ण्ड

संपादक

डॉ. हरिवछ्रभ चूनीलाल भायाणी एम्. एः, पीएच्. क्री.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* प्रकाशक ]\*\*\*\*\*\*\*

सिं घी जैन शास्त्र शिक्षा पीठ

भारतीय विद्या भवन, बंबई

# ह्र अक्ष्य अक्य

# सिं घी जे न ग्र न्थ मा ला

••••••• क्वराज - खयंक ३५ ]••••••• कविराज - खयंभूदेव - विरचित

# पउमचरिउ

[ अपम्रंशभाषाप्रथितं महाकान्यात्मक जैन रामायण ]



#### SINGHI JAIN SERIES

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*[ NUMBER 35 ]\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## PAUMACARIU

(A JAINISTIC RAMA-EPIC IN APABHRAMS'A)

Composed by

Kaviraja Svayambhudeva

## क ल क ता नि वा सी साधुचरित-श्रेष्ठिवर्य श्रीसद् डालचन्द्जी सिंघी पुण्यस्मृतिनिमित्त प्रतिष्ठापित एवं प्रकाशित

# सिं घी जै न अन्य मा ला

[ जैन भागिक, दार्शनिक, साहिस्थिक, येतिहासिक, वैज्ञानिक, कथात्मक – इत्यादि विविधिषयगुन्धितत प्राकृत, संस्कृत, भपश्रेषा, प्राचीनगूर्जर - राजस्थानी भादि नानाभाषानिषदः, सार्वजनीन पुरातन वाङ्मय तथा नृतन संशोधनात्मक साहित्य प्रकाशिनी सर्वश्रेष्ठ जैन ग्रन्थाविल. ]

> प्रतिष्ठाता रे श्रीमद्-डाल्चन्दजी-सिंघीसत्पुत्र ख॰ दानशील-साहित्यरसिक-संस्कृतिप्रिय श्रीमद् बहादुर सिंहजी सिंघी



## प्रधान सम्पादक तथा संचालक आचार्य जिनविजय मुनि

ऑनररी मैंबर, जर्मन ओरिएन्टल सोसाइटी

सम्मान्य नियामक

भारतीय विद्या भवन, बम्बई; तथा, राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर, जयपुर

सर्वत्रकार संरक्षक श्री राजेन्द्र सिंह सिंघी तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिंघी

सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापीठ

भारतीय विद्याभवन, बम्बई

प्रकाशक -- जयन्तकृष्ण, ह. दवे, ऑनररी रिज्ञार, भारतीय विद्या भवन, चौपाटी रोड, बम्बई नं. ७ मुद्रक -- लक्ष्मीबाई नारायण चौधरी, निर्णयसागर प्रेस, २६-२८ कोलभाट स्ट्रीट, बम्बई २

# कविराज - खयंभूदेव - रचित

# पउमचरिउ

[अपभ्रंदाभाषाग्रथित महाकाव्यात्मक जैन रामायण]

विविध विस्तृत पाठमेद, प्रसावना, विविष्ट शब्दकोष, परिशिष्टादि समन्वित

**संपादक** डॉ. हरिवल्लभ चूनीलाल भायाणी एम्. ए.; पीएच्. डी.

( प्राप्यापक, संस्कृत पवं प्राचीन गुजराती साहित्य, भारतीय विद्याभवन )



द्वितीय भाग

(अयोध्याकाण्ड एवं सुन्दरकाण्ड)

# सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापीठ भारतीय विद्या भवन

बं ब ई

विक्रमाब्द् २०१० ] प्रथमाष्ट्रस्ति, पंचायत प्रति

[ सिस्ताब्द १९५३

# SINGHI JAIN SERIES

A COLLECTION OF CRITICAL EDITIONS OF IMPORTANT JAIN CANONICAL PHILOSOPHICAL, HISTORICAL, LITERARY, NARRATIVE AND OTHER WORKS IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRAMSA AND OLD RAJASTHANIGUARATI LANGUAGES, AND OF NEW STUDIES BY COMPETENT RESEARCH SCHOLARS

**ESTABLISHED** 

IN THE SACRED MEMORY OF THE SAINT LIKE LATE SETH

## ŚRĪ DĀLCHANDJĪ SINGHĪ

OF CALCUTTA

BY

HIS LATE DEVOTED SON

Danasila - Sahityarasika - Sanskritipriya

SRI BAHADUR SINGH SINGHI

DIRECTOR AND GENERAL EDITOR

ACHARYA JINA VIJAYA MUNI

(HONORARY MEMBER OF THE GERMAN ORIENTAL SOCIETY)

HON. DIRECTOR

BHARATIYA VIDYA BHAVAN, BOMBAY

AND

RAJASTHANA PURATATTVA MANDIR, JAIPUR

UNDER THE EXCLUSIVE PATRONAGE OF

SRI RAJENDRA SINGH SINGHI SRI NARENDRA SINGH SINGHI

PUBLISHED BY

SINGHIJAIN SHASTRA SHIKSHAPITH
BHARATIYA VIDYA BHAVAN
BOMBAY

# PAUMACARIU

OF

#### KAVIRĀJA SVAYAMBHŪDEVA

(A PRE-TENTH CENTURY JAINISTIC RAMA-EPIC IN APABHRAMSA)

CRITICALLY EDITED FOR THE FIRST TIME WITH AN ELABORATE INTRODUCTION, INDEX VERBORUM AND APPENDICES

Dr. HARIVALLABH C. BHAYANI, M. A., Ph. D.

Professor of Sanskrit and Old Gujarati BHARATIYA VIDYA BHAVAN



PART SECOND

(AYODHĀ KĀNDA AND SUNDARA KĀŅDA)

PUBLISHED BY

# Singhi Jain Shastra Shikshapith BHARATIYA VIDYA BHAVAN BOMBAY

V. E. 2009]

First Edition: Five Hundred Copies [1953 A. D.

Vol. 35]



Price Rs. 10-8-0

## ॥ सिंघीजैनग्रन्थमालासंस्थापकप्रशस्तिः॥

अस्ति बङ्गामिधे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्शिदाबाद इत्याख्या पुरी वैभवशालिनी ॥ बहवी निवसन्त्यन्न जैना ऊकेशवंशजाः । धनाक्या नृपतम्मान्या धर्मकर्मपरायणाः ॥ ş श्रीडालचन्द इत्यासीत् तेष्वेको बहुभाग्यवान् । साधुवत् सचरित्रो यः सिंपीकलप्रभाकरः ॥ £ बाह्य एवागतो यश्च कर्तुं व्यापारविस्तृतिस् । कलिकातामहापुर्या धतधर्मार्थनिश्चयः ॥ कुशामीयस्वबुद्धिव सदृस्या च सुनिष्ठया । उपार्ज्य विपुत्नां लक्ष्मी कोट्यधिपोऽजनिष्ट सः ॥ 4 तस्य मञ्जूकुम।रीति सम्नारीकुरूमण्डना । अभूत् पतिव्रता पन्नी शीरूसीभाग्यभूषणा ॥ श्रीबहादुरसिंहारूयो गुणवाँस्तनयस्तयोः । अभवत् सुकृती दानी धर्मप्रियश्च धीनिधिः॥ प्राप्ता पुण्यवता तेन पत्नी तिलकसन्दरी । यस्याः सौभाग्यचन्द्रेण भासितं तत्कुलाम्बरम् ॥ श्रीमान् राजेन्द्रसिंहोऽस्य ज्येष्ठपुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वकार्यदक्षत्वात् दक्षिणबाहवत् पितुः ॥ नरेन्द्र सिंह इत्याख्यस्तेजस्वी मध्यमः सतः । सनुवीरेन्द्रसिंहश्च कनिष्टः सौम्यदर्शनः ॥ 9 0 सन्ति त्रयोऽपि सरपुत्रा आसमक्तिपरायणाः । विनीताः सरका भव्याः पितुर्मार्गानुगामिनः ॥ 99 भन्येऽपि बहुवस्तस्याभवन् स्वस्नादिबान्थवाः । धनैर्जनैः समृद्धः सन् स राजेव व्यराजत ॥ 12 सन्त्रच – सरस्वत्यां सदासक्तो भूत्वा रूक्ष्मीप्रियोऽप्ययम् । तत्राप्यासीत् सदाचारी तश्चित्रं विदुषां खल् ॥ 93 नाहंकारों न दुर्भावों न विलासों न दुर्ध्ययः । दृष्टः कदापि तदुगेहे सतां तद् विसायास्पदम् ॥ 38 भक्तो गुरुजनानां स विनीतः सजनान प्रति । बन्धुजनेऽनुरुक्तोऽभूत् प्रीतः पोण्यगणेष्वपि ॥ 94 देश-कालस्थितिज्ञोऽसौ विद्या-विज्ञानपूजकः । इतिहासादि-साहित्य-संस्कृति-सत्कलाभियः ॥ 3 8 समुन्नत्ये समाजस्य धर्मस्योत्कर्षहेतवे । प्रचाराय च शिक्षाया दत्तं तेन धनं धनम् ॥ 99 गरवा सभा-समित्यादौ भरवाऽध्यक्षपदान्वितः । दश्वा दानं यथायोग्यं प्रोत्साहिताश्च कर्मठाः ॥ 38 एवं धनेन देहेन ज्ञानेन ग्रुभनिष्ठया । अकरोत् स यथाशक्ति सत्कर्माणि सदाशयः ॥ 98 कथान्यदा प्रसङ्गेन स्विपितुः स्मृतिहेतवे । कर्तुं किञ्चिद् विशिष्टं स कार्यं मनस्यचिन्तयत् ॥ २० पूज्यः पिता सदैवासीत् सम्यग्-ज्ञानरुचिः स्वयम् । तस्मात् तज्ज्ञानवृद्धार्थं यतनीयं मयाऽप्यरम् ॥ ₹ 3 विचार्येवं स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य ससम्मतिम् । श्रद्धास्पदस्वमित्राणां विद्षां चापि तादशाम् ॥ २२ जैनज्ञानप्रसारार्थं स्थाने शा नित नि के त ने । सिंघीपदाञ्चितं जै न ज्ञा न पी ठ मतीष्टिपत् ॥ 28 श्रीजिनविजयः प्राञ्जो मुनिनान्ना च विश्रतः । स्वीकर्तं प्रार्थितस्तेन तस्याधिष्ठायकं पदम् ॥ 98 तस्य सौजन्य-सौहार्द स्थैयौदार्यादिसद्भुणैः । वशीभूय सुदा येन स्वीकृतं तत्पदं वरम् ॥ २५ कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण स्वीयपावनपाणिना । रर्स-नागार्थ-चन्द्राब्दे तत्प्रतिष्ठा व्यथीयत ॥ २६ प्रारब्धं मुनिना चापि कार्यं तदुपयोगिकम् । पाठनं ज्ञानलिप्सुनां प्रन्थानां प्रथनं तथा ॥ २७ तसीव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंचीकुरूकेतुना । स्वपितृश्रेयसे चैषा प्रारन्था प्रन्थमालिका ॥ २८ उतारचेतसा तेन धर्मशीलेन दानिना । व्ययितं प्रष्कलं द्वव्यं तत्तरकार्यससिखये ॥ २९ छात्राणां वृत्तिदानेन नैदेषां विदुषां तथा । ज्ञानाभ्यासाय निष्कामसाहाय्यं स प्रदत्तवान् ॥ g o जलवाच्वादिकानां तु प्रातिकृष्यादसौ मुनिः । कार्यं त्रिवाधिकं तत्र समाप्यान्यत्र चास्थितः ॥ ₹ 9 तन्नापि सततं सर्वं साहाय्यं तेन यय्छता । प्रन्थमालाप्रकाशाय महोत्साहः प्रदर्शितः ॥ 8 8 नन्दै-निर्ध्यक्कै-चन्द्रांब्दे जाता पुनः सुयोजना । प्रन्थावल्याः स्थिरत्वाय विस्तराय च नृतना ॥ **३३** ततः सहरपरामशीत सिंचीवंशनभस्तता । भा वि द्या भ व ना येथं प्रन्थमाला समर्पिता ॥ \$8 **भासीत्तस्य मनोवाञ्छाऽपूर्वग्रन्थप्रकाशने । तद्र्थे व्ययितं तेन लक्षाविध हि रूप्यकम् ॥** 34 दुर्विलासाद् विधेर्द्दन्त ! दौर्भाग्याश्वात्मवन्ध्नाम् । स्वरुपेनैवाथ कालेन स्वर्गे स सुकृती ययौ ॥ P F इन्दु-खै-जून्यै-नेत्रीब्दे मासे बाषाइसञ्ज्ञके । कलिकाताख्यपुर्यो स प्राप्तवान् परमां गतिम् ॥ 20 पितृभक्तेश्च तत्पुत्रैः प्रेयसे पितुरात्मनः । तथैव प्रपितुः स्मृत्ये प्रकाश्यतेऽधुना पुनः ॥ 38

**३**९

80

इयं प्रन्थाविः श्रेष्ठा प्रेष्ठा प्रज्ञावतां प्रथा । भूयाद् भूर्ये सतां सिंबीकुरुकीर्तिप्रकाशिका ॥

विद्वजनकृताह्वादा सम्बदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्वियं लोके श्रीसेंघी प्रन्थपद्धतिः ॥

## ॥ सिंघीजैनग्रन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः॥

₹

3

ч

8

ø

6

Q

90

99

9 2

93

88

94

9 Ę

9 19

38

99

२०

23

२२

35

२४

२५

₹

₹9

२८

२९

30

3 3

3 3

ξĘ

18

24

3 4

ğ 😉

16

39

80

स्वित श्रीमेद्पाटास्यो देशो भारतिश्वश्वतः । रूपाहेलीति सक्षान्नी पुरिका तत्र सुस्थिता ॥ सद्। सार-विचाराभ्यां प्राचीननृपतेः समः । श्रीमणतुरसिंहोऽत्र राठोडान्त्रयभूमिपः ॥ तत्र श्रीवृद्धिसिंहोऽमूद् राजपुत्रः प्रसिद्धिभाक् । श्रात्रधर्मभनो यश्च परमारकुलामणीः ॥ सुक्ष-भोजमुखा भूपा जाता यस्मिन् महाकुले । किं वर्ण्यते कुलीनत्वं त्रस्कुलजातजन्मनः ॥ पत्नी राजकुम्हिति तस्याभूद् गुणसंहिता । चातुर्य-रूप-कावण्य-पुवाक् सौजन्यभूषिता ॥ क्षत्रियाणीप्रभापूर्णां शोर्योद्दीसमुखाकृतिम् । यां दृष्ट्वेव जनो मेने राजन्यकुलजा त्वियम् ॥ पुत्रः किसनसिंहाल्यो जातस्योरतिप्रियः । रणमल्ल दृति चान्यद् यश्वाम जननीकृतम् ॥ श्रीदेवीहंसनामाऽत्र राजपूर्यो यतीश्वरः । ज्योतिर्मेवज्यविद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥ श्रागतो मरुदेशाद् यो समन् जनपदान् बहुन् । जातः श्रीवृद्धिसंहस्य प्रीति-श्रद्धास्पदं परम् ॥ तेनाथाप्रतिमप्रेम्णा स तरस्युः स्वसिद्धे । रक्षितः शिक्षतः सम्यक्, कृतो जैनमतानुगः ॥ दौभाग्यात् तच्छिशोबांहये गुरु-तातौ दिवंगतौ । विमृदः स्वगृहात् सोऽथ यदच्छ्या विनिर्गतः ॥

#### तथा च-

भ्रान्स्वा नैकेषु देशेषु सेविस्वा च बहुनू नरानु । दीक्षितो मुण्डितो भूत्वा जातो जैनमुनिस्ततः ॥ ज्ञातान्यनेकशास्त्राणि नानाधर्ममतानि च । मध्यस्यवृत्तिना तेन तत्त्वातत्त्वगवेषिणा ॥ भषीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । भनेका लिपयोऽप्येवं प्रत-नृतनकालिकाः ॥ येन प्रकाशिता नैके प्रन्या विद्वस्प्रशंसिताः । लिखिता बहुवो लेखा ऐतिद्वातथ्यगुरिफताः ॥ स बहुभिः सुविद्वज्ञिक्तन्मण्डलैश्च सःकृतः । जिनविजयनान्नाऽसौ रूपातोऽभवद् मनीषिषु ॥ यस्य तां विश्वति ज्ञात्वा श्रीमद्गाम्बीमहात्मना । श्राहृतः सादरं पुण्यपत्तनात् स्वयमन्यदा ॥ पुरे चाहम्मदाबादे राष्ट्रीयः शिक्षणालयः । वि चा पी ठ इति ख्यात्या प्रतिष्ठितो यदाऽभवत् ॥ भाषार्यस्वेन तत्रोचैर्नियुक्तः स महात्मना । रर्स-मुँनि-निधीन्द्वेवदे प्ररात स्वा एय म न्दि रे ॥ वर्षाणासष्टकं यावतः सम्भूष्य ततः पढं ततः। गत्वा जर्मनराष्टे स तत्संस्क्रतिसधीतवान् ॥ तत भागस्य सँछ्यो राष्ट्रकार्ये च सिक्रयम् । कारावासोऽपि सम्प्राही येन स्वराज्यपर्वणि ॥ क्रमात् ततो विनिर्मुक्तः स्थितः शानित नि केत ने । विश्ववन्धकवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनाथभूषिते ॥ सिंघीपदयुतं जैन ज्ञान पीठं तदाश्रितम् । स्थापितं तत्र सिंघीश्रीडालचन्दस्य सूनुना ॥ श्रीबहादरसिंहेन दानवीरेण घीमता । स्मृत्यर्थं निजतातस्य जैनज्ञानप्रसारकम् ॥ प्रतिष्ठितंश्च तस्यासौ पदेऽधिष्ठातृसञ्ज्ञके। अध्यापयन् वरान् शिष्यान् प्रन्थयन् जैनवाद्यायम् ॥ तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंचीकुरुकेतना । स्वपितृश्रेयसे द्वोषा प्रारब्धा प्रन्यमालिका ॥ **भर्येयं विगतं यस्य वर्षागामष्टकं पुनः । प्रन्थमालाविकासार्थिप्रवृत्तिषु प्रयस्यतः ।।** बार्ण-रक्षे-नेवेन्द्रेंब्दे मुंबाईनगरीस्थितः । मुंद्यीति बिरुद्दख्यातः कन्हेयालालघीससः ॥ प्रवृत्तो भारतीयानां विद्यानां पीठनिर्मितौ । कर्मनिष्टस्य तस्याभूत् प्रयत्नः सफलोऽचिरात् ॥ विदुषां श्रीमतां योगात् पीठो जातः प्रतिष्ठितः । भारतीय पदोपेत विद्याभवन सञ्ज्ञया ॥ भाइतः सहकार्यार्थं स मनिस्तेन सहदा । ततःप्रभृति तत्रापि सहयोगं प्रदत्तवान् ॥ तद्ववनेऽन्यदा तस्य सेवाऽधिका द्वपेक्षिता । स्वीकृता नम्रभावेन साऽप्याचार्यपदाश्रिता ॥ नर्न्द-निर्ध्यक्कं-चर्नद्राब्दे वैक्रमे विहिता पुनः । एतद् प्रन्थावलीस्थैर्यकृत् तेन नन्ययोजना ॥ परामक्कीत् ततस्तस्य श्रीसिंधीकरूमास्वता । भा विधा भ व ना येयं प्रन्थमारू। समर्पिता ॥ प्रदत्ता दशसादस्री प्रनस्तस्योपदेशतः । स्वपितस्मृतिमन्दिरकरणाय सुकीर्तिना ॥ दैवादक्षे गते काछे सिंघीवयों दिवंगतः । यसस्य ज्ञानसेवायां साहाय्यमकरोत् महत् ॥ पितृकार्यप्रगत्यर्थं यक्षशिक्षेत्रदात्मजैः । राजेन्द्रसिंहमुख्यैश्व सत्कृतं तद्वचसतः ॥ पुण्यश्लोकपितुर्नाञ्चा प्रन्थागारकृते पुनः । बन्धुज्येष्ठो गुणश्रेष्ठो द्वार्द्धकक्षं प्रवृत्तवान् ॥ प्रन्थमालाप्रसिद्धार्थं पितृवत् तस्य कांक्षितम् । श्रीसिचीवन्धुमिः सर्वं तद्गिराऽनुविचीयते ॥ विद्वजनकृताह्वादा सम्बदानम्ददा सदा । चिरं नन्दत्विषं छोके जिन विजय मा रती ॥

## SINGHI JAIN SERIES

## Works in the Series already out. श्च अद्याविष मुद्रितप्रन्थनामाविस्न 🐉

- मेरुतुङ्गाचार्यरचित प्रवन्धाचिन्तामणि मूल संस्कृत प्रन्य.
- २ पुरातनप्रबन्धसंप्रह बहुविध ऐतिहातथ्यपरिपूर्ण अनेक निबन्ध संचय.
- ३ प्रबन्धचिन्तामणि हिन्दी भाषान्तर.
- ४ उदयप्रभस्रिकृत धर्माभ्युदयमहाकान्य.
- **५ कीर्तिको मुदी** आदि वस्तुपालप्रशस्तिसंग्रह.
- ६ राजशेखरसृरिरचित प्रवन्धकोशः
- ७ मेघविजयोपाध्यायकृत देवानन्दमहाकाव्य.
- ८ यशोविजयोपाच्यायकृत जैनतर्कभाषा.
- ९ हेमचन्द्राचार्यकृत् प्रमाणमीमांसाः
- १० जिनप्रभसूरिकृत विविधतीर्थकस्य.
- ११ जिनेश्वरसूरिकृत कथाकोषप्रकरण. ( प्रा० )
- १२ भट्टाकलङ्कदेवकृत अकलङ्कप्रस्थन्नयीः
- १३ प्रभाचन्द्रस्रिरचित प्रभावकचरित.
- १ ४ मेघविजयोपाध्यायकृत दिग्विजयमहाकाब्य.
- १५ सिद्धिचन्द्रोपाध्यायर्चितं भानुचन्द्रगणिचरितः
- १६ यशोविजयोपाध्यायविरचित ज्ञानविन्दु प्रकरण.
- १७ हरिषेणाचार्यकृत बृहत्कथाकोश.

- १८ जैनपुस्तकप्रशस्तिसंप्रह, प्रथम भागः
- १९ हरिभद्रसृरिविरिचत भूतांख्यान. ( प्राकृत )
- २० शान्त्याचार्यकृत न्यायावतारवार्तिक-वृत्ति.
- २१ दुर्गदेवकृत रिष्टसमुख्य.
- २२ कवि अब्दुल रहमानकृत सन्देशरासक.
- २३ भर्तृहरिकृतं शतकत्रयादि सुभाषिवसंप्रह.
- २४ कवि धाहिलरचित पडमसिरीचरिड. (अप॰)
- २५ महेश्वरस्रिकृत नाणपंचमीकहा. (प्राकृ०)
- २६ श्रीभद्रवाहुआचार्यकृत भद्रवाहुसंहिता.
- २७ जिनदत्ताख्यानद्वय. ( प्रा० )
- २८ जयसिंहस्रिकृत धर्मीपदेशमाला. (प्रा॰)
- २९ जयपाहुडनाम निमित्तशास्त्र. (प्राकृत)
- ३० महामुनिगुणपालविरचित जंबूचरित्र (प्राकृत)
- ३१ कोऊहलविरचित लीलावई कहा. (प्रा॰)
- ३२ महेन्द्रस्रिकृत नर्भदासुन्दरीकथा. ( प्रा॰ )
- ३४ खयंभूविरचित **पडमचरिड. भाग १ ( अप०** )
- इप ,, ,, भाग २ (अप॰)
- ३९ दामोदरकृत उक्तिव्यक्तिप्रकरण.
- ४० सिद्धिचन्द्रकृत कान्यप्रकाशखण्डन.

Dr. G. H. Bühler's Life of Hemachandracharya. Translated from German by Dr. Manilal Patel, Ph. D.

#### Works in the Press.

## 🕸 संप्रति मुद्यमाणप्रन्थनामाविळ 🎥

- 🤋 खरतरगच्छबृहद्गुर्वाविलि.
- २ कुमारपाळचरित्रसंप्रह.
- ३ विविधगच्छीयपद्वाविसंग्रह.
- ४ जैनपुस्तक प्रशस्तिसंग्रह, भाग २.
- पे विज्ञिसिलेखसंग्रह विज्ञिप्ति महालेख विज्ञिप्ति त्रिवेणी
   आदि अनेक विज्ञिप्तिलेख समुचय.
- ६ गुणचन्द्रविरचित मंत्रीकर्मचन्द्रवंशप्रवन्ध.
- ७ उद्योतनस्रिकृत **कुवकयमाकाक्या**.
- ८ कौटिल्यकृत अर्थशासा-सटीक. (कतिपयअंश)
- ९ गुणप्रभाचार्यकृत विनयसूत्र.
- १० खयंभूविरिचत पडमचरिड भाग ३

#### Shri Bahadur Singh Singhi Memoirs

- १ स्त्र. बाब् श्रीबहादुरसिंहजी सिंघी स्मृतिग्रन्थ [भारतीय विद्या, भाग ३] सन १९४५.
- 2 Late Babu Shri Bahadur Singhji Singhi Memorial volume. BHARATIYA VIDYA [Volume V] A. D. 1945.
- 3 Literary Circle of Mahāmātya Vastupāla and its Contribution to Sanskrit Literature. By Dr. Bhogilal J. Sandesara, M. A., Ph. D. (S. J. S. No. 33.)
- 4-5 Studies in Indian Literary History, Two Volumes. By Prof. P. K. Gode, M. A. (S. J. S. No. 37-38.)

# स्वर्गवासी साधुचरित श्रीमान् डालचन्दजी सिंघी

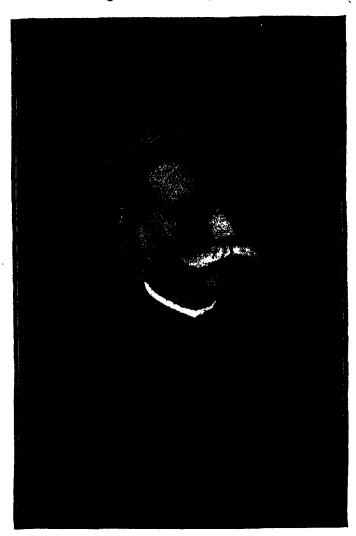

वाबू श्रीवहादुर सिंहजी सिंघीके पुण्यश्लोक पिता जन्म-वि. सं. १९२१, मार्ग. विद ६ ध्री स्वर्गवास-वि. सं. १९८४, पोष सुदि ६





अजीमगंज-कलकत्ता



#### SHRI BAHADUR SINGHJI SINGHI

#### By

#### Acharya Jina Vijaya Muni

On 7th of July, 1944, Babu Shri Bahadur Singhji Singhi left his mortal coils at the comparatively early age of fiftynine. His loss has been widely felt. His aged mother received this rule shock so ill that she did not long outlive him. His worthy sons have lost an affectionate and noble father, the industrialists and businessmen of the country one of their pioneers, the large number of his employees a benevolent master, scholarship one of its best patrons and the poor people of his native district a most generous donor. To me his loss has been personal. My contact with him was a turning point in my life. Whatever I have been able, during the past fifteen years, to achieve in the field of scholarship is due directly to him. The financial assistance with which he backed up my activities was the least of his contributions. But for his love of scholarship with which he inspired me, this chapter of my life would have been entirely different. To his sacred memory I am penning these few lines.

Babu Shri Bahadur Singhji was born in Azimganj, Murshidabad, in Vikram Samvat 1941, in the ancient family of the Singhis, who were of old the treasurers of the Mughal emperors. The family had passed through many viciisstudes of fortune and in the 17th century it migrated from Rajaputana to Bengal, but thanks to the energy and enterprise of Singhiji's father, Babu Dalchandji Singhi, the family firm became a very flourishing concern.

At an early age Singhiji joined the family business and by pushing ahead with father's enterprises, succeeded in making the firm the foremost in the mining industry of Bengal and Central India. Besides he also acquired. vast zamindaries and had interests in many industrial and banking concerns This early preoccupation with business affairs prevented his having a college education. But Singhiji was studious and introspective by nature. Unlike many other wealthy men who spend their money and time in such fads as the races, the theatres, and the like, he devoted all his spare time to study and cultural development. He acquired an excellent command over several languages. Art and literature were the subjects of his choice. He was very fond of collecting rare and invaluable specimens of ancient sculpture, paintings, coins, copperplates and inscriptions. His manuscript collection contained a large number of rare works of historical and cultural importance, among which mention must be made of a unique manuscript of the Koran which was handed down from Baber to Aurangzeb and bears the autographs of all of them. It is recorded therein that it was considered by them all as more valuable than the empire.

His numismatic collection, especially of Kushan and Gupta coins, is considered the third best in the world. He also had a good and large collection of works of art and historical importance. Singhiji was a Fellow of the Royal Society of Arts (London), a member of the Royal Asiatic Society of Bengal, the Bangiya Sahitya Parish d, the Indian Research Institute and a Founder-Member of the Bharatiya Vidya Bhavan. He was also the President of the Jain Shwetambara Conference held in Bombay in 1926. Though he had made no special study of law he was well up in the legal matters. On one occasion when he found that his lawyers were not properly representing his case he himself pleaded out the case successfully, much to the surprise of the bench and the bar who took him for an accomplished advocate.

Though a highly religious and leading figure in the Jain Community he had an outlook which was far from sectarian. More than three fourths of the six lakhs and over of his donations were for non-Jain causes. More often than not he preferred to give his assistance anonymously and he did not keep a list of his donations even when they were made in his name. To the Chittaranjan Seva Sadan, Calcutta, he gave Rs. 10,000/-, when Mahatmaji had been to his place for the collection of funds; to the Hindu Accademy, Daultapur, Rs. 15,000/-, to the Taraqi-Urdu Bangala 5000/-, the Hindi Sahitya Parishad 12,500/-, to the Vishuddhanand Sarasvati Marwari Hospital 10,000/-, several maternity homes 2,500/-, to the Benares Hindu University 2,500/-, to the Jiaganj High School 5000/-, to the Jiaganj London Mission Hospital 600/-, to the Jain Temples at Calcutta and Murshidabad 11,000/-. to the Jain Dharma Pracharak Sabha, Manbhum 5,000/-, to the Jain Bhavan, Calcutta, 15,000/-, to the Jain Pustak Prachar Mandal, Agra, 7,500/-, to the Agra Jain Temple 3,500/-, to the Ambala Jain High School, 2,100/-, for the Prakrit Kosh 2,500/-, and the Bharatiya Vidya Bhavan 10,000/-. At the Singhi Park Mela held at his Ballyganj residence in which Viscount Wavell, then Commander-in-hief, and Lord John Herbert, Governor of Bengal and Lady Herbert participated, he donated Rs. 41,000/-, for the Red Cross Fund.

The people of the district of Murshidabad, his native place, will ever remain grateful to him for having distributed several thousand maunds of rice at the low price of Rs. 8/— when rice was selling at Rs. 24/— in those terrible years of 1942-44, himself thereby suffering a loss of over three lakhs. In May-June 1944 he again spent Rs. 59,000/— for the distribution of cloth, rice and coins for the people of that place.

My close association with Singhij began in 1931, when he invited me to occupy the Chair for Jain Studies which he was starting at the Vishvabharati. Due to unfavourable climatic conditions of Shantiniketan I could not continue to work there for more than four years, but during those years was founded the Singhi Jain Series. During the period of ten years of my principalship of Gujarat Puratattva Mandir, Ahmedabad, and even before that I had been collecting materials of historical and philological importance and folk-lore etc. which had been lying hidden in the great Jain Bhandars of Patan, Ahmedabad, Baroda etc. I persuaded Singhiji to start

a series which would publish works dealing with the vast materials in my possession, and also other important Jain texts and studies prepared on the most modern scientific lines. On the works of the Series he spent through me more than Rs. 75,000/-. During this long period of over a dozen years he not even once asked me as to how and for what works the amount was spent. Whenever the account was submitted he did not ask for even the least information, but sanctioned it casting merely a formal glance on the accounts sheets. But he showed the most discriminating interest in the matter that was being published and on the material and manner in which they were being brought out. His only desire was to see the publication of as many works as possible during his lifetime. In May 1943 at my instance he gave over the Series to the Bharativa Vidya Bhavan. In September 1943 I had been to Calcutta to negotiate the purchase, for the Bhavan, of a well-equipped library of a retired professor. Singhiji casually asked me what arrangements had been made for meeting the cost. I promptly replied that there was no cause for worry as long as donors like himself were there. He smiled; he had decided. Eventually he pursuaded me to go in for the Nahar Collection which was a still more valuable one. He did not live long enough to present this literary treasure to the Bhavan; but his eldest son and my beloved friend, Babu Shri Rajendra Singh has fulfilled his father's wish though he was totally ignorant of it and has got this unique collection for the Bhavan and spent Rs. 50,000/- for the purpose.

By the end of 1943 his health began to decline. In the first week of January, 1944, when I went to him at Calcutta in connection with the work of the Bharatiya Itihasa Samiti I found him extremely unwell. Notwithstanding his ill health he talked to me for more than a couple of hours on the day of my arrival there. The first thing he said in the course of this lengthy, though very sweet talk, was to give me a mild reproof for undertaking the long and tedious journeys to Calcutta, Benaras and Cawnpore in spite of my ill health. He discussed with absorbing interest the details of the Samiti's proposed History of India, a subject of great interest to him. Our talks then drifted to the subject of the History of Jainism in which connection also he expressed his opinion about the material to be utilised for such a work. At the termination of our talks, which this time lasted for over three hours, I found him much exhausted and drooping in spirits.

On the 7th January his health took a turn for the worse. On the 11th January I went to take leave of him, which he, full of emotion, gave with a heavy heart, exclaiming, "Who knows whether we shall meet again or not?" I requested him to take heart and remain buoyant. He would be soon restored to normal health. But while I was stepping out of his room my eyes were full of tears and his last words began to eat into my heart. Ill luck prevented our second meeting. That lofty and generous soul finally left its mortal hebitat at mid-day on 7th July, 1944. May his soul rest in peace!

His sons, Babu Rajendra Singh, Babu Narendra Singh and Babu Virendra Singh are treading in the footsteps of their revered father. During

the past year on the Singhi Series alone they have spent over Rs. 20,000/-. I have already mentioned how Babu Rajendra Singh purchased for the Bhavan the valuable Nahar collection. Babu Narendra Singh has also spent Rs. 30,000/- for a foundation of a Jain Bhavan at Calcutta. Babu Rajendra Singh and Babu Narendra Singh have also very generouly promised me to continue to meet all the expenses of the Singhi Jain Series and requested me to bring out as many works as possible, at whatever cost so that this unique series founded and cherished by their late lamented father may continue to bring to light the invaluable treasures of Jain literature and culture.

In recognition of his unique assistance the Bharatiya Vidya Bhavan has decided to perpetuate Singhiji's memory by naming its Indological library after him. Further, one of its main halls will bear his name. The Bhavan's Jain Department will also be known as the Singhi Jain Shikshapith.†

July 1, 1945.

BHARATIYA VIDYA BHAVANA

BOMBAY.

Jina Vijaya Muni

<sup>†</sup> Reprinted from Babu Shri Bahadur Singhji Singhi Memorial Volume of the Bharatiya Vidya, [Volume V] 1945.

#### GENERAL EDITOR'S NOTE

In my foreword to the First Part of the Paumacariu (S.J.S. No. 34), I stated that the Second Part also of that work, containing the next two Kāndas, viz., the Ayodhyā and the Sundara, was likely to be ready in time to be published along with the First Part. With the publication of this Volume, I am now glad that the hope expressed there has been fulfilled.

These two parts of the *Paumacariu* cover up together a little more than three fifths of of the whole text. The remaining portion, comprising the Yuddha-Kāṇḍa and the concluding Uttara-Kāṇḍa, contains thirty-three Sandhis in all. That will make up the third and last part of the *Paumacariu*. Its printing too has been begun and I am trying to bring it out as early as possible.

Vijayādaśamī, 2009, October 17, 1953. Bharatiya Vidya Bhavan,

Jina Vijaya Muni

#### **PREFACE**

The present volume contains the Ayodhyā-kāṇḍa and the Sundara-kāṇḍa i.e. the second and the third Kāṇḍa of the *Paumacariu* of Svayambhū-deva. It takes up the narrative from the birth of Rāma and stops with the arrival of Rāma's army at the Haṁsadvīpa near Laṅkā.

The manuscript material, principles of text-constitution and method of presenting the text used for this part are the same as those for the First Part. The glossary has been limited to registering select words. A brief outline of the narrative is given. It is followed by a table of metres employed in the Ayodhyā and the Sundara.

H. C. Bhayani

# A BRIEF OUTLINE OF THE NARRATIVE IN SANDHIS XXI-LVI

#### AYODHYA KANDA

XXI. Sandhi. The birth and marriage of Rāma and Lakşmana.

Prediction that Rāvaṇa would die in the battle for Janaka's daughter at the hands of two sons that were to be borne to king Daśaratha of the Raghu dynasty rul'ng at Ayodhyā. Learning this, Vibhīṣaṇa decided to assassinate Daśaratha and Janaka, who forewarned by Nārada, substituted plaster statues in their places and secretly left. The unsuspecting Vidyādhara's removed the heads of the statues. Daśaratha and Janaka in their ramblings attended the Svayamvara of Princess Kaikayī of the city of Kautukamangala. Kaikayī chose Daśaratha, who, after the marriage ceremony was over, offered her two boons for exceptional services rendered by her at the time of fighting away the alliance of disgruntled suitors. She reserved them for some future use.

To Daśaratha were borne four sons—Rāmacandra of Aparājitā, Lakṣmaṇa of Sumitrā, Bharata of Kaikayī and Satrughna of Suprabhā. To Janaka and Videhā ruling at Mithilā were borne Bhāmaṇḍala and Sītā. New-born Bhāmaṇḍala was abducted by some revengeful god and abandoned was found by the Vidyhādhara king Candragati, who reared him up as his son. In the meanwhile, young Rāma and Lakṣmaṇa came to Janaka's rescue and fought back the attack of the barbarian hordes on Mithilā. Janaka appreciated their services by betrothing Sītā to Rāma.

Once Nārada unwittingly frightened Sītā and was therefore thrown out of harem by her attendants. Smarting under the insult, he showed her portrait to Bhāmaṇḍala, who at once fell in love with her so madly that to save his life, Candragati had to lay a trap for bringing Janaka before him. The latter expressed his inability to marry Sītā to Bhāmaṇḍala, as she was already betrothed to Rāma, but at last agreed to make the stringing of the divine bows Vajrāvarta and Samudrāvarta as a stipulation to be fulfilled by Sītā's suitors. The bows were removed to Mithilā and a Svayamvara was immediately held. Only Rāma and Lakṣmaṇa could string the bows. Sītā was therefore married to Rāma, who, it was forecast, would destroy many Rākṣasas on account of her. Saktivardhana married eight of his daughters to Lakṣmaṇa and the remaining ten to the other two brothers. Droṇa's daughter Viśalyā too was given to Lakṣmaṇa. Rāma and Sītā lived happily at Ayodhyā.

XXII. Sandhi. Bhāmaṇḍala's realization: Daśaratha's renunciation: Bharata's Coronation.

Once Dasaratha, on a complaint from Suprabhā took to task the old chamberlain in his harem for his negligence. The latter put forth disability due to old age as an explanation. This small incident filled Dasaratha's mind with thoughts of mortality and ephemeral nature of worldly pleasures. He decided to renounce the world and crown Rāma in his place.

Frustrated Bhāmaṇḍala decided to abduct Sītā forcibly. Marching forth with his army, he reached Vidagdhapura, and he remembered his past birth as a ruler at that place. He also got the vision of his real character as the kidnapped twin brother of Sītā.

Remorseful, he came to Ayodhyā, where he was introduced to Rāma, Lakṣmaṇa and others by monk Satyabhūti, who also narrated his whole story.

Now learning that Daśaratha was to crown Rāma the next day, Kaikayī, out of jealousy, asked from the king the kingdom for Bharata as one of the long-promised boons. Rāma handed over the kingdom to Bharata, and to allay the fears of Daśaratha about discord possibly developing among princes accepted a voluntary exile to the forest. Bharata was quite unwilling to accept the reins of the kingdom, but was pressed by Daśaratha, who had decided to become a recluse. Rāma crowned him with his own hands.

XXIII. Sandhi. Rāma, Laksmaņa and Sītā go into exile.

Svayambhū's fresh confession of diffidence in his ability to do full justice to the vast and noble theme of the Rāmāyaṇa.

When Rāma and Lakṣmaṇa took Daśaratha's leave to depart, the latter was remorseful, though he admitted the greatness of truth above everything. When Aparājitā learnt from Rāma about the sudden developments leading to the immediate exile of Rāma and Lakṣmaṇa she cried bitterly along with the whole harem. Pacifying them, the two brothers moved forth. Sītā also joined them. Enraged Lakṣmaṇa showed readiness to capture Bharata and hand over the throne to Rāma, but the latter said that they should honour their father's word and spend sixteen years in the forest. Praying at a shrine, they took the way to the forest. At dawn they were joined by whole of the royal army. All reached the Pāriyātra. Slightly further on was sighted the formidable river Gambhīrā, when Rāma persuaded the army to return. Sītā crossed the river by mounting on Rāma's palm. Many feudatory princes from the returning army felt so miserable without Rāma that they at once renounced the world.

XXIV. Sandhi. Dasaratha becomes a recluse: Bharata's unsuccessful effort to bring back Rāma.

Along with Rāma, Laksmana and Sītā departed the glory of Ayodhyā. The berievement was shared equally by all the people, who were constantly haunted by Laksmana's memory.

Daśaratha went forth in great pomp to perform the ablution ceremony of the Jina. At that moment Bharata again argued with him as his own love for renunciation was still unabated. But Daśaratha disapproved of such wavering when once a decision was taken. Thus, redeeming his pledge to Kaikayī and tying the royal turban round Bharata's head, Daśaratha, along with one hundred and forty other kings repaired to the Jina-shrine and became a recluse.

News of Rāma's departure reached Bharata. Overwhelmed with sorrow, he swooned. His recovery and lament. He consoled Aparājitā and promised to bring back Rāma and Laksmana.

He immediately left and following Rāma's track overtook them after six days. Kaikayī also arrived. Bharata's request to Rāma to return and accept the crown could not be accepted by Rāma as that would be against the plighted word of their father. Accordingly Rāma tied with his own hand the royal turban round Bharata's head and resumed his journey. Bharata took a vow to abdicate when Rāma returned and came back to Ayodhyā.

Moving further on, Rāma, Lakṣmaṇa and Sītā came to the Tāpasavana, where lived all sorts of ascetics. Similarly they crossed forest settlements of hunters and herdsmen. Thence passing through a dense jungle and taking to the eastern direction, they came in the vicinity of mount Citrakūṭa, when four months and a half were completed since their departure from Ayodhyā. They now entered the precincts of the city of Daśapura. Lakṣmaṇa saw some one fleeing in mortal panic, with his head broken. He caught him and brought before Rāma.

# XXV. Sandhi. Episode of Vajrakarņa and Simhodara.

The stranger's account: He was escaping from a deadly battle between king Simhodara and his feudatory Vajrakarna, the king of Daśapura, the cause being the latter's vow not to salute anybody except the Jina.

They rewarded him and by and by entered Daśapura. Lakṣmaṇa went to see Vajrakarṇa, who welcomed him warmly and supplied a very sumptuous dinner for all the three. As a return obligation Lakṣmaṇa, as a representative of king Bharata and as an ally of Vajrakarṇa, told Simhodara to make up with his opponent by equally sharing his kingdom with him or otherwise be ready for the worst. Enraged Simhodara ordered to

arrest Lakşmana, but he killed all who dared to approach him. Finally Simhodara attacked Lakşmana but was himself captured. News reached Vajrakarna. Triumphant Lakşmana taking the captive king along with him fell at the feet of Rāma, who embraced him affectionately.

#### XXVI. Sandhi. Episode of Kalyāņamāla.

The kingdom was divided between Vajrakarna and Simhodara. For his timely service to Vajrakarna, thief Vidyudanga also was duly rewarded. Laksmana consented to marry the three hundred girls offered by Vajrakarna and Simhodara, at the time when he would return after fixing up a suitable abode for Rāma.

Rāma, Lakṣmaṇa and Sītā left that place at midnight and arrived at the city of Kūvara. It's king Kalyāṇamāla, who was really a woman disguised as a man, was out in the park to enjoy spring sports. Seeing Lakṣmaṇa, Kalyāṇmāla was overcome with pangs of love and calling him at once, honoured him by offering to share the royal seat. Rāma and Sītā also were called there. They all enjoyed water-sports and dined. Reveal.ng her secret, Kalyāṇamāla told that she was forced to live like that because Rudrabhūti, the king of the Vindhyas had kidnapped her father, Vālikhilya. Lakṣmaṇa took a vow to kill Rudrabhūti in a battle. They spent that night there. Next morning when Kalyāṇamālā avoke, she was pained to find that her guests were already gone leaving behind a written message for her.

#### XXVII. Sandhi. Episode of Rudrabhūti and Kapila.

They proceeded towards the Vindhyas, and crossed the Narmadā, when, king Rudrabhūti, who came there on a hunting expedition, ordered his men to snatch away beautiful Sītā from Rāma and Lakṣmaṇa. But the latter twanged his bow and the attacking party fled. On learning that the strangers were Baladeva and Vāsudeva, he at once fell at their feet. Vālikhilya was realsed.

Rāma, Lakṣmaṇa and Sītā resumed their journey. Crossing the Tāpī, they arrived at Aruṇagrama and entered the house of Brāhmaṇa Kapila in his absence, because Sītā felt thirsty since very long. As they rested there a while, Kapila returned and abused them. To save him from enraged Lakṣmaṇa, they left his house. Proceeding further they entered a dense forest and halted under a huge banyan tree.

#### XXVIII. Sandhi. The Kapila episode concluded.

During the night time, as they rested there, Pūtana Yakṣa, in order to protect them from the downpour of rains, created by means of his magic powers a city called Rāmapurī and dedicated it to Rāma with the present of precious ornaments. Kapila learnt that the king of that new city granted the wish of everyone who first bowed to the Jina. Kapila became a Jain convert and went to see the king. Seeing Lakṣmaṇa he at once

took to his heels, but on being caught and brought before Rāma he blessed him, admitting the omnipotence of wealth. He was richly rewarded.

#### XXIX. Sandhi. Episode of Vanamālā.

Leaving that place they arrived at Jivantanagara. The message of Bharata to its ruler Mahidhara to marry his daughter Vanamālā to Lakṣmaṇa when the latter arrived there, had created an intense longing for Lakṣmaṇa in the heart of the princess; but she was already betrothed to someone else. Becoming desperate on account of such an unbearable situation, she secretly went out and was on the point of hanging herself from a tree, but the timely arrival of Lakṣmaṇa saved her. While Lakṣmaṇa talked to Rāma about his new acquisition, the guards in search of the princess surrounded them. They were discomfited in no time by Lakṣmaṇa. Thereupon the king rushed forth threatening with his army, but learning their identity, welcomed them with great joy and married Vanamālā to Lakṣmaṇa.

#### XXX. Sandhi. Episode of Anantavīrya.

Anantavīrya, the king of Nandāvarta, was outraged by the fact that not only did Bharata flatly reject his demand to be accepted as the Sovereign, but he was proceeding in alliance with many other princes to attack him. He sent a directive to king Mahidhara, who was one of his feudatories, to join him with his forces. A long list of feudatories and allies on his side was also given.

Rāma planned to capture Anantavīrya by means of a stratagem. He along with Lakṣmaṇa and eight others assumed the disguise of women and went to the court of Anantavīrya. They introduced themselves as court panegyrists of Bharata and while giving a performance of dance and music, they praised Bharata in glowing terms. Inflamed at this Anantavīrya got up, sword in hand, but taking a dexterous leap Rāma captured him. As his queens begged for their husband's life, Rāma was willing to release him on condition that he accepted Bharata's sovereignty, but Anantavīrya preferred to become a recluse. Bharata arrived there and bowed to the new recluse. Rāma and others returned to Jīvantapura.

#### XXXI. Sandhi. Episode of Jitapadmā.

They left Jīvantanagara, came to Godāvarī and shortly reached Kṣemāñjali city of king Aridamana. In its vicinity could be seen a mound of bones, the remains of the unsuccessful suitors of princess Jitapadmā, who was pledged to be given to him only who can fulfil the test of catching the five Saktis successively thrown at him. Lakṣmaṇa went to the king and offered to pass even a harder test. Aridamana threw five Saktis, one after another at Lakṣmaṇa with deadly vehemence. All were caught by Lakṣmaṇa, who challenged Aridamana to withstand even a single blow of Sakti from him, but Jitapadmā intervened. Lakṣmaṇa then revealed his identity and a distinguished reception was accorded to him.

# XXXII-XXXIII. Sandhis. Episode of Kulabhūşaņa and Dešabhūsaņa.

Resuming their peregrinations, they approached Vanisasthala city, whose king along with his subjects was seen running away from the place in panic, as all of a sudden the city had become infested with a concert of calamities like cyclones, stone showers, roars and earthquakes. Ascending the hill there, rich in animals and vegetation, they came across the ascetics deeply engaged in meditation. Suddenly there appeared a big horde of screaming and roaring demons and goblins who showered all sorts of weapons on the ascetics who, regardless of those disturbances remained steadfast in their meditation. Rāma and Laksmaņa dispersed the satanic horde with their arrows. At that moment the sages attained Kevala. Indra with his retinue of gods came to celebrate the occasion. He exhorted people to take to a religious life from which the highest fruit accrued.

At Rāma's request Kulabhūṣaṇa explained the cause of disturbances to their austerities. It was connected with their previous lives. In one of these, as two brothers they had out of compassion saved a bird. The brothers were reborn as Udita and Mudita. Udita killed his mother's paramour who had also murdered their father. King Vijaya, their master. professing heretical views, was converted by a company of Jain monks. Udita and Mudita along with the king renounced the world. In their wanderings they fell in the hands of a Bhilla chief Vasubhūti who was nobody else but their mother's paramour reborn. They were saved by another Bhilla chief who was formerly the bird rescued by them in their previous life. Vasubhūti died and wandering through numerous animal and hellish existences was reborn as Anuddhara at Aristapura, where Udita and Mudita too were reborn as princes. At the king's death Anuddhara rebelled, but the princes subdued him. Anuddhara was reborn as god Agniketu, while the princes after passing through several existences were reborn as princes Kulabhūsana and Deśabhūsana at Siddhārthapura. Returning after their long stay with the teacher they fell in love with a girl, who turned out to be their very sister. Disgusted with the worldly life, they became recluses. The disturbances to their austerities that were seen by Rāma and Laksmana were caused by god Agniketu bearing grudge to them from the past lives.

At Rāma's request Kulabhūṣaṇa foretold that he and Lakṣmaṇa would cross the southern ocean, win hundreds of battles and become eventually the lords of three continents.

XXXIV. Sandhi. Kulabhūşaņa's sermon. Rāma's life as a forester.

Kulabhūṣaṇa's sermon on the good fruits of religious austerities, vows and penances.

They left that place, entered the Dandaka forest and proceeding well in the interior halted under a creeper bower. They now lived the life of real foresters.

Once two monks arrived there. They were duly worshipped and served with the choicest food. As a result of this pious act gods manifested the five mirecles.

#### XXXV. Sandhi. Episode of Jatayin.

Seeing the shower of precious jewels that poured down as a reward for the pious gift of food to monks, the bird Jatayin present there, remembered his sinful previous existence. Repentant he fell at the feet of the monks. The moment he was sprinkled with the feet-washing water of the monks, his body was transfigured. He got wings of gold and other bodily parts of various jewels. He was adopted as a son by Sitā. At Rāma's request the monks narrated the story of Jatavin's previous existence. Formerly he was Buddhist king Dandaka. Impressed by the forbearance and deep knowledge of a Jain monk, he became a Jain convert and once invited a company of five hundred monks to his city. His queen and prince, as staunch Buddhists, conspired variously to incriminate the monks and win back the king to their fold. Once they made the king an eye-witness to a love-scene got up between the queen and a false Jain monk. Taken in by this, Dandaka killed the monks by getting them pressed in a machine. One of the two monks that were accidently saved was so much angry at this ghastly deed that he was burnt to ashes by the fire of his wrath, which also consumed the whole city. The king, queen and prince were reborn in different hells and suffered harrowing tortures. Thence wandering through thousands of births, at last the king was reborn as the bird Jatāvin.

Rāma and other took the five vows of the householder. Returning, they found their abode filled with jewels. Lakşmana used them in forging a diamond chariot.

# XXXVI. Sandhi, Lakşmana acquires the magic sword Sürahāsa and rejects Candranakhā.

Riding in the chariot they proceeded further. The Kṛṣṇā was crossed and they came to the Krauncanadī, where they made a halt. It was autumn then. Lakṣmaṇa roaming here and there, bow in hind, saw a bamboo thicket and a sword hanging nearby in the air. Taking the sword he tried a stroke at the thicket and there fell before him the thicket along with a severed human head and its trunk. Returning, he narrated the incident to Rāma who could see at once that it was a divine sword and that the incident was a potent settres of quarrel.

Rāvaṇa's sister Candranakhā came to the Dandaka forest to witness the fulfilment of the twelve-year austerities of his son Sambu with the acquisition of the magic sword Sūrahāsa. But seeing him lying beheaded, instead, she lamented pathetically and took a vow to kill the culprit. Shortly she saw two men; one of them carried a sword. That was Sambu's murderer. But at the sight of these men, thoughts of taking revenge left her and she fell in love with them. She at once appeared before Rāma and Lakṣmaṇa in the form of a beautiful damsel in distress and proposed to marry one of them. Rāma passed her on to Lakṣmaṇa who rejected her as her person exhibited inauspicious marks and characteristics. Thereupon Candranakhā revealed her real self.

XXXVII. Sandhi. Candranakhā's report to Khara and Dūşaņa. Battle with Lakşmaņa. Triśiras killed.

She assumed a hideous form of demoniac proportions and threatened to swallow them, but frightened at the Sūrahāsa sword raised by Lakṣmaṇa, she ran to her husbands Khara and Dūṣaṇa and reported how Sambukumāra was killed and she was molested by two strangers in the forest. Much aggrieved by these news, Khara, against the advise of Dūṣaṇa, marched forth to punish the culprits. Dūṣaṇa sent a message to Rāvaṇa regarding these developments. Khara challenged Lakṣmaṇa. Telling Rāma to guard Sītā and come to his help only when he heard a lion-roar from him, Lakṣmaṇa faced Khara. In the first round of battle he cut off the three heads of Triśiras.

#### XXXVIII. Sandhi. Rāvaņa abducts Sītā.

Tempted by the mention of a beautiful damsel in the message that arrived from Dūṣaṇa, Rāvaṇa came in his aerial car to the Daṇḍaka forest. He admired the prowess of Lakṣmaṇa who single-handed faced a whole army. Seeing Sītā he was at once infatuated by her extraordinary beauty. He ordered the magic power Avalokanī to suggest some trick for abducting Sītā. She tried to dissuade him but failed. Then taking advantage of the understanding between Rāma and Lakṣmaṇa, Avalokanī sent forth a lion-roar from the battle field, and at once Rāma rushed, disregarding illomens, to help Lakṣmaṇa, thinking that he was in trouble.

He saw Laksmana victoriously slaughtering the opponents on the battle-field. The latter told him he never made the lion-roar, and suspecting some foul play, he advised Rāma to return at once to Sītā.

Here Rāvaņa carried off Sītā. Jaṭayin attacked him with beak and claws but fell at a powerful sword blow from Rāvaņa. Sītā's lament and cries for help. Hearing these, a certain Vidyādhara, loyal to Bhāmaṇḍala, happening to pass that way attacked Rāvaṇa, but eventually the latter

deprived him of his magic powers (Vidyās) and threw him on the Kambū island.

Rāvaņa tried many ways to tempt Sītā into accepting him, but met with an insulting rebuff. Killing her would defeat his very purpose. Rape was already foresworn by him. The only course open to him was to bide his time.

When they reached Lanka, Sita refused to enter it and took a vow to abstain from taking food until she got news from Rama. She was kept in a park on the outskrits of Lanka.

#### XXXIX. Sandhi. Rama's vain search and sorrow.

Returning from Laksmana, Rāma found Sītā missing. His fruitless search. He came across Jaṭāyin who was breathing his last. On recitation of the five sacred salutations, he passed away. Overwhelmed with sorrow, Rāma was consoled by two Cārana sages passing that way. They gave him a sermon on the filthiness of human body and worthlessness of worldly ties and pleasures. Rāma caught the mood of renunciation but only for a moment. Weeping he wandered through the woodland, and like one completely out of his mind, begged for the news of Sītā from the trees and animals. Eventually he returned to his abode and fell down thoroughly shattered.

XL. Sandhi. Lakşmana kills Khara and Dūşana. Virādhita is crowned as king in the Alankāra city.

Here Lakşmana was assisted by Virādhita whose paternal kingdom was usurped by Khara and Dūṣana. At last Lakṣmana killed them. Finishing his job, when he returned, Rāma sorrowfully told him of Sītā's abduction and Jaṭāyin's sacrifice. Shortly there arrived Virādhita, who sent his army in search of Sītā all around, but it returned unsuccessful.

At Virādhita's suggestion they repaired to the Alankāra city. Candranakha's son Sunda opposed them, but advised by her, gave up fighting and went to Rāvaņa for help. Rāma and Lakṣmaṇa entered the city in triumph. Virādhita was crowned. But Rāma was quite disconsolate. He went to a Jina-shrine and prayed.

# XLI. Sandhi. Rāvaņa's unsuccessful moves to win Sitā's heart.

Lamenting Candranakhā was somehow consoled by Rāvaņa. Feeling highly depressed at his rejection by Sītā, he persuaded Mandodarī to go to Sītā as a go-between. Next morning Mandodarī paid a visit to Sītā. She was impressed by her beauty. She talked to her about Rāvaṇa in superlatives and held forth temptations of power and pleasures. When

Sită spurned her offer, she threatened to cut her to tiny pieces. At that juncture Răvaņa arrived there. His approaches too failed to get a favourable response from Sītā, who advised him to seek protection it the feet of Rāma. Enraged at this, Rāvaņa tried to frighten her by means of ferocious animals and hobgoblins, but Sītā was unmoved. Vibhīṣaṇa coming to know of this misdeed of Rāvaṇa came there and consoled Sītā.

XLII. Sandhi. Vibhīşaņa's sympathy for Sītā. Lankā circumscribed with the magic fortress Āśālī.

Sītā narrated her story to Vibhīşaņa. He admenished Rāvaņa to give up Sītā. It angered Bāvaņa.

Rāvaņa tried to tempt Sītā by showing to her the pomp and riches of Lankā from his aerial car. But Sītā considered it worthless. In digust he gave up his fruitless efforts.

As his condition grew worse due to intense longing for Sītā, the worried ministers built a magic fortress round Lankā in the form of Āśālī-Vidyā as a safeguard measure.

#### SUNDARA-KANDA

XLIII. Sandhi. Defeat of sham Sugriva.

At Kişkindhapura in the fight that ensued for Tārā's sake between Sugrīva and an impostor, the former was worsted. He came to seek help from Khara and Dūṣaṇa, but learning about their fate went to Virādhita to make Rāma and Lakṣmaṇa his allies. There Jāmbūvat narrated Sugrīva's misfortune—how even Hanumat failed to tell real Sugrīva from sham Sugrīva.

On Sugrīva's request for help, Laksmaņa promised to uproot the impostor and restore Tārā to him. Sugrīva also promised to bring news of Sītā within seven days.

They marched to Kişkindhapura. The messenger sent to the impostor was insulted. A full-fledged battle was averted by arranging a personal duel between Sugrīva and the impostor. In the duel Sugrīva was defeated once more, as Lakşmana, failing to distinguish between the two, could not help him.

Now Laksmana twanged his bow and the magic power left the impostor. His real form restored, he was at once recognized as the Vidyādhara Sāhasagati. The army deserted him and pierced with Rāma's arrow he fell dead. Sugriva entered the city in triumph. Rāma prayed at the shrine of Candraprabha Jima.

XLIV. Sandhi. Sugrīva brings news of Sītā's whereabouts: Lakşmaņa lifts the Koţiśilā.

On receiving a sharp reminder from Rāma, sent through Lakṣmaṇa, Sugrīva shook off his negligence and gave orders to his generals and assistants to undertake a vigorous search for Sītā in all the four quarters. Himself along with Jāmbūvat started in the southern direction. At Kambūdvīpa he met Ratnakeśin, who told them how in an attempt to rescue Sītā from Rāvaṇa he got wounded, was deprived of his magic powers and thrown there. Overjoyed with these unexpected news, Sugrīva brought him before Rāma as an eye-witness of Sītā's abduction.

In view of the great strength of Rāvaṇa and inaccessibility of Laṅkā, Sugrīva advised Rāma to give up efforts for recovering Sītā. But Rāma was determined to kill Rāvaṇa, and Lakṣmaṇa offered to finish him single-handed. At Sugrīva's suggestion Lakṣmaṇa lifted the sacred boulder known as Koṭiśilā—that being predicted as the test for one who was destined to kill Rāvaṇa.

XLV. Sandhi. Hanumat is won over by Rāma. He consents to go to Sītā as Rāma's messenger.

Sugrīva at last was convinced about Laksmana's superiority over Rāvaṇa. For going to Lankā and getting first hand news of Sītā, Hanumat was considered the only capable person. But as he was likely to be ill-disposed towards Rāma for killing Khara and Dūṣaṇa, a messenger was sent to win him over.

The messenger told Hanumat about all the new developments. Hearing the news, two wives of Hanumat experienced opposite feelings. Anangakusumā, Khara's daughter, was full of sorrow, while Pankajarāgā, Sugrīva's daughter rejoiced. Hanumat was indignant with Rāma and Lakṣmaṇa. But as the messenger gave the real account of all that happened—from Candranakhā's wiles down to lifting of the Koṭiśilā, Hanumat was pacified. He went to see Sugrīva. He was given a grand reception. Rāma honoured him greatly. Hanumat readily consented to go to Lankā as a messenger to Sītā. Rāma gave him a message for Sītā and his ring as a token.

XLVI. Sandhi. Hanumat defeats Mahendra.

Hanumat started in his aerial car. On his way he came to the city of king Mahendra, his mother's father. Being reminded of the ill-treatment accorded to his mother Anjana, he decided to teach him a lesson. He created a magic army and after a hard tussle captured Mahendra's son. In the second round of battle, Hanumat suffered a deadly mace-blow from Mahendra, but eventually he captured the opponent.

Having achieved the desired result, he revealed his identity and begged pardon of Mahendra. The latter highly praised Hanumat's valour, but he was all humility. On his advice Mahendra became Rāma's ally.

XLVII. Sandhi. Episode of the daughters of king Dadhimukha.

The princesses of king Dadhimukha, who were destined to marry the person that would kill Sāhasagati, repaired to a forest to practise Yoga and acquire magic powers. Angāraka, their unsuccessful suitor, set fire to that forest, which also harboured two Cāraṇa sages practising austerities. Hanumat passing through air, saw the calamity to the sages and extinguished the fire by means of magic waters. He saluted the sages and was blessed. The princesses too arrived there and praised Hanumat's action. They also narrated their account. Hanumat informed them of Sāhasagati's death at the hands of Rāma. On his advice Dadhimukha went to Kişkindha and married his three daughters to Rāma.

XLVIII. Sandhi. Hanumat destroys Aśālī and Vajrāyudha and marries Lankāsundarī.

Hanumat reached Lankā. Āśālī was guarding the entrance to it. Club in hand he faced her unaided. Āśālī swallowed him. He battered open her inside and came out triumphant.

As Āśālī was destroyed Vajrāyudha, the keeper of the fortress, fell upon Hanumat. He too was killed. Vajrāyudha's daughter Lankāsundarī came to avenge his father's death. It was a close fight. But after a while, fascinated by Hanumat's strength and valour, she expressed her love for him. Hanumat responded. They married. The hostile army unit was held spell-bound, to prevent leaking of news to Rāvaṇa. He spent that night with Lankāsundarī and next day took her leave.

XLIX. Sandhi. Hanumat sees Vibhīşaņa, meets Sītā.

He entered Lankā, went directly to Vibhīṣaṇa and delivered the messages of Jāmbūvat, Nala and Nīla, who denounced Rāvaṇa's immoral act and emphasized the great strength, valour and achievements of Rāma, who would attack Lankā any day. Vibhīṣaṇa told him that Rāvaṇa was infatuated by Sītā and hence did not listen to reason. He himself might have to leave him some day.

Leaving Vibhīṣaṇa, Hanumat searched through the city and eventually came to the park where Sītā was kept. He saw her sorrowful and emaciated. Remaining concealed in a tree he dropped Rāma's ring in her lap. She recognized it and a smile brightened her face. Her sudden smile was reported to Rāvaṇa. Urged by him, Mandodarī, along with the rest of the harem came to Sītā and once more tried to persuade her. But Sītā sang praises of Rāma and Laksmaṇa. Enraged at this, Mandodarī and others threatened to kill her. Sītā remained composed. Hanumat now intervened and introduced himself as Rāma's messenger. Mandodarī taunted him for changing masters for worse. Hanumat gave a befitting retort. Threatening to get him captured next day, Mandodarī left, Hanumat now greeted Sītā with a bow.

# L. Sandhi. Hanumat delivers the message. He is given the return message.

He delivered Rāma's message. Sītā was overjoyed at first, but doubts soon arose in her mind as to the genuineness of the messenger. But Hanumat dispelled them by showing his intimate knowledge of various incidents and details of Rāma's life in exile. That night Trijatā, guarding Sītā, got a dream in which she saw a hero devastating the royal park and demolishing the royal palace, and another one, throwing Lankā into the ocean. This was interpreted favourably by some, unfavourably by others.

On receiving news from Rāma, Sītā broke her twentyone-day fast. Hanumat then offered to carry her on his shoulders but Sītā declined it as involving breach of propriety. She gave a return message for Rāma along with her crest-jewel as a token.

#### LI. Sandhi. Hanumat devastates the royal park.

Before leaving, Hanumat thought of teasing Rāvaṇa by destroying the royal park. He began uprooting all sorts of trees. The four guards of the park attacked him but were killed. The news reached Rāvaṇa. Mandodarī now told him of Hanumat's arrival as a messenger from Rāma as also of the incident of the previous day. Rāvaṇa dispatched a large battalion to punish the miscreant. A ferocious battle ensued. Eventually Hanumat destroyed his assailants.

#### LII. Sandhi. Hanumat kills Rāvaņa's son Akşaya.

Then Rāvaṇa's son Akṣayakumāra came and attacked him. Though worsted several times he encountered him again and again. Both created magic armies, which fought desperately for a while and then disappeared. Ultimately they fought a duel in which Akṣaya was dashed to pieces. The news made Rāvaṇa furious.

#### LIII. Sandhi. Indrajit captures Hanumat.

Strongly disapproving Vibhīṣaṇa's advice to return Sītā to Rāma, Indrajit bragged about his own past exploits and took a vow to capture Hanumat alive. Taking along with him Ghanavāhana and a huge army, he surrounded Hanumat. The latter fought bravely and soon the army was put to flight. At once Ghanavāhana rushed forth and became engaged in a deadly struggle with Hanumat. Soon he was defeated. Thereupon Indrajit challenged Hanumat. After a long drawn-out tussle, he attacked him with the magic serpent noose and Hanumat wishing to put an end to the carnage got voluntarily bound therewith.

#### LIV. Sandhi. Hanumat delivers a Sermon to Rāvana.

Receiving the news of Hanumat's capture Sītā bewailed her unabating misfortune.

Hanumat was produced before Rāvaņa, who upbraided him for his disloyalty, the bitter fruits of which he was tasting just then. In reply Hanumat exhorted Rāvaṇa to hand over Sītā to Rāma and expounded to him the twelve Anuprekṣās—modes of religious reflection. His words evoked good appeal in Rāvaṇa's heart.

# LV. Sandhi. Hanumat's escape. His return to Kişkindha.

Now impressed by dire consequences of committing adultery, now caught by infatuation for Sītā, Rāvaṇa hesitated for a while, but considerations of prestige forced him to make the wrong choice. He abused Hanumat and odered him to stop mouthing sermons before him. When he gave orders to punish him, Hanumat snapped asunder the serpent bonds and taking a jump over Rāvaṇa's head escaped. Using his arms only, he pulled down Rāvaṇa's palace along with which five hundred surrounding houses also were smashed. The city gate too he broke to pieces.

Happy at Hanumat's exploits Sītā blessed him. Departing thence, he went to Lankāsundarī, took her leave, boarded his aerial car and arrived at Kişkindha. He delivered Sītā's message to Rāma along with the token crest-jewel.

Jāmbūvat then narrated the history of Hanumat and praised his great exploits. King Dadhimukha too harped the same tune. Hanumat's minister then gave an account of his master's mission to Lańkā. In an upsurge of affection Rāma embraced Hanumat.

#### LVI. Şandhi. Rāma's march to Lankā.

Rāma prepared to march to Lankā. Numerous drums and trumpets were sounded for an all-out mobilisation. Generals got sufficiently armed. Various army divisions and magic powers (Vidyās) were properly arranged. As the army started, it was greeted by numerous good omens.

They reached the ocean. As they were crossing it in aerial cars, they were attacked at the Velandhara city by Setu and Samudra, loyal to Rāvaṇa. They were defeated by Nala and Nīla. They transferred their allegiance to Rāma. Next day the march was resumed. They reached mount Suvela. On the advice of Setu and Samudra, its ruler came over to Rāma's side. On covering a short distance further, the beautiful Laṅkā came in view. The army encamped at the Haṁsadvīpa. Its ruler was conquered.

All rested there eager to launch an attack on Lanka.

Metres Employed in the PAUMACARIU Sandhis 21-36.

A. Metres employed in the commencing piece at the head of the Kadavzka.

| 1               |                              |              |                                   |                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                 |
|-----------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 0               | No. Name of the metre        | Type         | No. or<br>Pādas<br>in a<br>stanza | Rhyme-<br>scheme                                  | No. of<br>moras per<br>Pada | Cana-scheme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Employed in which Sandhi? | Remarks                                                         |
| <b>Matt</b> ari | ger                          | Sama-dvipadī | 81                                | 4/6                                               | ä                           | - u (or uuu) +u (or uuu)<br>+ 4+4 + 4 + u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *                         | =No. 4in Part L                                                 |
| <u>"I</u> q"    | Helā-dvipadī<br>(Helā-duval) | R            |                                   | *                                                 | ន                           | 6 + u - u or (u, uuu) + 4<br>+ u-u (or u, uuu) +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ĸ                         | =160. 3 in Part 1.                                              |
| -दू             | Salabhafijikā                |              | E                                 | r.                                                | 72                          | <ul> <li>u (or uuu) + - u (or uuu) + 4 + 4 + 4 + -u (or uuu) + - u.</li> <li>(Jagana permitted in the second four-moraic Gana, forbidden for others).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94                        | =No. 54 in the<br>Khafijaka section, ch.<br>fy, Chardonustsana. |
| 1 6             | Dvipadi<br>(Duvai)           |              | ŧ                                 | •                                                 | 8                           | 6 + u - u (or u, uuu) + 4<br>+ 4 + 4 + u - u (or u, uuu)<br>+ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b></b> 51                | =Ne 2 in Part I.                                                |
| Āranāla         | <u>e</u>                     | £            | t                                 | Internal rhymes— a/b. d/e, c/f— the rhyme- scheme | 96                          | (1) 6 + u -u (or u, uuu)/4 + u - u (or u, uuu)/4 + u (or uu) + u u (er u, or u, uuu)/4 + u u (er u, or u, uuu) + u u (or u, uuu) + u (or uu) + u u (or u, uuu)/4 u (or uu)/4 u u (or u, uuu)/4 u (or | Ka                        | Both the schemes are employed even in one and the same stanza.  |
|                 |                              |              |                                   | Şatpadī.                                          |                             | u (or u, uu) +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                 |

INTRODUCTION

| Remarks                           | Here it occurs in all cases as a pair of stanzas with occasional indication of | musical notation.  No. 1 in Part I (Identical with the odd Pada of the Doha). | =No. 24 in Part I. The text calls it Paddhaqid-duvet. | This is slightly dif-<br>ferent from all the<br>four varieties de-<br>scribed in the Chan- | donustisana, ch. IV.               |                                                                                | =No. 22 in Part I                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Employed in<br>which Sandhi?      | 3                                                                              | 9                                                                             | S                                                     | 82                                                                                         | M.                                 | javaka.                                                                        | 22; 23 (13); 24 (9, 10); 25 (2, 5, 9, 10, 17); 27 (15); 29 (9, 10, 11); 30 (8- |
| Gaņa-scheme                       | 4 + — u —, Jagana forbidden.                                                   | 6 + 4 + uuu                                                                   | 4 + 4 + 4 + unu                                       | 4 + uuu (or u -) + 4 + - u (or uuu) + - u - u (or uuu) + - u - (or uuu -)                  | 6 + 4 + uuu, 6 + uu - (or<br>) + u | Metres Employed in the Main Body of the Kadavaka.<br>(a) The Principle Metres. | 4 + 4 + 4 - n                                                                  |
| No. of<br>morās per<br>Pāda       | G.                                                                             | នា                                                                            | 15                                                    | 19                                                                                         | 13, 11                             | aployed in t                                                                   | 16                                                                             |
| Rhyme-<br>scheme                  | P/9                                                                            | a/b, c/d,                                                                     | \$                                                    | 2                                                                                          | p/q                                | Metres En                                                                      | a/b                                                                            |
| No. of<br>Padas<br>in a<br>stanza | 4                                                                              | ◀                                                                             | £                                                     |                                                                                            | 2                                  | Вį                                                                             | és.                                                                            |
| Туре                              | Sama-<br>Catușpadi                                                             | R                                                                             | <b>£</b>                                              | 2,                                                                                         |                                    |                                                                                | Sama-dvipadi                                                                   |
| No. Name of the metre             | 6. Jambbettiä                                                                  | Gandhodakadhārā                                                               | Paraņaka                                              | Nidhyāyikā                                                                                 | Dohā                               |                                                                                | Paddhadis<br>(Paddhatikā)                                                      |
| No.                               | <del>မှ</del>                                                                  | r;                                                                            | œi                                                    | øi                                                                                         | 10.                                |                                                                                | Ħ                                                                              |

|                                                                                                     | No. 23 in Part I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11); 31 (3-10, 13-16); 32 (2,6); 37; 39 (10); 40 (4, 13, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 | 21; 23 (2-7, 9, 11-12, 14-15); 24 (1, 3-8, 11-15); 24 (1, 3-4, 6-7, 11-16, 18-20); 26 (1-15, 17-20); 28 (1-15, 17-20); 28 (2, 4-7); 31 (1-2, 11-12); 32 (1, 4-5, 8-10, 12-14); 34 (3, 10, 12-13); 35; 38; 40 (5, 11, 14); 41, 42 (1-9, 12); 44 (1-4, 6-13, 15-16); 45 (4, 12, 14, 15); 46 (9); 47 (1, 3-10), 49 (1-7, 9-20); 50; 52; 53 (2, 4-5, 7-12); 54 (8, 10-11, 15); 55 (1-4, 6-12, 15-16); 45 (1-7, 9-20); 50; 51, 52 (1-4, 6-12, 15-16); 45 (1-7, 9-20); 50; 51, 52 (1-4, 6-12, 15-16); 52 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12); 55 (1-4, 6-12) |
|                                                                                                     | + 4 + uu - (or) + 1 (or -)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                     | 16 6 + 4 · 0r (or )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                     | £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

. Vadan

5

14.

15

16.

18 17.

ij

| Sego               | ad]                                                                                                                                       | •                                                         | INTRO                                                     | ) UCTI          | (ON              |                                                                                           |                                                                                                        | \$2X                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| =No. 3 above.      | =No. 25 in Part I.                                                                                                                        | This appears to be a variation of the common type.        | 40 (12); =No. 28 in Part I.<br>4-7).                      |                 |                  |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                    |
| 42 (10).           | 24 (2); 46 (4, 6).                                                                                                                        | ¥6 (10).                                                  | 32 (3); 40 (12);<br>44 (5); 45 (8); 53<br>(9, lines 4-7). | 40 (6); 45 (9). | 40 (3); 56 (1).  | <b>40</b> (9).                                                                            | <b>40</b> (10).                                                                                        | <b>40</b> (I).                                                     |
| (See No. 3 above). | — u — four times, the heavy 24 (2); 46 (4, 6). —No. 25 in Part I. syllables in the first three Ganas being seplaceable by two light ones. | syllables except the last, being replaceable by two light | Four times u —                                            | Four times - u  | Four times u — — | The first Pada is the Paddha-40 dia, the second Pada is the latter half of the Paddhadia. | The first Fade is the Vadana- 40 (10).<br>ke, the second Pida is the lat-<br>ter half of the Vadanaka. | The first Packs is twice u — 40 (I). the second is four times u —. |
| **                 | 8                                                                                                                                         | 2                                                         | 8 syllables                                               | :               | 12 syllables     | 16, 8                                                                                     | £                                                                                                      | 4, 6 my liables                                                    |
|                    |                                                                                                                                           | 8                                                         | 8                                                         | ŧ               | R                | ž.                                                                                        | £                                                                                                      | *                                                                  |
| *                  | ŧ                                                                                                                                         | 2                                                         | 2                                                         | 2               | 2                | <b>*</b>                                                                                  | <b>*</b>                                                                                               |                                                                    |
| *                  | 2                                                                                                                                         | 1                                                         | Sama-dvipadi<br>Varņavrtta                                | ŧ               | ŧ                | Vigama-<br>drivadī                                                                        | ŧ                                                                                                      | Vipama-<br>dvipadi<br>Varnavytta                                   |
| Sālabhafijikā      | Madanāvatāra<br>(a)                                                                                                                       | Madanāvatāra<br>(b)                                       | Pramhņikā                                                 | Semānikā        | Bhujangaprayata  | <b>(2)</b>                                                                                | 6                                                                                                      | E                                                                  |
| 19                 | Ŕ                                                                                                                                         | ដ                                                         | ជ                                                         | ផ               | ž                | শ্ব                                                                                       | <b>x</b> i                                                                                             | <b>13</b>                                                          |

| Name           | Name of the metre | etre        | Туре                     | No. of<br>Pádas<br>in a<br>stanza | Rhyme-<br>scheme | No. of<br>morās per<br>Pāda | Сара-есћеве                                                               | which Sandhi?<br>Employed in | Remarks                                                                        |
|----------------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <del>z</del> i |                   | <u> </u>    | Şatapdi(?)               | 9                                 | a/b, d/e,<br>c/f | 10, 8, 6                    | 4 + 3 + 3 (end u - u), 4 + 40 (16).<br>4 (end u - u), 6 (end uu or -).    | 40 (16).                     |                                                                                |
|                |                   |             |                          |                                   |                  |                             |                                                                           |                              | khā (Chandonusā-sana ch. IV Khanja-kas, No. 60) with internal rhymes at 10. 18 |
|                |                   |             |                          |                                   |                  |                             |                                                                           |                              | It is equivalent to  No. 5 above with six  moras cut down from the end.        |
| ĸ              | <b>E</b>          | <del></del> | ž                        |                                   |                  | 10, 8, 5                    | 6 + 4 (end — uu), 4 + 4 53 (1, 3).<br>(end — uu), 5 (— uuu or<br>uuuuu).  | 53 (1, 3).                   |                                                                                |
| 30,            |                   | <u>ц</u>    | Dandaka                  |                                   | _                |                             | 6 light syllables + thirteen 40 (17). to fifteen groups of — u —.         | 40 (17).                     |                                                                                |
| ਸ਼ੁੱ           |                   |             | 2                        |                                   |                  | .,                          | 6 light syllables + eleven to 51 twelve groups of u                       | 51 (2).                      |                                                                                |
|                |                   | ರ           | Metres Em                | ployed                            | in the cc        | ncluding p                  | C. Metres Employed in the concluding piece of the Kadavaka called Ghatta. | led Ghattā.                  |                                                                                |
| S.             | í.                | ¥ 0         | Antarasama-<br>Catuspadi | •                                 | a/b              | 8, 14                       | Both Padas end in — uu.   2                                               | 25, 26, 53.                  |                                                                                |
|                |                   |             |                          |                                   | •                | •                           | _                                                                         | -                            |                                                                                |

| Second]                                                                                                     |                                                                                   |                                                                           |                                                  | INTR                                                 | JOO                    | CTIO                                             | N                                  |                        |                                                 |                                    |                  |                                          |                                                      | xxiii                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| The even Pada is structurally identical with the odd Pada of the Dohā. This is the same as No. 5 in Part I. |                                                                                   |                                                                           | =No. 7 in Part I.                                |                                                      | =No. 10 in Part I.     | =No. 11 in Part I.                               | =No. 12 in Part I.                 |                        |                                                 | =No. 14 in Part I.                 |                  |                                          | =No. 20 in Part I.                                   |                                             |
| 42, 54.                                                                                                     | 22, 36, 38, 41, the commencing stan-<br>za of 42; 46.                             | <b>%</b>                                                                  |                                                  | 39, 45.                                              | 21, 50.                | 28, 51.                                          | 44, 49, 56.                        | 3                      | 33.                                             | - 27, 48.                          | 34, 35, 47.      | n 32.                                    | n 31, 37, 40, 52.                                    | n 28, 30.                                   |
| The odd Pada ends in — u 42, 54. (exceptionally uuu)                                                        | The odd Pada ends in uuu; 22, 36, 38, 41, the the even, in — uu. commencing stan- | The odd Pāda ends in $-u$ ; $\mathbb{Z}_3$ , the even, in $-uu$ (or $$ ). | The odd Pada ends in — u; 55. the even, in — uu. | The odd Pada ends in uuu; 39, 45. the even, in — uu. | Both Padas end in uuu. | The odd Pāda ends in uuu; 28, the even, in — uu. | The odd Pada ends in - uu. 44, 49, | Both Padas end in uuu. | The odd Pada ends in — u; 33. the even, in uuu. | The end is - uuu or uuuuu. 27, 48. | The end is — uu. | a, b, d, e end in uuu; c, f in 32. — uu. | a, b, d, e end in — uu; c, f in 31, 37, 40, 52. uuu. | a, b, d, e end in uuu; c, f in 29, 30.  uu. |
| 9, 13                                                                                                       | 9, 14                                                                             | 11, 12                                                                    | 11, 14                                           | 13, 14                                               | 13, 15                 | 13, 16                                           | 14, 13                             | 15, 13                 | <b>6</b>                                        | 15                                 | 16               | 9, 7, 14                                 | 10, 8, 13                                            | 13, 7, 14                                   |
| b/d                                                                                                         | <b>*</b>                                                                          | s                                                                         | E                                                |                                                      | *                      | *                                                |                                    | *                      | \$                                              |                                    | 2                | a/b, d/e, c/f,                           |                                                      |                                             |
| 4                                                                                                           | £                                                                                 | 2                                                                         |                                                  | r.                                                   | 2                      | t                                                | 2                                  | :                      | :                                               | £                                  | 2                |                                          |                                                      |                                             |
| Åntarasamå<br>Catuspadī                                                                                     | t                                                                                 | *                                                                         | t                                                | ŧ                                                    | *                      | 8                                                | ŧ                                  | F                      | Sarvasamā<br>Catuspadī                          |                                    |                  | Şatpadi                                  | £.                                                   | 2                                           |
| ,<br>ស                                                                                                      | *                                                                                 |                                                                           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,            | 37.                                                  |                        | 39,                                              |                                    | Œ,                     | 7                                               | 3                                  | ,<br>,           | 45,                                      | 46.                                                  | 47.                                         |

# कइराय-सयम्भुएव किउ

# प उम चरि उ

# ~<del>`</del>\*\* बीअं उज्झाकण्डं

# [ २१. एकवीसमी संधि ]

सायरबुद्धि विहीसणेंण

पभणइ सायरबुद्धि भडारड 'सुणु अक्खमि रहुवंसु पहाणा तासु पुत्त होसन्ति धुरन्धर तेहिँ हणेवउ रक्खु महार्णे तो सहसत्ति पलितु विहीसणु 'जाम ण लङ्का-वल्लरि सुक्कइ तोडमि ताम ताहुँ भय-भीसईँ तो 'तं वयणु सुर्णेवि कलियारउ 'अज्जु विहीसणु उप्परि एसइ

> दसरह-जणय विणीसीरय 'णियइँ सिरइँ विजाहरेंहिँ

दसरइ-जणय वे वि गय तेत्तेहें 🕆 जेम्मंइ जेत्युं अमग्गिय-रुद्धड

परिपुच्छिड 'जयसिरि-माणणहों । कहें केत्तडउ काल्द्र अचलु जैंड जीविड रज्जु दसाणणहीं'॥ [8]

> कुसुमाउह-सर-पसर-णिवारङ ॥ १ दसरह अस्थि अउज्झेंडे राणउ ॥ २ वासुएव-वलएव धणुद्धर ॥ ३ जणय-णराहिव-र्तंणयहें कारणें' ॥ ४ णं घय-घडऍहिं सित्तु हुआसणु ॥ ५ जाम ण मरणु दसांसर्णे हुक्कइ ॥ ६ दसरह-जणय-णराहिब-सीसइँ'॥ ७ वद्धावणहँ पधीइउ णारउ ॥ ८ तुम्हहँ विहि मि सिरइँ तोडेसइ'॥ ९ ॥ घत्ता ॥

लेप्पमड थवेप्पिणु अप्पर्णंड । परियंणहें। करेप्पिणु चप्पणच ॥ १० [२] पुरवरु कउतुकमङ्गलु जेत्तहें ॥ १

20

सूरकन्त-मणि-हुयवह-रद्धड ॥ २

<sup>1. 1</sup> PS परिपुच्छिय. 2 P जाड. 3 PS A पहाणडं. 4 PS A राणडं. 5 P पुन् 6 P 'तजयहो, 8 'तजयहु. 7 P दसासहो, 8 देसासहे. 8 P 8 ताई. 9 A तं बहुबह. 10 A प्राइड. 11 A दे वि गय. 12 P S A अप्पण डं. 13 s परियणहं.

<sup>2. 1</sup> म तेत्तहिं. 2 P जेमइ, A जिम्मइ. 3 A तिथ्यु.

<sup>[</sup>१] १ भद्दारकः. २ नीतानि. 🖫 स॰ प॰ च॰ १

जैहिँ जल चन्दकन्ति-णिज्झरणेंहिँ जहिँ णेउर-झङ्गारिय-चलणेंहिँ जहिँ पासाय-सिहरें 'णिहसिर्जंड तिहैं सुहमइ-णामेण पहाणउ ' पिहुसिरि तहों महएवि मणोहर णन्दणु ताहें दोणु उप्पज्जइ सयल-कला-कलाव-संपैण्णी

> तीहें सयम्बरें मिलिय वर णाइँ समुद्द-महासिरिहें

11

20

तो करेणु आरुहेंवि विणिगगय पेक्खन्तहँ णरवर-संघायहँ घित्त माल दैससन्दण-णामहों " तर्हिं अवसरें विरुद्ध हरिवाहणु 'वर्रं आहणहों कण्ण उदालहों सुँहमइ रेंहु-सुएण विण्णप्पइ मइँ जियन्तें अणरण्णहों णन्दणें' केकइ धुरंहिं करेपिणु सारहि

तो वोलिजाइ दसरहेंण

तं णिसुणेवि परिओसिय-जणएं तेण वि सरिहें परिजाउ साहणु

सुप्पड्र पडिय-पुप्फ-पत्थरणेंहिं॥ ३ रम्मइ अञ्चण-पुष्फ-क्खलणेंहिँ ॥ ४ तेण मियङ्क वङ्क किर्सु किजाइ॥ ५ णं सुरपुरहों पुरन्दरु राणउ ॥ ६ सुरकरि-कर कुम्भयल-पओहर ॥ ७ केक्सय तणय काइँ वण्णिजाइ ॥ ८ णं पञ्चक्ख लच्छी अवइण्णी ॥ ९

॥ घता ॥ हरिवाहण-हेमप्पह-पमुह। थिय जलवाहिणि-पवाह समुह ॥ १० [ ३ ]

णं पश्चक्ख महासिरि-देवय ॥ १ भूगोयर-विज्ञाहर-रायेहुँ ॥ २ मणहर-गइएँ रैइएँ णं कामहों ॥ ३ धाइउ 'लेहु' भणन्तु स-साहणु ॥ ४ रयणइँ जेम तेम महिपाँछहों'॥ ५ 'घीरउ होहि माम को चप्पइ ॥ ६ एउ भणेवि परिद्वित सन्दर्णे ॥ ७ तिहँ पयट्ट जिहँ सयल महारिह ।। ८

'दूरयर-णिवारिय-रेवियरइँ। रहु वीहेंवि तेहिं 'णेहि पियएँ धय-छत्तई जेत्थु णिरन्तरई'।। ९

> वाहिउ रहवरु पिहुसिरि-तंणएं ॥ १ भग्गु स-हेमप्यहु हरिवाहणु ॥ २

॥ घत्ता ॥

<sup>4</sup> P जह. 5 A णिवसिष्डह. 6 P कि.स. 7 A उप्पण्णी. 8 P महारिसि है.

<sup>3. 1</sup> P 8 °राबहु, A °रावहं. 2 P °रहूए गहुए, 8 °रहूब गहुब, A °गहु रहूए. 3 A अवर. 4 P 8 महिवालहो. 5 P 8 धुरहं. 6 P S A वाहिति. 7 s तं. 8 s missing.

२ केक्यायाः ( केक्टयाः ). [२] १ घर्षते.

<sup>[</sup> ३ ] १ हिस्तिनी. २ दशरथस्य. ३ छुसरी इति स्त्रोके प्र[सिद्धः]. ४ दशरथेन. ५ स्रतेजसा रविमयुखा निवारिता येन.

<sup>[</sup> ध ] १ केक्या (केक्ट्या ). २ दशर्थन.

परिणिय के कह दिण्णु महा-वरु 'सुन्दरि मग्गुं मग्गु जं रुखह' 'दिण्णु देव पहुँ मग्गंमि जहयहुँ एम चर्चन्ताई धण-कण-संकुर्ले वहु-वासरेंहिं अउण्झ पहहुईं सयल-कला-कलाव-संपण्णा

> रामचन्दु अपरंजियहें भरहु धुरन्धरु केक्ट्रहें

एय चयारि पुत्त तहें रायहें णाइँ दन्त गिवाण-गइन्दहें। जणज वि मिहिला-णयरें पहडुज ताहँ विहि मि वर-विक्रम-वीयज पुत्त-वहरु संभेरेंवि अ-खेवें तिहैं रहणेजरचक्कवाल-पुरें चन्दगहहें चन्दुज्जल-वयणहें। घत्तिज पिङ्गलेण अमरिन्दें

> ताव रज्जु जणयहों तणड वबर-सवर-पुलिन्दऍहिं

वेढिय जणय-कणय दुप्पेच्छेंहिँ गरुयासङ्घुष्ट वाल-सहायहों चवइ अउज्झापुरं-परमेसरः ॥ ३
सहमइ-सुयएँ णवेण्पिणु दुश्चइ ॥ ४
णियय-सञ्च पालिजाइ तहयहुँ ॥ ५
थियइँ वे वि पुरें कउतुकमक्करें ॥ ६
सइ-वासव इव रंजों वहहुइँ ॥ ७
ताम चयारि पुत्त उप्पण्णा ॥ ८

॥ घता ॥

सैोमित्ति सुमित्तिहें एक जणु । सुप्पहहें पुत्तु पुणु सत्तुहणु ॥ ९

18

15

[4]

णाइँ महा-समुद्द महि-भायहों ॥ १
णाइँ मंगोरह सज्जण-विन्दहों ॥ २
समउ विदेहएँ रजें ि णिविद्रुउ ॥ ३
भामण्डलु उप्पण्णु स-सीयउ ॥ ४
दाहिण सेढि हरेंवि णिउ देवें ॥ ५
वहल-धवल-छुह-पङ्कापण्डुरें ॥ ६
णन्दणवण-समीवें तहीं सैयणहों ॥ ७
पुष्फवइहें अल्लविड णिरिन्दें ॥ ८

॥ घत्ता ॥ र्जं**टुन्दु महाडइ-वासिऍ**हिं ।

हिमवन्त-विञ्झ-संवीसिऍहिँ॥ ९

[8]

वबर-सर्वर-पुलिन्दा-मेच्छेंहिँ॥ १ छेहु विसज्जिड दसरह-रायहों॥ २

<sup>4. 1</sup> P ° पुरु. 2 A मन्नो. 3 P S मन्नाहु. 4 A रमंत्रष्ट्. 5 A रज्जो. 6 A अपराजियहे. 7 8 सुप्पहर्दि.

<sup>5.</sup> 1 PS ° निरिद्दो. 2 PS मणोइर. 3 PS महिला°. 4 PS  $\Lambda$  संभिति 5 S बहुद्धु. 6 P° बासिएहिं, 8 निरिद्यासिएहिं.

<sup>6. 1</sup> A लमर°. 2 P भासंकहे, S भासंकहोए.

३ लश्मणः.

<sup>[</sup> ५ ] १ तस्य खजनस्य. २ खभार्यायाः दत्तः. ३ चन्द्रगति विद्याधर-नाम्ना.

<sup>[</sup> ६ ] १ ञ्रातरी.

तूरइँ देवि सो वि सण्णज्झइ 'मइँ जीयन्तें ताय तुहुँ' चहाहि वुसु णराहिवेण 'तुहुँ वालउ किह आलग्गहि णरवर-विन्दहुँ • किह रिज-रहहँ महारै हु चोयहि पभणइ रामु 'ताय पलट्टहि

> किं तमु हणइ ण वालु रवि 'किं करि दलईं ण वालु हरि

पहु पेछट्ट पयदि राहउ दीहर-सरेंहिं वइरि संतावियं धाइड समरङ्गणे तैमु राणड तेण कुमारहें। चूरिउ रहवरु तो राहवेंण लइजाइ वाणिहिं साहणु भगगं लग्गुं उमर्गेहिं

> दसिंह तुरङ्गिहं णीसरिउ जाणइ जणय-णराहिवेंण

वहर-सर्वर-वैरूहिणि भगगी णाणा-रयणाहरणिहँ पुज्जिय

20

रामु स-लक्खणु ताव विरुद्धा ॥ ३ हणिम वइरि छुडु हैत्युत्थलहिं ॥ ४ रम्भा-खम्भ-गब्भ-सोमालउ ॥ ५ किह घड भञ्जहि मत्त-गइन्दहुँ ॥ ६ किह वर-तुरय तुरङ्गहुँ ढोयहि'।। ७ हउँ जें पहुच्चिम काईँ पयदृहि ॥ ८ ॥ घता ॥

किं वालु दवग्गि ण डहइ वणु । किं वालु ण डक्क्स उरगमणुँ ॥ ९ [७]

दूरासंघिय-मेच्छ-महाहेउ ॥ १ दूसहु सो जि अण्णु पुणु लक्खणु एकु पवणु अण्णेकु हुआसणु ॥ २ विण्णि मि भिडिय पुलिन्दहों साहणें रहवर-तुरय-जोह-गय-वाहणें ॥ ३ जणय-कणय रणें उन्नेढाविय ॥ ४ वबर-सवैर-पुलिन्द-पहाणउ ॥ ५ छिण्णु छत्तु दोहाइउ धणुहरु ॥ ६ र्णाईणि-णाय-काय-परिमार्णेहिँ ॥ ७ करयलेहिँ ओलम्बिय-खर्गेहिँ ॥ ८

> । घता ॥ भिल्लाहिउ भर्जेवि आहवहीं। तिहं कालें वि अप्पिय राहवहों ॥ ९ [6]

जणयहाँ जाय पिहिवि आवग्गी ॥ १ वासुएव-वलएव विसर्जिय ॥ २

<sup>3</sup> A संपद्धहिं. Most of the forms in ेहि occurring in some following lines are given with 'fe in all the Mss. 4 Ps 3g. 5 A 'eeel. महारण. 78 के. 8 A न दलह.

<sup>7. 1</sup> P महाहबु. 2 P संतासिक. 3 A प्समर. 4 P S A णायणि. उमगोहिं, S लगा इमगोहिं, A लगा उमगोहिं.

<sup>1</sup> A °समर°.

२ आदेशं प्रयच्छ. ३ सर्पः.

<sup>[</sup> ७ ] १ व्याष्ट्रितः. २ रामचन्द्रः. ३ तम इति भिल्लाधिवतेर्नाम. ४ सर्पणी-सर्पयोः शरीरम्. ५ सीता.

<sup>[</sup>८] १ सेना. २ स्वाधीना, समस्त-कण्टक-रहिता.

सीयहें देह-रिद्धि पावन्तिहें पडिमा-छर्लेण महा-भय-गारख जिणय-तणय सहसत्ति पणद्री 'हा हा माएँ' भणन्तिहिं सहियहिं अँमरिस-कुँद्धुद्धाइय किङ्कर

> गड सँ-पराहड देवरिस दरिसाविय भामण्डलहों

दिद्व जं जें पेंडें पडिम कुमारें सुंसिय-वयणु घुम्मइय-णिडालउ वद्ध-केसु पक्लोडिय-'वच्छउ चिन्त पढम-थाणन्तरें लग्गइ तइयऍ ससइ दीह-णीसाँसें पश्चमें डाहें अङ्ग ण मुर्चंइ सत्तमें थाणें ण गासु लइजाइ णंवमें पाण-संदेहहों दुकाइ

णीग-णरामर-कुल-कलियारउ 'किह कहें। तिणय कण्ण किहं दिट्ठी जा महु पुत्तहें। हियए पड्डी'॥ २ कहइ महारिसि 'मिहिलां-राणउ चन्दकेउ-णामेण पहाणउँ ॥ ३

12 P s सवराहु 3. 1 P पड, S A पहि. 2 A पुलिय°. 3 A ° जीसासेहिं. 4 S कर. ° 5 P S पंचम. 6 P

बुबह corrected to मुबह, 8 पहुंबह. 7 A मजहं. 8 P s जवनए, A जविम. 9 A केज. 10 P हाके corrected to हा केहिं, s काहि.

10. 1 s णात्र°. 2  $\Lambda$  महिल $^{\circ}$ . 3 P S A पहागडं.

३ सीता. ४ सकोषाः. ५ गले गृहिस्त्रा. ६ सपराभवः.

[९] १ °वक्षस्थलः.

एकु दिवसुँ दप्पणु जोर्यन्तिहें ॥ ३ आरिस-वेसै णिहालिउं णारउ ॥ ४ सीहागमणें कुरङ्गि व तैद्वी ॥ ५ कलयल किर्ज संज्ञ्चस-गह-गहियहिँ ॥ ६ उक्खय-वर-करवाल-भयङ्कर ॥ ७ <sup>30</sup>मिलेंवि तेहिँ<sup>11</sup> कह कह विण मारिड लेवि अँद्धचन्देंहिँ णीसारिड ॥ ८

> ॥ घता ॥ पडें पडिम लिहेंवि सीयहें तणिय। विस-जुत्ति णाइँ णर-घारणिय ॥ ९ [9]

19 ,

20

25

पश्चिहिं सरहिं विद्धु णं मारें ॥ १ वलिय-अङ्गु मोडिय-भुव-डालउ ॥ २ दरिसाविय-दस-कामावत्थउ ॥ ३ वीयऍ पिय-मुह-दंसणु मग्गइ॥ ४ कणइ चडत्थऍ जर्र-विण्णासें ॥ ५ छदूऍ मुहहों ण काइ मि रुचइ ॥ ६ अट्टमें गमणुम्माएँहिं भिजांइ ॥ ७ दसमऍ मरइ ण केमै वि चुक्कइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥ कहिउ णरिन्दहों किङ्करेंहिं 'पहु दुक्कर जीवइ पुत्तु तउ।

कीहें वि कण्णेहें कारणेंण सो दसमी कामावत्थ गड।। ९ [ 80]

2 A दिवसे. 3 P जोयंतिहिं. 4 PS वेस. 5 PS णिहालिय. 6 P दिईा. 7 PS कियड. 8 P भगगाह°, S सवगाह°. 9 P S कुद्धा धाइव. 10 P S A मिलिब. 11 P S **तेण.** 

चन्दगइएँ पडिपुच्छिउ णारउ ॥ १

तहों सुउ जणड तेत्थु मइँ दिइड तं जइ होइ कुमारहें आयहों तं णिसुणेंवि विज्जाहर-णाहें 'जाहि 'विदेहा-दइउ हरेवउ 'गंउ सो चन्दगइहें मुहु जोऍवि 'कोहुं चडिउ णराहिउ जावेंहिंं मिहिला-णाहु मुएप्पिणु जिणै-हरें

> अंग्णिउ जणय-णराहिवइ वन्दणहत्तिएँ सो वि गउ

विज्ञाहर-णर-णयणाणन्देंहिँ
पभणइ चन्दगमणु तोसिय-मणु
दुहिय तुहारी पुत्तु महारउ
" अमरिसु णवर पवैद्धिउ जणयहें।
रामहें। जयसिरि-रामासत्तहें।
तिहैं अवसरें विद्धियं-अहिमाणें
'कहिं विज्ञाहं रु कहिं भूगोयरु
माणुस-खेत्तु जें ताम कंणिट्टउ

भणइ णराहिउ 'केत्तिऍर्णं जसु पासिउ तित्थङ्करेंहिं

तं णिसुणेंवि भामण्डल-वर्षे " 'पगुण-गुणइँ अइ-दुज्जर्य-भावइँ बज्जावत्त-समुद्दावत्तर्हं

20

कण्णा-रयणु तिलोय-वरिद्वं ॥ ४ तो सिय हरइ पुरन्दर-रायहों'॥ ५ पेसिउ चवलवेउ असगाहें ॥ ६ मइं विवाह-संवन्धु करेवउ'॥ ७ मन्दुर दुकुं तुरङ्गमु होऍवि॥ ८ दाहिण सेढि पराइउ तार्वेहिं॥ ९ चवलवेउ पइसइ पुरें मणहरें ॥ १०

॥ वत्ता ॥ णिय-णाहहें। अक्लिंख स-रहसेंण । सहुँ पुत्तें विरह-परवर्सेण ॥ ११

[ ११ ]

कि उ संभासणु विहि मि णरिन्देंहिँ॥ १ 'विण्णि वि किण्ण केरहुँ सयणत्तणु॥ २ हो उ विवाहु मणोरह-गारउ'॥ ३ 'दिण्ण कण्ण महँ दसरह-तणयहों॥ ४ संवर-वरूहिण-चूरिय-गत्तहों'॥ ५ वुत्तु णरिन्दुं 'चन्दपंत्थाणें॥ ६ गय-मसंयहुं वड्डारउ अन्तरु॥ ७ जीविउ तहिँ कहिँ तण्य विसिद्धउ'॥ ८

॥ धता ॥ जों माणुस-खेसु जें अग्गलड । सिद्धत्तणु लद्धड केवलड'॥ ९ [१२]

वुच्चइ विज्ञा-वल-माहप्पें ॥ १ पुरें अच्छन्ति एत्धु वे चावइँ ॥ २ जक्कारक्लिय-रक्लिय-गत्तइँ ॥ ३

<sup>4</sup> A विसिद्ध . 5 P जाहे, ध जाह. 6 P विवाह. 7 PS मंदिर. 8 A दुकं. 9 S को हुंहि. 10 PS जिणकरे. 11 S आह्विणड.

<sup>11. 1</sup> P A करहु, 8 करहो. 2 ह हो ह. 3 P  $_8$  पचित्रुय. 4 P  $_8$  चित्रुय. 5 P जिर्दि. 6 P  $^{\circ}$  पथाणें, 8  $^{\circ}$  पंथाणे. 7 A विज्ञाहर. 8 P  $_8$   $^{\circ}$  मसयहिं. 9 P  $_8$  तजरं. 10 P  $_8$  कितियुज.

<sup>12. 1</sup> PS ° ভ জুব°.

<sup>[</sup>१०] १ जनकः.

<sup>[</sup>११] १ भित्रसेमा. २ चन्द्रगतिना. ३ अतीव लघुः, तुच्छः.

किं भामण्डलेण किं रामें गय स-सराँसणु मिहिला-पुरवरु मिलिय णराहिव जे जों जाणिय को वि णाहिँ जो ताइँ चडावइ

> जाम ण गुंणहिं चडन्ताइँ अवसें जंगहों अणिद्राइँ

जं णरवइ असेस अवमाणिय हरि-वलएव पढुकिय तेत्तहें दूर-णिवारिय-णरवर-ऌक्लेंहिं 'अप्पण-अप्पणाइँ सु-पैमाणइँ लइयइँ सायर-वज्जावत्तइँ मेलिउ कुसुम-वासु सुर-सत्थें जे जे मिलिय सर्वम्बेर राणा दिवसु वारु णक्खन्तु गणेप्पिणु

> जोइसिऍहिँ आएसु किउ आयहें कैंग्णहें कारणेंण

'ससिवद्धणेण ससि-वयणियंड कल-कोइल-वीणा-वाणियंड

ताइँ चडावइ जो आयामें ॥ ४ परिणं सो जें कण्ण ऍउ पभणिड' तं जि पर्मांणु करेंवि पहु भणियं ॥ ५ वद्ध मञ्ज आढतु सयम्बरु ॥ ६ सयल वि 'धणु-पयाव-अवमाणिय ॥ ७ जक्ल-सर्हासहुँ मुहु दरिसावइ॥ ८

> ॥ घत्ता ॥ अहिजायइँ कर्ज सह-दंसणइँ। कुकलत्तई जेम सरासणई ॥ ९ ि इ ह

दसरह-तणय चयारि वि आणिय ॥ १ ॥ सीय-सयम्बर-मण्डज जेत्तेहें ॥ २ धणुहराइँ अलिवयइँ जक्खेंहिँ॥ ३ णिबाडेवि लेहु वर-चावइँ'॥ ४ गामहैणा इव गुंर्णेहिँ चडन्तेइँ॥ ५ परिणिय जणय-तणय काकुरथें ॥ ६ णिय-णिय-णयरहों गय विद्वाणा ॥ ७ लग्गुं जोग्गुं गह-दुत्थु णिएप्पिणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥ 'जउ लक्खण-रामैहुँ स-रहसहुँ। होसेइ विणासु वहु-रक्खसहूँ'॥ ९ [ १४ ]

कुवलय-दल-दीहर-णयणियंड ॥ १ अद्वारह कण्णउ आणियंउ ॥ २

2 P S पवाणु. 3 A ससरासण. 4 P °सहासहं, S °सहासहिं. 5 P S गुगहं. 6 P अहिजायण्, s महिजायइ. 7 s की. 8 A जणे अविसिट्टाई.

13. 1 P दसहर°. 2 A सुपणामइं. 3 A मागहणा. 4 P S गुणहि, S गुणेहि. 5 P S A चहन्तर. G P s सर्ववर. 7 P लग. 8 s missing. 9 P s रामहो, A श्माहं. 10 P कण्णहें, A कण्णहिं. 11 PS दीसइ.

14. 1 P व्याणियात्र, S व्याणेआत, A व्याणियतं. 2 P S भागाणियात, A व्याणियात्र, 3 P S °वाणियाड, A °वाणियडं. 4 P S माणियाड, A माणियडं.

15

<sup>[</sup> १२ ] १ धनुषः प्रतापेन. २ ग्रुद्धजात्या.

<sup>[</sup>१३] १ समर्पिती. २ रामेण.

<sup>[</sup> १४ ] १ शशिवर्धन-नामेन,

दस लहु-भार्यरहुँ समप्पिर्यंड दोणेण विसल्ला-सुन्दरियं वइदेहि अउज्झा-णयरि णिय रह-'तिक-चउकेहिं 'चचरहिं <sup>4</sup> चन्दन-छेंडोह-दिज्जन्तऍहिं मणिमइयउ रइयउ देहेलिउ सोवण्ण-दण्ड-मणि-तोरणैइँ

10

लक्कणहें। अद्र परिकप्पियंउ ॥ ३ कंप्रहों चिन्तविय मणोहरिय ॥ ४ दसरहेंण महोच्छव-सोह किय ॥ ५ कुङ्कुम-कप्पूर-पवर-वेरहिँ॥ ६ गायण-गीयहिं गिज्जन्तऍहिं॥ ७ मोत्तिय कणऍहिं रङ्गार्वंलिउ ॥ ८ वद्धइँ "सुरवर-मण-चोरणइँ ॥ ९

॥ घता ॥

सीय-वलइँ पइसीरियइँ

जींणे जय-जय-कारिज्जन्ताई। थियइँ अर्थज्झहें अविचलइँ रीइ-सोक्ख-सै यं भु खन्ताइँ ॥ १०

## [ २२. वावीसमो संधि ]

कीसलणन्दर्णेण आसार्देहमिहिँ

 सुर-समर-सहासेंहिं दुम्महेण पर्दुवियइँ जिण-तणु-धोवयाइँ सुप्पहेंहें णवर कश्चुइ ण पत्तु पणवेष्पिणु बुच्चइ सुप्पहाएँ 20 जइ हउँ जें पाणवलहिय देव तिहँ अवसरें कम्बुइ ढुकु पासु

म-कलत्तें णिय-घरु आएं। किउ ण्हवणु जिणिन्दहों राएं॥

किउ ण्हवणु जिणिन्दहों दसरहेण ॥ १ 'देविहिं दिवंइं गन्धोदयाइँ ॥ २ पह पभणइ रहसुच्छिलय-गत्तु ॥ ३ 'कहें काइँ णियम्बर्णि मणें विसण्ण चिर-चित्तिय भित्ति व थिय विवण्ण '॥ ४ 'किर काइँ महुँ त्तणियं एं कहाएँ ॥ ५ तो गन्ध-सलिलु पावइ ण केमैं'।। द छण-ससि व णिरन्तर-धवलियासु ॥ ७

5 P S ° भायरहु, A भायरहं. 6 P S समिष्याड. 7 P S परिकृष्पियाड. 8 P ° सुंद्रीय. 9 A कक्खणे. 10 s °चउकिहिं. 11 P °चचरेहिं, s चचरिहिं, A चेचरहि. 12 P S °वरेहिं. 13 A छडेहिं. 14 PS देहलियड. 15 PS रंगावलियड. 16 PS 'तोरणाई. 17 PS घरे घरे सुमणोहराई; P marginally 'सुरवरमणचोरणाइ' पाठे. 18 s पइसारियड. 19 P s 20 P S अंदरझहो. 21 P S सुर°. 22 P S °संबई, A सई.

1 P आसाउट्टमिहें, S आसाउट्टमिहि. 2 P S A पट्टवियइ. 3 P S °तोवयाइं, A °रोव. याई. 4 P B देवहि. 5 P दिव्वहिं, B दिव्वहिं, A दिण्णई. 6 P B A महुं. 7 P B तिणियप्. 8 P A के **व**.

२ भरत-शत्रुहण(शत्रुझ)योः. ३ रथ्यामार्गः. ४ त्रिपथ्याः. ५ येषु प्रदेशेषु कथकाः कथां कथयन्ति, [१] १ रामचन्द्रेण.

गय-हन्त अयंगम्(१) दण्ड-पाणि

गरहिड दसरहेंण जल जिण-वयण जिह

पणबेप्पिणु तेण वि बुत्तू एम पढमाउसु जर धवलन्ति आय गेइ तुट्टियं विहडिय सन्धि-वन्ध सिरु कम्पइ मुहें पक्खलइ वाय परिगलिंड रुहिरु थिंड णवर चम्म गिरि-णइ-पवाह ण वहन्ति पाय वयणेण तेण किउ पहु-वियप्पु

> सुहु महु-विन्दु-समु वरि तं कम्म किउ

कं दिवसु वि होसइ 'आरिसाहुँ को हुउँ का महि कहीं तणा दुव्यु जोबणु सरीरु जीविड धिगत्थु विसु विसय वैन्धु दिढ-चन्धणाइँ सुय संनु विदन्तर अवहरन्ति जीवाड वाड ेहय हय वराय तण 'तण जें खणदें खयहों जाइ दुँहिया वि दुहिय माया वि माय

अंणियच्छिय-पह पक्खलिय-वाणि ॥ ८ ॥ वत्ता ॥

'पर्इं कर्श्रुंड काइं चिराविड । सुप्पहर्हे दैवसि ण पाविउ'॥ ९ [२]

'गय दियहा जोब्रणु ल्हसिउ देव।। १ पुणु अंसइ व सीस-वलग्ग जाय ॥ २ ण सणन्ति कण्ण लोयण णिरन्ध ॥ ३ गय दन्त सरीरहीं णद्ग छाय ॥ ४ मह एत्थु जें हुड णं अवरु जम्मु ॥ ५ ॥ गन्धोवड पावड केम राय'॥ ६ गउ परम-विसायहों राम-वर्षु ॥ ७ 'सम्बद्ध चंहु जीविद कवणु सोक्खु तं किजाइ सिज्झइ जेण मोक्खु ॥ ८ ॥ धसा ॥

> वुहु मेरु-सरिसु पवियम्भइ। जं पर अजरामरु लब्भइ॥ ९ [ ३ ]

į5

कश्चइ-अवत्थ अम्हारिसाहुँ ॥ १ सिंहासणु छत्तईँ अथिरु सब्दु ॥ २ संसारु असारु अणत्थु अंत्थु ॥ ३ र्घर-दारइँ परिहव-कारणाईँ ॥ ४ जर-मरंणहँ किङ्कर किं करन्ति ॥ ५ सॅन्दण सन्दण गय गय जें णाय ॥ ६ धणु धणु जि गुणेण वि वङ्क थाइ॥ ७ सम-भाउ छेन्ति किर तेण भाय ॥ ८

<sup>9</sup> s कंचुइं, A कंचुन.

<sup>1</sup> A दिवहा. 2 P 8 गय. 3 S तुही. 4 S चल.

<sup>1</sup> PS कहिवस. 2 PS जारिसाइं. 3 PS अझारिसाइं. 4 s इत्थु. 5 PS वह. 6 P B अध्य. 7 P B °मरण इं.

२ अनिरीक्षितः. ३ श्रीघ्रम्.

<sup>[</sup>२] १ दुश्चारिणी इव.

<sup>[</sup>३] १ इष्टामभूतानाम्, २ बान्धवाः, ३ बाताहत-जल-कल्लोलवत् वञ्चकाः. ४ रथाः सम्यक्स-ण्डनाः, 'दोव' खण्डने धातुः. ५ गजा गदा रोगा ज्ञाताः. ६ तृणसिव. ७ दुहिताऽपि दुष्टहृद्या इत्यर्थः. ८ वसना.

आयइँ अवर्रं मि अप्पुणु तउ करमि

तिहँ अवसरें आइउ सवण-सङ्खु दुम्महमह-वम्मह-महण-सीछु अहि-विसम-विसय-विस-वेय-समणु तवसिरि-वररामालिङ्गियङ्गु तित्थङ्कर चरणम्बुरुह-भमरु तंहिँ सच्चभूइ णामेण साहु मगहाहिउ विसय-विरत्त-देहु गिबाण-महागिरि धीरिमाएँ

> रिसि-सङ्घाहिवइ 'सिवपुरि-गमणु करि'

पिडवण्णिएं तिहं तेस्तडएं कार्हें भामण्डलु मण्डलु पिरहरन्तु वहदेहि-विरह-वेयण सहन्तु '' 'पिडहाँन्ति ण विज्ञाहर-तियाल ण जलद ण चन्दण कमल सेज्ज वाहिज्जइ विरहें दूसहेण णीसांसु मुएप्पिणु दीहुं दीहु 'भूगोयरि' भुञ्जमि मण्ड लेवि' ॥ धत्ता ॥

सबइँ राहवहों समप्पेवि । -थिउ दसरहु एम वियप्पेवि ॥ ९ [४]

पर-समयसमीरण-गिरि-अल्ड्रु ॥ १ भय-भङ्कार-भुअर्णुं द्धरण-लीलुं ॥ २ स्वम-दम-णिसेणि-किय-मोक्ख-गमणु ॥ १ कलि-कलुस-सलिल-सोसण-पेयङ्कु ॥ ४ किय-मोह-महासुर णयर-डमरु ॥ ५ जाणिय-संसार-समुद्द-थाहु ॥ ६ अवहत्थिय-पुत्त-कलत्त-णेहु ॥ ७ रयणायर-गुर्क गम्भीरिमाएँ ॥ ८

। वता ।

मो आउ अउज्झ भडारउ । दसरहहों णाइँ हक्कारउ ॥ ९

[ ५ ]

तो पुरे रहणेउरचक्कवार्ले ॥ १ अच्छइ रिसि सिद्धि व संभरन्तु ॥ २ दस कामावत्थउ दक्खवन्तु ॥ ३ णउ खाण-पाण-भोयण-कियाउ ॥ ४ दुक्कन्ति जैन्ति अण्णोण्ण वेर्जा ॥ ५ णउ फिट्टइ केण वि ओसहेण ॥ ६ पुंणरिव थिउ थकेंवि जेम सीहु ॥ ७ णीसरिउ स-साहणु सण्णहेवि ॥ ८

lä

<sup>8</sup> ४ अवरह.

<sup>4.</sup>  $1 \text{ PSA}^\circ$  समीरणु.  $2 \text{ A}^\circ$  मंगुरु.  $3 \text{ A}^\circ$  जगडद्भरण $^\circ$ .  $4 \text{ PS}^\circ$  सीलु.  $5 \text{ PSA}^\circ$  तिहु.  $6 \text{ PS}^\circ$  स्थणायरु गुर्ग.  $7 \text{ PS}^\circ$  जाइ,  $\text{A}^\circ$  नाइ.

<sup>5. 1</sup> PS पुर. 2 F marginally 'परिणेह' पाटे. 3 s ण तहु. 4 PS A बिजा. 5 PS णीसास. 6 PS दीह. 7 A पुणु वियद वि शक्ति, 8 PS भूगोयर भंजेवि.

<sup>[</sup> ४ ] १ गरुडः, २ सूर्धः.

<sup>[</sup> ५ ] १ न खीकरोति, नेच्छतीति. २ वलात्.

पत्तु 'वियहु-पुरु 'अण्णिहिं भव-गहणें

मुच्छाविउ तं पेक्लेंवि पएसु सदभावें पभणिडे तेण ताउ हउँ होन्तु एत्थु अखलिय-मरट्टु सैसिकेड-दुहिय अवहरेंवि आउ उद्दालिउ महँ तहीं तं कलत्तु मुउ हुउँ मि विदेहहें देहें आउँ वर्णे घत्तिउं कण्टेण वि ण भिण्ण

> वैद्धिउ तुम्ह घरें जणउ जणेरु महु

वित्तन्तु कहेप्पिणु णिरवसेसु जिंह वसइ महारिसि सच्चभूइ वहरग्ग-कालु जिंह दसरहासु सत्तुहण-भरह जिंह मिलिय वे वि जिणु वन्दिउ मोक्ख-वलग्ग-जिङ्कु पुणु किउ संभासणु सम्छ तेहिँ जाणाविक सीयहें भाइ जेम सुउ परम-धम्मु सुंह-भायणेण

॥ घता ॥ तं णिऍवि जाउ जाईसरु । हंडँ होन्तु एत्थु रंज्जेसरु'॥ ९

[६]
संभरेंवि भवन्तरु णिरवसेसु ॥ १
'कुण्डलमण्डिन णामेण राज ॥ २
पिङ्गलु णामेण कुवेर-भट्टु ॥ ३
परिवसइ कुँडीरपॅ किर वराज ॥ ४
सों वि मरेंवि सुरत्तणु किह मि पल्लु ॥ ५
णिज देवें जाणइ-जमर्ल-जान ॥ ६
पुष्फवइहें पंइं सायरेंण दिण्णु ॥ ७

॥ घता ॥
जणु सयछ वि<sup>10</sup> ऍउ परिधाणइ ।
मायरि विदेह 'सस जाणइ' ॥ ८
ि े

गड वन्दणहत्तिएँ तं पेएसु ॥ १ जिं जिणवर-ण्हवण-महाविभूई ॥ २ जिं सीय-राम-लवखण-विलासु ॥ ३ गड तिहें भामण्डल जणणु लेवि ॥ ४ पुणु गुरु-परिवाडिएँ सवण-सङ्घु ॥ ५ सत्तुहण-भरह-वल-लक्खणेहिं ॥ ६ जिह हरि-वल-साला सावलेव ॥ ७ तवचरणु लयु चैन्दायणेण ॥ ८ 15

<sup>9</sup> P S A 53.

<sup>6. 1</sup> s पणविज, A पभणिजं. 2 P ससकेड, A भायरिय. 3 P s तहो सद्द. 4 P s बिदे-हिंहे. 5 A जाउ. 6 A जमलु. 7 A चित्तड. 8 P s A पह. 9 P s विद्वित. 10 P s missing. 11 P परिकाणइ, S A परियाणइं.

<sup>7. 18</sup> बिमूई, A विहुद्. 2 P पडिवाडिए. 3 P समण°. 4 P S जाणाविष. 5 P S सुव°.

३ विद्रधनगरम्. ४ कुण्डलमण्डितनामा.

<sup>[</sup>६] १ कुवेराक्य-ब्राह्मणोपाध्यायः. २ चन्त्रध्वज-राज्ञः पुत्री चित्रोत्सवा नाम्ना. ३ तृणगृहे ४ अहं मृत्वाऽपि. ५ मो चन्द्रगति पिता. ६ मगिनी सीता.

<sup>[</sup>७] १ अयोध्यायाम्, २ चन्द्रगति-विद्याधरेण.

दसरह अण्ण-दिणे केक्सय ताव मणें

किर रामहों रज़ समप्पइ। उण्हालप् धरणि व तप्पइ॥ ९

[6]

ं ॥ घत्ता ॥

' णरिन्दस्स सोऊण पद्यज्ज-यजां सैसा दोणरायस्स भग्गाणुराया णवासोय-वैच्छच्छय।छाय-पाणी महा-मोरपिच्छोह-संकास-केसा

'पिए होड एवं' तैओ सावलेवो

स-रामाहिरामस्स रामस्स रजां ॥ १ तुँलाकोडि-कन्ती'-लर्यालिद्ध-पाया ॥ २ स-पालम्ब-कञ्ची-पहा-भिण्ण-गुज्झा थणुत्तुङ्ग-भारेण जा णित्त-मज्झा ॥ ३ वरालाविणी-कोइलालाव-वाणी॥ ४ अणक्रस्स भूही व पच्छण्ण-वेसा ॥ ५ गया केक्ट्या जत्थ अत्थाण-मग्गो णिरन्दो सुरिन्दो व पीढं वलग्गो ॥ ६ वरो मिगओ 'णाह सो एस कालो मैंहं णन्दणो ठाउ रज्जाणुपाली ॥ ७ सेमायारिओ लक्खणो रामपैवो ॥ ८

॥ वता ॥

'जइ तुहुँ पुर्ती मह छत्तइँ वडसणैड

तो एत्तिउ पेसणु किजाइ। वसुमइ भरहहों अप्पिजाइ ॥ ९

[ ? ]

अहवैइ भरह वि आसण्ण-भव्बु घरु परियणु जीविड सरीरु वित्तु पइँ मुऍवि तासु जइ दिण्णु रज्जु तं णिसुणेवि पप्पुलिय-मुहेण 'पुत्तहों पुत्तत्त्वणु एतिउं जें

सो चिन्तइ अथिरु असारु सब्बु ॥ १ अच्छइ तवचरण-णिहित्त-चित्तु ॥ २ तो लैक्खणु लक्खइँ हणइ अज्जु ॥ ३ ण वि हउँ ण वि भरहु ण केक्स्या वि सत्तुहुण कुमारु ण सुप्पर्हा वि' ॥ ४ वोल्लिजाइ दसरह-तणुरुहेण ॥ ५ जं कुलु ण चर्डावइ वसण-पुर्के ॥ ६

1 The following two lines are read in the beginning by P only. दोदइ-वरिसईं ता विक ण उत्त कइ महँ दिण्णस चड-वरिस-मिल् ॥ १ ॥ पुणु पमणइ दससन्दग्र बिराड किं करइ न करइ बि रज़ु राड ॥ २ ॥ 3 ह कक्सणो वि इह. 4 A सुप्पया. 5 P ह A बोलिकाइ. 6 P प्रिंड, 2 म्ब्रीसई. s प्रतिभो. 7 s चकावइ.

<sup>8. 1</sup> P s भिरामस्त. 2 P °कंति हुया°, s °कंति हुया°. 3 s व च्छत्थया. 4 P s °कंति 5 P S वेस. 6 S महो. 7 After line 7 P reads वरं वारसं वच्छरं जाव मोणं। निभो चिंतप आसि दिण्णं पवाणं ॥ 8 P s तवो. 9 P s रामएड. 10 A पुत्त. 11 P s A वहसणडं.

<sup>[</sup>८] १ खकीय-रामाभिरामस्य. २ भगिनी. ३ न्यूरम्. ४ आलिई आलिक्कितम्. ५ वकप्रभा. ६ नतम्. ७ मे पुत्रः, ८ सविवादः, ९ आकारितः,

जं णिय-जणणहें आणा-विहेख किं पुसे पुणु पयपूरणेण

> लक्खणु ण वि हर्णंइ भुद्धाउ भरहु महि

हकारिज भरहु णरेसरेण
'तज छत्तइँ तज वइसणज रज्जु
तं वयणु सुर्णेवि दुम्मिय-मणेण
'तुहुँ ताय धिगत्थु धिगत्थु रज्जु
णड जाणहुँ महिल्हिँ को सहाज
णज वुज्झहि तुहु मि महा-मयन्धु
सप्पुरिस वि चञ्चल-चित्त होन्ति
माणिकुं मुप्वि को लेइ कञ्च

अच्छेहु पुणु वि घरें अलिड म होहि तुहुँ

सुय-वयण-विरेमें दससन्दणेण
'केक्येहें रज्जु रामहों पवासु
तुहुँ पार्ले घंरासउ परम-रम्म
दिजाइ जहवैरहुँ महप्पर्हाणु
रिक्खिजाइ सीलु कुसील-णासु
जिण-वन्दण 'वारापेक्ख-करणु
पहु संबहुँ धम्महुँ परम-धम्म
तं वयणु सुणेवि असइसीणेण

जं करइ विवक्खहें पाण-छेउ ॥ ७ गुण-हीणें हियय-विसूरणेण ॥ ८ ॥ घता ॥

ततु भावहों सम्च पर्यांसहों हउँ जामि ताय वण-वासहों'॥ ९ [१०]

पुणु वुच्चइ णेह-महाभरेण ॥ १ साहेवंड मइँ अप्पणंड कज्जु'॥ २ धिकारिड केक्सय-णन्दणेण ॥ ३ मायरि धिगत्थु सिर्रे पडड वज्जु ॥ ४ जोबण-मएण ण गणन्ति पाड ॥ ५ किं रामु मुऍवि महु पर्ट-वन्धु ॥ ६ मणें जुत्ताजुत्तु ण चिन्तवंन्ति ॥ ७ कामन्धहों किर कहिँ तणड सम्ब ॥ ८

॥ वता ॥ सत्तुहणु रामु हुउँ लक्खणु । महि भुक्कें भडारा अप्पुँणु' ॥ ९ [११]

वृच्चइ अणरण्णहों णन्दणेण ॥ १
पवजा मण्झु एउ जैंगें पगासु ॥ २ "
णउ आयहों पासिउ को वि धम्मु ॥ ३
सुअ-भेर्सह-अभयाहार-दाणु ॥ ४
किजाइ जिण-पुजा मंहोववासु ॥ ५
सक्षेहण-कालु समाहि-मरणु ॥ ६
जो पालइ तहों सुर-मणुय-जम्मु' ॥ ७ <sup>55</sup>
वृच्चइ सुँहमइ-दोहित्तर्पंण ॥ ८

<sup>8</sup> ड के. 9 A घरइ. 10 A पगासहो.
10. 1 A इक्षारिति. 2 8 साहेब्बड. 3 A अप्पणडं. 4 A जाणहं. 5 P S महिकहुं. 6 S पहुं. 7 A वितर्विति. 8 P S माणिक. 9 A अध्यक्षहुं. 10 P S अप्पणु.

<sup>11. 1</sup> P s किरमि, A विरामि. 2 P s केक्कबहो. 3 A जग. 4 A महारा. 5 P s जह-बरहं. 6 s A महत्त्वाणु. 7 P s भनेड. 8 A दारा. 9 P s सन्वहु, A सन्वहं. 10 P s भन्महु, A धन्महो. 11 A असहत्त्राणेण. 12 P s कोहित्ताणेण.

<sup>[</sup> ११ ] १ महस्य उपवासं च तौ द्वौ; महोत्सव उपवासं च. २ अतिथि-द्वाराप्रेक्षणम्, १ सह-दयेण. ४ अरतेन.

'जइ घर-वार्से सुहु तो तिण-समु गणेंवि

तो खेडु मुऍवि दसरहेंण वुत्तु
तो किं पर्वजहें करिह विग्धु
केक्स्येहें सच्चु जं दिण्णु आसि
तो कीसल-वुहिया-दुलहेण
'गुणु केवलु वसुहऍ मुत्तियाऍ
। पालिजंड तायहों तिणय वाय
तो एम भणन्तें राहवेण
खीरोवंमहण्णव-णिम्मलेण

पेक्खन्तहों जणहों पट्टु णिवद्ध सिरें ॥ वत्ता ॥

पेउँ जें ताय पडिवजाहि ।

कजोण केण पवजाहि' ॥ ९
[ १२ ]

'जइ सच्चउ तुहुँ महु तणउ पुत्तु ॥ १ कुलवंस-धुरन्धरु होहि सिग्धु ॥ २ तं णिरिणु करिह गुण-रयण-रासि' ॥ ३ वोक्षिज्जइ सीया-वल्लहेण ॥ ४ किं खणें खणें उत्त-पंउत्तियाएँ ॥ ५ लइ महु उवरोहें पिहिविं भाय' ॥ ६ णिब्रूढाणेय-महाहवेण ॥ ७ गिवाण-महागिरि-अविच्लेण ॥ ८

॥ घत्ता ॥ सुरकरि-कर-पवर-पचण्डेंहिँ । रहु-सुऍण सै यं भु वै-दण्डेंहिँ ॥ ९

[२३. तेवीसमो संधि]

तिहं मुणि-सुवय-तित्थें रावण-रांमहुँ जुंज्झु

णिमिर्जण भडारंड रिसह-जिणु " जेंगे लोयहुँ सुयणहुँ पण्डियहुँ किं चित्तईँ गेण्डेंवि सिक्कयईँ बुह्यण-कण्ण-रसायणु । तं णिसुणहु रामायणु ॥ ' १ ।

पुणु कबहों उप्परि करैमि मणु ॥ १ सद्दत्थ-सैत्थ परिचिद्धियहुँ ॥ २ 'वासेण वि जाइँ णै रिख्जयहँ ॥ ३

<sup>13</sup> P 8 एडं.

<sup>12. 1</sup> A किर. 2 s पच्यक्र हिं. 3 s कुलवंसु धणुद्धरु. 4 P केक्रयहो. 5 A करणु. 6 A °पद्धत्तियप्. 7 P s पालिकाइ, A पालिकाइ corrected to पालिकाउ. 8 P s पिहिता. 9 A बीरोय°. 10 A सइं. 11 P s अथ°.

<sup>1. 1</sup> s रामण. 2 P रामहु, s रामहो. 3 s marginally adds जं after जुज्हा. 4 A णविद्यण. 5 s भडारा. 6 P s करेबि. 7 P s जए. 8 P marginally 'छंद' पाठे, A "छंद". 9 P s A न रंजियाई.

<sup>[</sup>१२] १ कोसलो नाम राजा, तस्य दुहिताऽपराजिता, तस्याः दुर्लमेन रामेण. [१] १ व्यासेन.

तो कवणु गहणु अम्हारिसेंहिं कइ अत्थि अणेब मेय-भीरिय चक्कलपहिं कुलपहिं लन्धएहिं मञ्जरिय-विलासिणि-णकुडेंहिं हवं किं पि ण जार्णिम मुक्खु मणे जं सूयुर्ठे वि तिहुवणे वित्थरिर्डं

> भरहर्हें वद्धएँ पेंट्टें पट्टणु डर्ज्झें मुएवि

जं परिवद्ध पट्टु परिओसें
दसरह-चरण-जुयलु जयकारें वि
सम्पय रिद्धि विद्धि अवगण्णें वि
णिग्गड वलु वेलु णाइँ हरे पिणु
संचलेहिँ तेहिँ विदार्णड
हियवऍ णाइँ तिसूलें सिलुड
धिगधिगत्थुं जणएण पवोलिड
अहवइ जह मइँ सच्च ण पालिड
विर गड रामु ण सच्च विणासिड
संचें अम्बरें तबइ दिवायर
सच्चें वाड वाइ महि पच्चइ

जो ण वि पालइ स**ञ्ज** णिवडइ णरय-समुद्दे वायरण-विह्नणेहिं आरिसेहिं॥ ४ जे सुयण-सहासेहिं आयेरिय॥ ५ पवणुद्ध अ-रासालुद्ध एहिं॥ ६ सुह-छन्देहिं सर्देहिं सडहरेहिं॥ ७ णिय बुद्धि पर्यांसमि तो वि जेण ॥ ८ आरम्भिड पुणु राहवचरिड ॥ ९

॥ घत्तः॥

तो 'णिबूढ-महार्हंड । गउ वण-वासर्हें। राहड ॥ १०

जय-मङ्गल-जय-तूर-णिधोसें ॥ १
दाइय-मच्छरु मणें अवहारेंवि ॥ २
तायहों तणाउ सेच्च परिमणोंवि ॥ ३
तक्कणो वि लक्कणाई लएपिणु ॥ ४
िउं हेट्टामुहु दसरहु राणाउ ॥ ५
'राहउ किह वण-वासहों घल्लिउ ॥ ६
'लङ्किउ कुल-कमु वि सुमहल्लउ ॥ ७
तो णिय-णामु गोत्तु मेहँ महल्डि ॥ ८
सच्चे समउ ण चुक्कइ सायरु ॥ १०
सच्चें ओसहि खयहों ण वर्षांइ ॥ ११

॥ यत्ता ॥

मुहें दाढियउ वहन्तउ । वस्र जेंर्म अलिड चवन्तउ'॥ १२

 $10~s~\Lambda$ ° भरिया.  $11~s~\Lambda$ ° भायरिया. 12~r~s पवणदुष $_{o}$ . 13~r~s जाणउ. 14~r~s पयासिय.  $15~\Lambda$  विस्थरियउ. 16~r~s भहादुदु, s° महादुदु. 17~r~s  $_{e}$  $_{e}$  $_{e}$  $_{e}$  $_{e}$  $_{e}$ 

2. 1.8 °मंगलु. 2 P जिरवोसें. 3 A तजरं. 4 P परिपण्णेब. 5 P S संचिछ्णहें. 6 8 सुयहि. 7 P A बिद्राजरं. 8 P A राजरं. 9 P S °जार. 10 A महु. 11 P पासिसं. 12 P 8 समूह. 13 P बुक्द, S चुक्द, 14 P S बि ज. 15 A जिम.

<sup>ि</sup> १ | २ रासाछव्धकैः. ३ समर्थः.

<sup>[</sup>२] १ निराक्तवा. २ वचनं चात्रीकृत्या. ३ साहसं कृत्वा, नरस्य वर्तः चतुरक्ष-वर्तः वा अपह्रता. ४ नगरस्य कक्षणानि हतानीव. ५ अधोमुखं कृत्वा.

चिन्तावण्णु णराहिउ जावेंहिं
वुम्मणु एन्तु णिहालिउ मायएं
'दिवें दिवें चडहि तुरङ्गम-णाएँहिं
'दिवें दिवें चन्दिण-विन्देंहिं थुंबहि
दिवें दिवें धुबहि चमर-सहासेंहिं
दिवें दिवें छोयहिं बुचहि राणउ
तं णिसुणेवि वलेण पजम्पिउ
जामि माएँ दिढ हियवएँ होजहि

जें आउच्छिय माय अपराइय महएवि

रामें जणि जं जें आउच्छिय

" लिख्नयाहिं 'हा मापं' भणिनतिहिं
चमरुक्खेंवेहिं किय पिडवायण
अङ्गु वलन्ति समुद्विय राणी
णीलक्षण णीरामुम्माहिय
'हा हा काइँ बुजु पहँ हलहर

" पहँ विणु को पल्लेङ्के सुवेसैंइ
पहँ विणु को हय-गयहँ चडेसइ
पहँ विणु को पर-वल्ल भन्नेसइ

तं कूवीरु सुणेवि स्वक्लण-राम-विओएं

26

वलु णिय-णिल्ड पराइड तार्वेहिं॥ १
पुणु विहसेवि वृत्तु पिय-वायपं॥ २
अज्जु काइँ अणुवाहणु पापॅहिं॥ ३
अज्जु काइँ धुबन्तुं ण सुबहि॥ ४
अज्जु काइँ तड को वि ण पासेहिँ॥ ५
अज्जु काइँ दीसहि विद्याणाउं॥ ६
'भरहहों सयलु वि रज्जु समप्पिड॥ ७
जं दुम्मिय तं सबु खमेजाहिं॥ ८
॥ वत्ता॥

'हा हा पुत्त' भणन्ती । महियर्ले पडिय रुयन्ती ॥ ९ [४]

[3]

णिरु णिष्वेयण तक्खणें मुच्छिय ॥ १ हिरियन्दर्णेण सित्त रोवन्तिहैं ॥ २ दुक्खु दुक्खु पुणु जाय स-चेयण ॥ ३ सप्पि व दण्डाहय विद्याणी ॥ ४ पुणु वि सदुर्कंखड मेल्लियं घाहियं ॥ ५ दसरह-वंसं-दीव जर्ग-सुन्दर ॥ ६ पइँ विणु को अत्थाणें वईसइ ॥ ७ पइँ विणु को क्षिन्दुष्ण रमेसइ ॥ ८ पइँ विणु को तम्बोख समाणह ॥ ९ पइँ विणु को मइँ साहारेसइ' ॥ १० ॥ धता ॥

अन्तेउरु मुह-बुण्णैंउ । धाह मुएवि परुणींउ ॥ ११

<sup>3. 1</sup> In the present Kadavaka the ending ेह of the forms is mostly found as ेहिं in Ps. 2 P प्रश्नंत, S शुक्तंति. 3 Ps A विद्याणडं. 4 A द्विष. 5 This line is missing in A.

<sup>4. 1</sup> A omits the first line. 2 A संजिएहिं. 3 s सदुक्खु. 4 P उम्मेखिय, s उम्मिखिय. 5 P बाह्य. 6 P s वंसे. 7 s जगे. 8 A सुर्सह. 9 P s के म्हुएहिं. 10 P s A समाणहं. 11 P क्वारड. 12 P सुहबुण्णड, s सुहवण्णड, A सुहबुण्णडं. 13 P पहण्णडं, A हव क्णाउं.

<sup>[</sup> है ] १ हस्तिभिः. २ अपराजिता.

<sup>[</sup>४] १ म्लानमुखः.

ता एत्थन्तरें असुर-विमर्हे ''घीरियं होहि माऍ किं रोवंहि तें कर्जें वण-वासें वसेवड दाहिण-'देरें करेविणु थत्तिं एम भणेप्पिणु चलिउ तुरन्तउ धवल-कसण-णीलुप्पल-सार्मेहिं सोह ण देइ ण चित्तहों भावइ णं किय-उद्ध-हत्थु धाहावइ भरह-णरिन्दहें। णं जाणावइ पुणु पाआर-भुयड पसरेप्पिणु

> चाँव-सिलीमुह-हत्थ तहों मन्दिरहों रुयन्तहों

तो एत्थन्तरें णयणाणन्दें सीयाएविहें वयणु णिहालिउ णिय-मन्दिरहों विणिग्गय जाणइ णं छन्दहें णिग्गय गायत्ती णाइँ कित्ति संप्पुरिस-विमुक्ती सुल्लिय-चलण-जुयल-मल्हन्ती णेखर-हार-डोर-गुप्पन्ती हेट्टा-मुह कम-कमलु णियच्छेंवि

> णिग्गय सीयाएवि रामहों दुक्खुप्पत्ति

[4] धीरिय णिय-जणेरि वलहर्हे ॥ १ लुहि लोयण अप्याणु म सोयहि ॥ २ जिह रवि-किरणेंहिँ ससि ण पहावइ तिह महँ होन्तें भरह णै भावैइ॥ ३ तायहों तणड सच्च पाछेवड ॥ ४ तुम्हहूँ पासें एइ सीमित्ति'॥ ५ सयलु वि परियणु आउच्छन्तउ ॥ ६ घर मुचन्तउ लक्खण-रामेंहिं॥ ७ णैहु णिच्चन्दाइच्चड णावइ ॥ ८ वलहों कलत्त-हाणि णं दावइ ॥ ९ 'हरि-वर्लं जन्त णिवारहि णरवइ' ॥ १० णाइँ णिवारइ आलिङ्गेप्पिण ॥ ११

> वे वि समुण्णय-माणा । णाइँ विणिग्गय पाणा ॥ १२

॥ घत्ता ॥

[६] संचलन्तें राहवचन्दें ॥ १ णं चित्तेण चित्तु संचालिउ ॥ २ णं हिमवन्तहों गङ्ग महा-णइ॥ ३ णं सद्दहों णीसरिय विहत्ती ॥ ४ णाइँ रम्भ णिय-थाणहें चुक्की ॥ ५ णं गय-घड भड-थड विहडन्ती ॥ ६ वहु-तम्बोर्ल-पर्देहु खुप्पन्ती ॥ ७ अवराइय-सुमित्ति आउच्छेंवि ॥ ८

20

25

सिर्यं हरन्ति णिय-भवणहों। असणि णाइँ दहवयणहों ॥ ९

॥ घता॥

<sup>5. 1</sup> A सेरी. 2 PBA रोवहिं. 3 A पावइ. 4 P देस, BA देस. 5 PB यसि, A थरे. 6 P S A पासि. 7 P S सोमित्तें, A सौमित्ते. 8 S वजांत.

<sup>1</sup> म सुपुरिसे, s सुपुरिसहो. 2 s सुद्धी. 3 P s तंत्रोलु. 4 s ∧ सुह°. 5 Å लिरि.

<sup>[</sup> ५ ] १ खस्था भव. २ न शोभते. ३ नभः. ४ भनुष स(श)राः हस्तौ.

<sup>[</sup>६] १ गावित्री. २ विभक्तिः.

**ए० ए० ए०** ३

रेग्य-वार्र वल वोलिउं जावेहिं उद्विउ धगधगन्तु जस-लुद्धउ णाइँ मइन्दु महा-घण-गज्जिएँ 'कें' धरणिन्द-फणा-मणि तोडिउ कें' पलयाणेलें अप्पड ढोइउ कें' रयणायरु सोसेंविं सिक्कें कें' महि-मण्डलु वाहिह्नँ टालिड कें जिड कार्लुं कियन्तु महाहवें

> अहवइ किं वहुएण रामहेंं 'णीसावण्णु

10

तो फुरन्त-रत्तन्त-लोयणो

 दुण्णिवीरु दुबार-वारणो

 भणइ रामु तइलोक्क-सुन्दरो
 जसु पडन्ति गिरि सिंह-णाएँणं
 कवणु चोज्जु जं दिविं दिवायरे
 सोक्खु मोक्खें दय-धम्मु जिणवरे

 धणएँ रिद्धि सोहग्गु वम्महे

 पडरुंसं च पइँ कुविएँ लक्खणे'

'रज्जें किज्जइ काइँ <sup>1°</sup>सोलह वरिसइँ जामें [७]

लक्खणु मणें आरोसिड तार्वेहिं॥ १
णाइँ घिएण सित्तु धूमद्भड ॥ २
तिह सोमित्ति कुविडं गमें सीजाएँ॥ ३
कें सुर-कुलिस-दण्डु भुएँ मोडिड ॥ ४
कें आरुद्रुड सीण अवलोइड ॥ ५
कें आइचहों तेड कलङ्किड ॥ ६
कें तइलोक्क-चेक्क संचालिड ॥ ७
को पहु अण्णु जियन्तैएँ रोहवें ॥ ८

॥ घता ॥

भरहु धरेप्पिणु अज्जु ।
देमि सहत्थें रज्जु' ॥ ९

[6]

किल-कियन्त-कालो व मीसणो ॥ १ सुंउ चवन्तु जं एम लक्खणो ॥ २ 'पइँ विरुद्धें किं को वि दुद्धरो ॥ ३ कवणु गहणु तो भरह-राएँणं ॥ ४ अमिउ चन्दें जल-णिवहु सायरे ॥ ५ विसु भुयङ्गें वर लील गयवरे ॥ ६ गइ मरालें जय-लच्छि महुमहे ॥ ७ भणेंवि एम करें धरिंड तक्खणे ॥ ८

॥ घता ॥

तायहों सञ्च-विणासें । वे' वि वर्सहुँ वण-वासें'॥ ९

<sup>7. 1</sup> P रायवाय, S रायवार. 2 P वोश्चित. 3 P S कुद्द. 4 A गमु. 5 P S कि. 6 S A कि. 7 P भुवि मोडिट, S उप्पाटिट. 8 P S आरूटड मणे. 9 P S सोसिबि, A सासेबि. 10 P बश्चित. 11 P  $^{\circ}$  सक्कु. 12 P S कारू $^{\circ}$ . 13 S जियंतें.

<sup>8. 1</sup> A दुण्णिवार. 2 P विरुद्धें. 3 P °णाइणा, S °णायणा. 4 P S रायणा. 5 P दिवि corrected to दिति, A missing. 6 P भणये, S A भणय. 7 P S पडरुषु कंपइ. 8 P भरिनड. 9 P S सञ्च. 10 P marginally जिणवर (२४) वरिसइ जाम। वारद वा. 11 A वे वि. 12 A भमइं. 13 P वसहु, S भमहु, A ताव.

<sup>[</sup>७] १ राज्ञा (१) प्रतिज्ञा-वचनानि ( Reading राय-वाय ). २ रामचन्द्रे. ३ समस्तम्. [८] १ श्रुतम्.

एहं वोह िणम्माइय जावेंहिं जाय सञ्झ आरत्त पदीसियं सर-मंस-रुहिरालि-चिच्चय गलिय सञ्झ पुणु रयणि पराइय कृ ि मि दिव दीवर्य-सय वोहिय तित्थु कालें णिरु 'णिचं दुग्गमें वासुएव-बलएव महबल रण-भर-णिबाहण "णिबाहण 'विगर्यंपओलि पवोर्लेवि "खाइय जं पायार-वार-विष्फ्ररियंड गङ्ग-तरङ्गहँ रङ्ग-समुजल

> तहों भवणहों पासेहिं णं संसार-भएण

तं णिऍवि भुवणु भुवणेसरहें। 'जय गैय-भयंराय-रोस-विलयं जय काम-कोई-अरि-देप्प-दलण जय जय तव-सूर तिलोय-हिय

[9]

ढकु भाणु अत्थवणहों तावेंहिं॥ १ णं गय-घड सिन्द्र-विह्नसिय ॥ २ णिसियरि व आणन्द्र पणिचय ॥ ३ जगु गिलेइ णं सुन्तुं महाइय ॥ ४ फणि-मणि व पजलन्त सु-सोहिय ॥ ५ णीसरन्ति रैयणिहें चन्दुग्गमें ॥ ६ साहम्मिय साहम्मिय-वच्छल ॥ ७ णिग्गय णीसाहण 'णीसाहण ॥ ८ सिद्धकूडु जिण-भवणु पराइय ॥ ९ पोत्थांसित्य-गन्थं-वित्यरिर्यंच ॥ १० हिमेइरि-क्रन्द-चन्द-जस-णिम्मल ॥ ११

॥ धत्ता ॥

विविह महा-दुम दिट्टा। जिणवर-सैरणे पहड़ा ॥ १२

[ 09 ]

पण किउ पणिवार्ड जिणेसरहों ॥ १ जय मयण-महण तिहुवण-तिलय॥ २ जय र्खम-दम-तव-वय-णियम-करेण जैय कलि-मल-कोह-कसाय-हरणै ॥ ३ जय-जाइ-जरा-भैरणत्ति-हरण ॥ ४ जय भेर्ण-विचित्त-र्फरणें सहिय ॥ ५

<sup>1</sup> P S प्म. 2 P S पद्रिसिय. 3 P S A सूत्त. 4 P S दीवा. 5 A स्वणी. 6 P S णिग्गय पडिल प्वोश्चित्र खाइ्य, ▲ विगय पओलि अलाइय. 7 A °विष्फारिड. 8 P पोश्यासिथ्य. s पोरथसिरथु. 9 P B गंथ°. 10 A विरथरिड. 11 A हिमयरविंद्कुंद°. 12 A °सर्ण.

<sup>10. 1</sup> P 8 पणवाड. 2 s जय, A इय°. 3 s गय. 4 A गयमयणनिख्या. 5 Onwards from this all the hemistichs end in a long vowel in s. 6 s सम्बद्धा. 7 A ° कर. 8 In A line 3 b = 4 a and 4 b = 3 b. 9 A ° दम. 10 A ° सो ह°. 11 a °दप्पद्मण, A °दमणदम. 12 A °मरणंतकरा. 13 Pillegible, s मणे. 14 a ° अरूणहिं.

<sup>[</sup>९] १ गरिष्ठा. २ नित्यं दुर्गमे. ३ साखामितौ विभिन्न-जननी-जातौ. ४ वाहन-रहितौ. ५ साधनं मण्डनं प्रसाधनं तेन रहिती. ६ सिंहहार-प्रतोल्यां निर्गती (Reading णिरगय). ७ तत्र साति-काऽपि लक्किता.

<sup>[</sup> १० ] १ मनःपर्यायः चित्रो अरुणः.

जैंथ धम्म-महारह-वींढें ठिय जय संजम-गिरि-सिहरुगमिय जय सत्त-महाभय-हेय-दमण जय दुक्किय-कम्म-कुमुय-डहण ' जय इन्दिय-दुहम-दणु-दलण जय केवल-किरणुज्जोय-कर जय जय भुवणेक-चक्क-भमिय

> भावें तिहि मि जणेहिँ पर्यंहिण देवि तिवीर

रयेणिहें मज्झें पयदृइ राहेबु कुद्ध विद्ध पुलय-विसदृइँ 'बल्ज बल्ज' एक मेक कोक न्तइँ स्तर हुङ्कार-सार मेलन्तइँ खणें ओवडियइँ अहर डसन्तइँ खणें बहु बालालुक्चि करन्तइँ तं पेक्खेप्पिणु सुरय-महाहउ पुणु वि हसन्तइँ केलिं करन्तइँ

> जे <sup>18</sup>वि रॅमन्ता आसि णावइ सुरयार्स<del>च</del>

जय सिद्धि-वरङ्गण-रण्ण-पिय ॥ ६ जय इन्द-णरिन्द-चन्द-णिमय ॥ ७ जय जिण-रिव णाणम्वर-गमण ॥ ८ जय चज-गइ-रयणि-तिमिर-महीण ॥ ९ जय जक्ख-महोरग-धुय-चलण ॥ १० जय-भविय-रैविन्दाणन्दयर ॥ ११ जय-मोक्ख-महीहरें अत्थमिय ॥ १२

॥ घत्ता ॥

वन्दर्णं करेंवि जिणेसहों । पुंँणु चलियइँ वण-वासहों ॥ १३

[ ११ ]

ताम णियच्छिउ परमु महाहै ॥ १

मिहुण इँ वल इँ जेम अब्भिट्ट ॥ २

'मरु मरु पहरु पहरु' जम्पन्त इँ ॥ ३

गरुअ-पहारह उँ रु उड्डन्त इँ ॥ ४

खणें किलिविण्डि हिण्डि दैरिसन्त इँ ॥ ५

खणें णिप्फन्द इँ सेउ फुंसन्त इँ ॥ ६

सीयहें वयणु पजोर्य इ राहउ ॥ ७

चलिय इँ हैं ह-मग्गु जोयन्त इँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

लक्लण-रामहुँ सङ्केवि । आवण थिय भुँह ढङ्केवि<sup>16</sup> ॥ ९

15 Sixth line and the first half of the seventh line are omitted in A 16 A ेहरण. 17 P अवंदणहति. 18 PS प्याहिण. 19 A तिवारट. 20 omitted in A.

11 1 P A रविणिहिं. 2 s राहड, A राहिड. 3 s A भहाहड. 4 A कुद्धविद्धह्ं. 5 A भहाहड. 6 A उंद्धृंतहं. 7 P इंडि, इ added marginally. 8 P s वाकाकंचि. 9 P s पुसंतहं. 10 P पेक्खेविणु, s पिक्खेपिणु. 11 A पजीयड. 12 P स्रेवि. 13 P मि. 14 A विस्त्यासत्त. 15 P s मुह, A मुहुं. 16 A इंपेवि.

२ अश्व. ३ कमल.

<sup>[</sup>११] १ काण्डाः; कामोत्पादक-शब्दाः. २ निपतितानि. ३ शरीरयुद्धम् ४ आपणः हृद्दमार्गः, ५ बोऽपि रत्युत्पादकार्थ, अत्र हाव-भावादिभिः

#### [ १२ ]

जज्जों दाहिण-दिसऍ विणिग्गय ण सहइ पुरि वल-लक्खण-मुक्की पुणु थोवन्तरें वित्थय-णामहों **डिंग विहय वमार्क करन्ती** अद्ध-कोसु संपाइय जावेंहिँ रेहइ सूर-विम्बु उगान्तींड पच्छऍ साहणु ताम पधाइड

णाइँ णिरङ्कुस मत्त महा-गय ॥ १ मुंक कु-णारि व पेसण-चुकी ॥ २ तरुवरं णमिय सुभिर्च व रामहों ॥ १ णं वन्दिण मङ्गलई पढन्तां ॥ ४ विमलु विहाणु चडिहसु तार्वेहिं॥ ५ णिसि-णिसियरिएँ आसि जं गिलियर्डं णाइँ पडीवर जर रागिलियर ॥ ६ णावइ सुकइ-कव्बु पह-वन्तर ॥ ७ लह़ हैलहेइहें पासु पराइउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सीय-सलक्खणु रामु णं वन्दिच<sup>³</sup>अहिसेऍ¹8

पणमिड णरवर-विन्देंहिं। जिणु वत्तीसिंह इन्देंहिं॥ ९

#### ि १३ ]

हेसन्त-तुरङ्गम-वाहणेण णं दिस-गंड लीलऍ पयइँ देन्तु अण्णु वि थोवनैतरु जाइ जाम ैपरिहच्छं-भच्छ-पुच्छच्छलन्ति कारण्ड-डिम्भ-डुँम्भियं-'सरोह हंसाविल-पक्ख-समुल्हसन्ति सोहई वहु-वणगय-जूह-सहिय उच्छलइ वलइ पडिखलइ धाइ

परियरिज रामु णिय-साहणेण ॥ १ तं देसु पराइड 'पारियर्त्तं ॥ २ गम्भीर महाणइ दिद्व ताम ॥ ३ फेणावलि-तोय-तुसार देन्ति ॥ ४ वर-कमल-करम्विय-जलपओह ॥ ५ कल्लोल-बोल-आवत्त दिन्ति ॥ ६ 'डिण्डीर-पिण्ड दरिसन्ति **फ**हिय ॥ ७ मल्हन्ति महागय-लीलणाइँ ॥ ८

ओहर-मयर-रउह दुत्तर-दुप्पइसार

॥ घता ॥

सा सरि णयण-कडिक्खय। णं दुगगइ दुप्येक्खिय ॥ ९

<sup>12. 1</sup> PS दक्षिणदिसिए. 2 P मुक्कु. 3 PS कुमारि. 4 P तरुभर. 5 PS सुमिसु. 6 P मवाञ्च corrected as रवाञ्च. 7 A करंति. 8 A पढंति. 9 A गलियड. 10 P s इयवं-तस. 11 P s सुकयक्षु पवइंतर. 12 P इस्रहे corrected as इस्र्वहे. 13 P s सहिएहिं.

<sup>13. 1</sup> s A हिंसंत°. 2 P s पारिश्रंतु. 3 s थोचंतरि. 4 A परिहस्थ°. 5 A °द्वंभियस-होइ. 6 P A omitted. 7 P A जूहसमृहसहिय.

<sup>[</sup>१२] १ विदर्श की (Reading कुमारि). १ पत्नी (पक्षी). ३ अभिवेकेन (१).

<sup>[</sup> १३ ] १ पर्वते. २ वेगवन्तः. ३ विदोलिताः. ४ लहरीसंघाताः. ५ फेन. ६ अधिकाः.

सरि गम्भीर णियच्छिय जावेंहिं 'तुम्हेंहिं एवेहिं आणवडिच्छा उज्झ मुएप्पिणु दाहिणएसहों । एम भणेप्पिणु समर्र-समत्था पइसरन्ति तहिं सिलेलें भयङ्करें 'सिय अरविन्दहों उप्पेरि णावइ णं उज्जोड करावइ गयणहों लहु जलवाहिणि-'पुलिणु पवण्णइं

विलय पडीवा जोह कु-मुणि कु-वुद्धिं कु-सील

वलु 'वोलोवेंवि राय 'णियत्ता

'' विलय के 'वि णीसासु मुअन्ता

के वि महन्तें दुक्खें लड्ड्या

के वि तिमुण्ड-धारि वम्भाँरिय
के वि पवण-धुय-धवल-विसालएँ
थिय पद्मज्ज लएँप्पिणु णरवर

'' विजय-वियह्न-विओय-विमह्ण
पुद्भमँ-पुण्डरीय-पुरिस्त्तम

[ 88]

सयलु वि सेण्णु णियत्तिउ तार्वेहिं ॥ १
भरहहों भिच्च होहं हियइच्छा ॥ २
अम्हेंहिं जाएवउ वण-वासहों' ॥ ३
सायर-वजावत्त-विहत्था ॥ ४
रामहों चिडय सीय वामऍ करें ॥ ५
णावइ णियय-कित्ति दरिसावइ ॥ ६
णाइँ पदरिसइ धेण दहवयणहों ॥ ७
णं भवियइँ णरयहों उत्तिण्णाइँ ॥ ८

॥ वत्ता ॥ जे पहु-पच्छलें लग्गा । णं पर्वर्जाहें भग्गा ॥ ९

[१५]

णावइ सिद्धि कु-सिद्ध ण पत्ता ॥ १ खणें खणें 'हा हा राम' भणन्ता ॥ २ लोउ करेवि के वि पबइया ॥ ३ के वि तिकाल-जोई वय-धारिय ॥ ४ गम्पिणु तिहाँ हरिसेण-जिणालएँ ॥ ५ सैढ-कढोर-वर्र-मेरु-महीहर ॥ ६ धीर-सुवीर-सच्चे-पियबद्धण ॥ ७ विउल-विसाल-रणुम्मिय-उत्तम ॥ ८

॥ घता ॥

इय एकेक-पहाण संजम-णियम-गुणेहिँ जिणवर-चलण णमंसेंवि । अप्पर थिय से इँ भू सेंवि ॥ ९

14. 1 s णरवइ. 2 s होहु, A होह भिष. 3 s समरि. 4 A उप्परे. 5 P s "पुरुणु. 6 P s कुसील कुबुद्धि. 7 P पन्वजाहि, s पन्वजाहिं.

<sup>15. 1</sup> P s नोलाएनि, A नोलानित. 2 P को चि corrected as के चि, s को चि. 3 P s वम्हारिय 4 P s ° जोगि. 5 A लएनिणु. 6 s A ° धर°. 7 A ° सब्व°. 8 A पुंगव°. 9 P s ° पुरुसोत्तम. 10 A सारणुक्मिय. 11 P s सयं.

<sup>[</sup>१४] १ लक्ष्मीः. २ सीता. ३ तटम्.

<sup>[</sup>१५] १ खक्तः (१). १ व्याष्ट्रिताः. ३ शठ-कठोराद्युत्तमपर्यन्ताः सर्वेऽपि राजानो अमी, विजयनामेदम् (१).

## [ २४. चउवीसमो संघि ]

गएँ वण-वासहों रामें थिय णीसासं मुअन्ति

सयछु वि जणु उम्माहिजन्तउ उबेल्रिजाइ गिजाइ लक्खणु <sup>र</sup>सुइ-सिद्धन्त-पुराणेहिं ऌक्खणु अण्णु वि जं जं किं पि स-रुक्खणु का वि णारि सारङ्गि व बुण्णी का वि णारि जं छेइ पसाहणु का वि णारि जं परिहइ कङ्कण <sup>°</sup>का वि णारि जं जोयइ दप्पण् तो एत्थन्तरें पाणिय-हारिउ 'सो पल्लङ्कः तं जें उवहाणड

तं घरु रयणइँ ताइँ 'णवरं ण दीसइ माऍ

रसिय सय सङ्ख जायं महा-गोन्दरूं ताल-कंसाल-कोलाइलं काहलं डमरु-तिरिडिक्किया-झहरी-रउरवं घण्ट-जयघण्ट-संघट्ट-टङ्कारवं तेण सहेण रोमऋ-कञ्जूद्धुआ सुहड-संघाय सद्या य थिय पङ्गणे

> लक्खण-रामहुँ वप्पु जिण-अहिसेयहीं कर्जे

उज्झ ण चित्तहों भावह। महि उण्हालएँ णावइ॥

खणु वि ण थक्कइ णामुँ लयन्तर ॥ १ ः मुरव-वर्जे वाङ्जङ् लक्खणु ॥ २ ओङ्कारेण पढिजाइ लक्खणु ॥ ३ लक्लण-णामें बुच्चइ लक्लणु ॥ ४ वड्डी धाह मुएवि परुण्णी ॥ ५ तं उल्हावइ जाणइ लक्खणु ॥ ६ धरईं सु-गांढउ जाणइ लक्खणु ॥ ७ अण्णु ण पेक्खइ मेहेंवि लक्खणु ॥ ८ पुरें बोह्नन्ति परोप्परु णारिङ ॥ ९ सेज्ज वि स जें तं जें पच्छीणउ ॥ १० ॥ घत्ता ॥

तं ैचित्तयम्मु स-लक्खणु । रामु संसीय-संलक्खणु' ॥ ११ [२]

ताम पडु पडह पडिपहय पहु-पङ्गणे णाइँ सुर-दुन्दुही दिण्ण गयणङ्गणे ॥ १ टिविल-टण्टन्त-घुम्मन्त-वरमन्दलं ॥ २ ॥ गीय संगीय गिजन्त-वर-मङ्गलं ॥ ३ भम्भ-भम्भीस-गम्भीर-भेरी-रवं ॥ ४ घोल-उल्लोल-हलवोल-मुहलारवं ॥ ५ गोन्दलुद्दाम-वहुँ-वहल-अच्चन्भुआ ॥ ६ मेरु-सिहरेसु णं अमर जिण-जम्मणे॥ ७ 2 पणइ-फम्फाव-णड-छत्त-कइ-वन्दणं 'णर्न्द जय भइ जय जयहि'वँर-सइणं॥८

> ॥ घता ॥ णिय-भिच्चेंहिं परियरियउ । णं सुरवइ णीसरियड ॥ ९

<sup>1. 1</sup> A जीसासु. 2 P 8 जाड. 3 s परइ. 4 P 8 सगाइड. 5 P पच्छाणडं. 6 A omits lines 8-11 a. 7 A णवरि. 8 P S ससीयड छक्खणु.

<sup>2. 1</sup> A °कंबुद्धा. 2 A omits. 3 P S मणइ. 4 A णंदि . 5 A जयसहेणं. 6 P 'रामह, 8 रामहो, A °रामहं. 7 P परिगरियडं.

<sup>[</sup> १ ] १ आचाराङ्गावि. २ गन्दुकम् (१) ३ चित्रकर्म सह-लक्षणम्. ४ साम्प्रतम्.

जं¹ णीसरिज राज आणन्दें
'हज मि देव पइँ सहुँ पद्मज्जमि
रज्जु असारु बारु संसारहों
रज्जु भयङ्करु इह-पर-छोयहों
रज्जें होर्ज होज महु सरियज
रज्जु अकज्जु कहिज मुणि-छेर्यहिँ
दोसवन्तु मयलञ्कण-विम्बु व
तो वि जीज पुणु रज्जहों कड्काइ

[8]

वुत्तु णवेष्पिणु भरह-णरिन्दें ॥ १
दुग्गइ-गामित रज्जु ण भुज्जमि ॥ २
रज्जु खणेण णेइ तम्वारहों ॥ ३
रज्जें गम्मैंइ णिच्च-णिगोयैहों ॥ ४
सुन्दरु तो किं पहँ परिहरियत ॥ ५
दुई-कलत्तु व भुत्तु अणेयहिँ ॥ ६
वहु-दुक्सात्ररु दुंगी-कुडुम्बु व ॥ ७
अणुदिणु आत गलन्तु ण लक्सैंइ ॥ ६

॥ वत्ता ॥

जिह महुविन्दुहें कर्जें तिह जिउ विसयासत्तु

करहु ण पेक्खइ कक्करु । रज्जें गड सैय-सक्करु' ॥ ९

[8]

भरहु चवन्तु णिवारिउ राएं 'अजा वि तुज्झु काइँ तव-वाएं ॥ १ अर्ज वि रज्जु करिह सुहु भुझिह अजी वि विसय-सुक्खु अणुहुञ्जहि ॥ २ अज्ज वि तुहुँ तम्बोछ समाणहि अज्ञ वि वर-उज्जाणइँ माणिहि ॥ ३ अज्जु वि अङ्गु स-इच्छऍ मण्डहि अज्ज वि वर-विलय अवरुण्डिहि॥ ४ अज वि जोग्गउ सद्याहरणहों अज्ज वि कवणु कालु तव-चरणहों ॥ ५ कें<sup>°</sup> वावीस परीसह विसहिय ।। ६ जिण-पवज होई अइ-दुसहिय कें' आयामिय पञ्च महद्यय ॥ ७ 🚜 कें' जिय चड-कसाय-रिड दुज्जय के किउ पञ्चहुँ विसयहुँ णिगाह कें<sup>°</sup> परिसेसिड सय**छ परिग्गहु ॥** ८ को दुम-मूर्छे वसिज वरिसालएँ को एकक्नें "थिउ सीयालएँ॥ ९ के चेण्हालप् किउ अत्तावणु ऍड तव-चरणु होइ भीसावणु ॥ १०

> भरह म वहिं वोछि भुज़हि विसय-सुहाइँ

25

तुहुँ सो अज्ज वि वाछ । को पद्मजाहें कालुं ॥ ११

3. 1 PS जा. 2 S गमइ, A गम्मई. 3 S िणारगीयहो. 4 PS जह सुंदर. 5 PS omit. 6 P हुट्ट. 7 A दुक्लाबर. 8 A हुट्ट. 9 P कंखए. 10 P कक्लए.

॥ घत्ता ॥

<sup>4. 1</sup> PS अजु. 2 PS सवाणिह, A समाणिहें. 3 PS A माणिहें. 4 PS पनर विकय. 5 PS कोड. 6 PA किं, 8 के. 7 PS A किं. 8 SA किं. 9 P कें, 8 कि. 10 PS एकंगि विवड. 11 P उण्हारों कियड असावणु, 8 किंश आतावणु. 12 P विदेखें.

<sup>[</sup>३] १ पूर्वतां पूर्वताम्. २ अवसाने अकार्यकरम् (१). ३ दुश्चारिण्या इव. ४ दिखी. ५ शत-

तं णिसुणेवि भरहु आरुहुउ 'विरुंयउ ताव वयणु पइँ वृत्तर्जं किं वालत्तणु सुहेंहिं ण मुच्चइ किं वालहों पबज्ज म होओं किं वालहों सम्मत्तु म होओ किं वालहों जर-मरणु ण ढुकइ तं णिसुणेवि भरहु णिब्मच्छिउ एवहिं सयलु वि रज्जु करेवउ [4]

मत्त-गइन्दु व चित्तं दुदृउ ॥ १ किं वालहों तब-चरणु ण जुत्तंतु ॥ २ किं वालहों दय-धम्मु ण रुच्चइ ॥ ३ किं वालहों दूसिउ पर-लोओ ॥ ४ किं वालहों णउ इहु-विओओ ॥ ५ किं वालहों जमु दिवसु वि चुंबाइ'॥ ६ 'तो किं पहिलड पट्टु पडिच्छिउ ॥ ७ पच्छलें पुणु तव-चरणु चरेवड'॥ ८

॥ घता ॥

एम भणेष्पिणु राउ भरहहों वन्धेवि पहु 'सच्चु" समप्पेंवि भुजाहें । दसरहु गउ पवैजाहें ॥ ९

सुरवर-वन्दिएँ धवल-विसालएँ दसरहु थिउ पवज्ज लएप्पिणु तेण समाणु सणेहें लड्ड्यउ कण्ठा-कडर्यं-मउड अवयारेंवि थिय णीसङ्ग णाग णं विसहर णं केसरि गेय-मासाहारिय 'केण वि कहिउ ताम भरहेसहों तं णिसुणेवि वयणु धुय-वाहउ ि ने ]

गिम्पणु सिद्धकूडें चइतालएं ॥ १

पञ्च मुद्धि सिर्रे लोड करेप्पिणु ॥ २

चालीसोस्तर सउ पबइयउ ॥ ३

दुद्धर पञ्च महर्बंग धारेवि ॥ ४
अहवृइ समय-वार्लं णं विसंहर ॥ ५
णं परदार-गमण परदारिय ॥ ६

'गय सोमित्ति-राम वण-वासहों'॥ ७
पडिउ महीहरो व वज्जाहउ ॥ ८

9825

जं मुच्छाविउ राउ पलयाणंल-संतत्तु ॥ घता ॥ सयञ्ज वि जणु मुह-कायरु । रैसेंवि लग्गु णं सार्यरु ॥ ९

5. 1 Ps बुह्बड. 2 Ps बुत्तडं. 3 Ps जुत्तडं. 4 P होडं, A होड and similarly of at other three places. 5 P जम°. 6 Ps जम. 7 PA चुक्कहं. 8 s सबजु. 9 Ps भजाहो. 10 Ps प्रविद्याहो.

6. 1 PSA सिरि. 2 A °कडा°. 3 PS ओयारेबि,  $\Delta$  अवयारिवि. 4 A महावय. 5 S °वइस. 6 A को पिवगिप कहिउ भरहेसहो. 7 PS पळयाणिक °. 8 A रसहं. 9 A सबद.

[ ५ ] १ पूर्वोक्तं वरं दत्त्वा.

<sup>[</sup>६] १ सर्प इव. २ विषहराः सर्पाः; अन्यत्र वृषो धर्मः, तं धरन्तीति विषधराः. ३ सम्बर्गाः । वर्षाकालः, आगमश्च. ४ मेघा इव. ५ हस्तिमांसम्, मासोपवासाश्च यतयः. ६ परजी=मुक्तिः परदार-गमनं च.

चन्दणेण पद्मालिज्जन्तर दुक्खु दुक्खु आसासिउ राणैउ अविरल-अंसु-जलोलिय-णयणउ

। 'णिवडिय अज्जु असणि आयासहों अज्जु जाउ हउँ सूडिय-पक्खउ अज्ञु णयरु सिय-सम्पय-मेलिउ एमें पलाउ करेवि सहगीएँ केस-विसण्डुल दिट्ट रुअन्ती

धीरिय भरह-णरिन्दें

आणमि ऌक्खण-रार्मं

एम भणेवि भरहु संचिहिउ दिण्णु सङ्खु जय-पडहु पविज्ञिड पह-मागेण णराहिड लग्गड छट्टऍ दिवसें पराइउ तेत्तहें खुडु खुडु सिललु पिएवि णिविटुइँ सरवर-तीरें लयाहेरँ दिटुइँ ॥ ५ चलर्णेहिँ पडिड भरहु तग्गय-मणु » 'थक देव मं जाहि पवासहें। हउँ सत्तुईणु भिच्च तउ 'वे विं

> जिह णक्खर्तेहिं चन्द 'तिहै तुहुँ भुक्कहि रज्जु

[6]

चमरुक्वेवेंहिं विजिजन्तर ॥ १ जरढं-मियङ्क व थिउ विदाणउ॥ २ एम पजम्पिज गर्गार-वयणैज ॥ ३ अज्ञु अमङ्गलु दसरह-वंसहों ॥ ४ दुह-भायणु पर-मुँहहँ उवेक्खंड ॥ ५ अज्ञु रज्जु पर-चक्कें पेल्लिउ'॥ ६ राहव-जर्णंणिहें गउ ओलर्गांपे ॥ ७ अंसु-पवाह धाह मेलन्ती ॥ ८

॥ घता ॥

''होड माऍ मह रजें। रोवहि काइँ अकर्जें'॥ ९

[2]

'तुरिर्च गवेसहों' हैत्युत्थिक्षर्वं ॥ १ णं चन्दुरगमें उवहि पगज्जिउ ॥ २ जीवहीं कम्मु जेम अणुलग्गड ॥ ३ सीय स-लक्खणु राहउँ जेसहें ॥ ४ णाइँ जिणिन्दहों दससय-लोयण ॥ ६ होहि तरण्डउ दसरह-वंसहें।। ७ लक्खण मन्ति सीय महएँवि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

इन्दु जेम सुर-लोएं । परिमिज वन्धव-र्ह्शोएं' ॥ ९

<sup>7. 1</sup> P S °रुक्खेविहिं, A °रुक्खेविहें. 2 P A राणडं. 3 A जदरमयंकु. 4 P A विदाणडं. 5 A व्यकोश्चिय. 6 P A व्ययणं. 7 P s गरिगर. 8 P A व्ययणं. 9 P परमुहंह, s परमु-हह, A परमुह°. 10 A 'उप्पेक्खड. 11 P एव, s बेड, A एवं. 12 A सहमगाए. 13 P s °जणिष्, 14 P उलमाप्, A ओलगाउ. 15 P S A °रामु.

<sup>8. 1</sup> P S तुरिय. 2 S हत्थित्थि हिंउ. 3 A राह्वउ. 4 P S सत्तुहण. 5 P S वेए बि. 6 P महएव वि. 7 A णक्खतहो. 8 P s ° छोए. 9 A तह.

<sup>[</sup>७] १ त्रुटितपक्षः. २ पूर्यताम्.

<sup>[</sup>८] १ दत्ताज्ञः. २ द्वी भ्रातरी.

[ ? ]

तं वयणु सुणेवि दसरह-सुएण 'सच्चड माया-पिय-परम-दासु अवरोप्परु ए आलाव जाम रुक्सिजाइ भरहहों तिणय माय णं 'तिलय-विह्नसिय वैच्छराइ णं भरहहों सम्पय-रिद्धि-विद्धि णं भरहहों सुन्दर-सोक्ख-खाणि णं भणइ भरहुँ 'तुंहुँ आड आर्डं अवगूह भरह हरिसिय-भुएण ॥ १ पहँ मेहेंवि अण्णहों विणड कासु'॥ २ तंहिं जुवइ-सयहिं परियरिय ताम ॥ ३ णं गय-घड भड भञ्जन्ति आय ॥ ४ स-पओहर अम्बर-सोह णाइँ॥ ५ णं रामहों गमणहों तिणय सिद्धि ॥ ६ णं रामहों इट्ठ-कठत्त-हाणि ॥ ७ वण-वासहों राहउ जाउ जाउ'॥ ८

।। घत्ता ॥

सु-पय सु-सन्धि सु-णाम कह वायरणहों जेम वयण-विहत्ति-विह्सिय । केक्कय 'एन्तिं पदीसियं ॥ ९

[ {0 ]

'सहुँ सीयऍ दसरह-णन्दणेहिँ
पुणु वुच्चइ 'सीर-प्यहरणेण
सुणुँ माऍ महारउ परम-तशु
णउ तुरऍहिँ णउ रहवेरेहिँ कज्जु
जं दिण्णु सश्चु ताएं ति-वार
ऍउ वैयणु भणेप्पिणु सह-समिद्ध
आर्डेंच्छेवि पर-वल-मइय-वट्दु
गड भरह 'णियत्तु सु-पुज्जमाणु

जीकारिय राम-जणहणेहिं॥ १
'किं आणिड भरह अकारणेण॥ २
पालेवर्डं तायहों तणड सच्चु॥ ३
णड सोलह वस्सिइं करिम रज्जु॥ ४
तं मइ मि दिण्णु तुम्हैं संय-वार'॥ ५
सइँ हत्थें भरहहों पट्टु वद्धु॥ ६
वण-वासहों राहड पुणु पयहु॥ ७
जिण-भवण पत्तु भिच्चेहिं" समाणु॥ ८

॥ घत्ता ॥

<sup>¹³</sup>विहुँ मुणि-धवलहुँ पार्से 'दिहुऍ राहवचन्दें भरहें लड्ड अवग्गहु । मेंहु णिवित्ति हर्यं-रज्जहें। । ९

<sup>9. 1 8</sup> मई. 2 P तिहि. 3 A भर. 4 A हुं. 5 P A आउं. 6 A इंति. 7 P S पदरिसिय.

<sup>10. 1</sup> P S A सहु. 2 P corrects as जयकारिय. 3 S सुणि. 4 S पालेब्वड. 5 P S राएं. 6 P S omit. 7 P सयवारवार, A सयवार. 8 A वय. 9 S सुणेप्पिणु, A सुणेबिणु. 10 S आउंच्छित. 11 P S A स°. 12 P S मिश्रें. 13 P S विहि. 14 P सुहु. 15 P S हह.

<sup>[</sup>९] १ आलिङ्गितः. २ वृक्षविशेषः, मण्डनं च. ३ वृक्षपङ्किः. ४ आगच्छन्ती.

<sup>[</sup> १० ] १ रामेण. २ व्याघुटितः.

एम चर्वेवि उच्चिल्ड महाइउ विणड करेप्पिणु पासु पंहुक्किड हैउँ तुम्हेविहँ आणविडच्छड । घीरेंवि एम जणिण देणु-दमणहों जाणइ हरि हलहरु विहरन्तइँ तावस के वि दिट्ठ जड-हारिय के वि तिद्धि के वि धाडीसर के वि तैंद्द रुंदङ्कस-हत्था

> तिहँ पइसन्ती सीय विहिँ पक्खेहिं समाण

अण्णु वि थोवन्तरु विहरन्तइँ

जिहें जणवर्ग मंय-वत्थ-णियत्थरु
कन्द-मूल-वहु-वणफर्ल-मुझुरु
जिहें जुवइरु छुद्धं जाय विवाहरु
मयकरि-कुम्मु करेप्पिणु उक्खलु
मोत्तिय-चारुल-दल्लणोवइयैरु

ते तेहरु वणु भिल्लहुँ केररु

तं मेहेंवि घरंवारु छाइय लक्खण-राम [ \$ \$ ]

राहव-जणिहें भवेणु पराइउ ॥ १ 'रामु माएँ महँ धरेंवि ण सिक्क ॥ २ पेसणयारउ चल्लण-णियच्छउ'॥ ३ भरहु णराहिउ गड णिय-भवणहें ॥ ४ तिण्णि मि तावस-वणु संपत्तइँ॥ ५ कु-जण कु-गाम जेम जड-हारिय ॥ ६ कुविय णरिन्द जेम धंडीसर ॥ ७ मेडु जेम रुहङ्कुस-हत्था ॥ ८

वणु धाणुकहँ पुणु संपत्तई ॥ १ वरहिण-पिच्छ-पसाहिय-हत्थड ॥ २ सिर्रे वड-माल वद्ध गर्ले गुञ्जैड ॥ ३ मैयकरि-रय-वलयङ्किय-वाहड ॥ ४ लेवि विसाण-मुसलु धवलुजालु ॥ ५ चुम्विय-वयणड मयणब्भईयड ॥ ६ हरि-वलएवेंहिँ किड विवरेरड ॥ ७

॥ वत्ता ॥ लोयिहैं हरिसिय-देहेंहिं । चन्द-सूर जिम मेहेंहिँ ॥ ८ [१३] अण्णु वि जाम जाइ थोवन्तरु ॥ १

» स-हरि स-भजाउ रामु **धणुद्ध**रु

11. 1 A पासु. 2 P पदुक्त 3 PS एवर्डि तुन्दहं. 4 A समाणु.

<sup>12. 1</sup> PS वरहिणि°. 2 PS मूलवणफळ सुंजंतड, A °संजिड. 3 P गुंजिड. 4 A रहद or रश्च. 5 PS °कुंम. 6 P °दलणीवाइडं, S °दलणीवाइडं, A °दलणीवाइंदर. 7 PS मद्यु °. 8 A घर वार. 9 A जिह.

<sup>[</sup>११] १ शतुदमनस्य रामस्य. १ तीर्थयात्रागामिनः. ३ छन्नप्रहारिणः. ४ रही देवता येषामू. अङ्कटिका (?).

<sup>[</sup> १२ ] १ सगवर्मादृतः. २ निवन्नः कांबली वा (१). ३ मदोपलक्षित-हस्ति-दन्त-वलयाः.

दिद्र 'गोद्रय णाइँ सु-वेसइँ जुज्झन्तइँ देकार मुअन्तइँ कत्थइ वैंच्छ-हणइँ 'णीसङ्गईँ कत्थड जणवर 'सिसिरें चिच्चर कत्थइ मन्थां-मन्थिय-मन्थणि कत्थइ णारि-णियम्वें सुहासिड कत्थइ डिम्भउ परियन्दिजाइ

णं णरवइ-मन्दिरइँ स्रे-वेसइँ ॥ २ णिरिण-मुर्णांल-सण्ड तोडन्तइँ ॥ ३ पबद्धां व णिर्रु णीसङ्ग ॥ ४ 'पढम-सई सिरें धरेंवि पणच्चित्र ॥ ५ कुणई सद्घु सुरए वै विलासिणि ॥ ६ णांवइ कुंडउ कुणइ मुहवासिउ ॥ ७ अम्माहीरच गेच झणिजाइ॥ ८

।। घता ॥

तं पेक्खेप्पिणुं गोडू

णारीयण-परियरियड । णीवइ तिहि मि जँणेहिं वीलत्तणु संभरिय**उ ॥** ९

[ 88 ]

तं मेल्लेप्पिणु गोई रवण्णउ जं फल-पत्त-रिद्धि-संपण्णउ वणं जिणालयं जहा स-चैन्दणं महा-रणङ्गणं जहा सवासैणं णरिन्द-मन्दिरं जहा स-माउयं <sup>°</sup>जिणेस-ण्हाणयं जहा मेहासरं मियङ्क-विम्वयं जहा मयासीयं

पुण वणु पइसरन्ति आरण्णे ॥ १ तरल-तमाल-ताल-संछर्णेण ।। २ जिणिन्द-सासणं जहा स-सावयं ॥ ३ मइन्द-कन्धरं जहा स- केसरं॥ ४ सुसश्च-णिचयं जहा स-तीलयं ॥ ५ क्र-तावसे तवं जहा मयासवं ॥ ६ मुणिन्द-जीवियं जहा स-मोर्कस्वयं महा-णहङ्गणं जहा सँ-सोर्मयं ॥ ७ विलासिणी-मुहं जहा महारेसं॥ ८

20

॥ घत्ता ॥

तं वण मेहेंवि ताइँ

इन्द-दिसींऍ आसण्णाईँ। मार्सेहिं चउरद्वेहिं चित्तकूडु वोलीणइँ ॥ ९

1 A गोट्रइयणाइं. 2 A असेसइं. 3 P भुकाणसंड, S भुजासइंड, A भुजाकसंडु. 13. 4 s पत्वह्याह व (or पत्वह्या हव), A पत्वह्याहं भुणि व. 5 A omits. 6 A व्युरह. 7 s मंघो; A मंथो. 8 A करह. 9 P s सुरव्रथु. 10 A पेरखेबिजु. 11 A omits this pada.

14. 1 P s गोह, A omits. 2 P s व्संख्याउं, A संस्थित्याउ. 3 s सवापयं, A सवापणं. 4 s समुद्दं. 5 P सुसंब, s सुसद्द, A सुसंप°. 6 A omits this line. 7 P s व्हाणकाळयं. 8 A ससोरमयं. .9 P S °विवियं. 10 A मयासमं. 11 A महासरं. 12 P इंद्रविए. 8 इंद्र-विसइ, ▲ इंदलिए.

<sup>[</sup>१३] १ गोष्ठ-भूमिकाः. २ शोभन-द्वार-झम्पनानि. ३ लघु-बत्सकाः. ४ सङ्गो रज्ञु-बन्धनं श्काणि वा; अन्यश्र परिप्रहं. ५ दधा चिंतः, शीतार्तश्र. ६ प्रथम-धान्य-मझरी शीर्षे ध्रता गोपान (१) जनो नर्तिताः, ७ कामभोग-प्रस्तावे. ८ पर्वतकटिन्याम्. ९ शोभितम्. १० नागच्छति. ११ कुटजबृक्षः.

<sup>[</sup>१४] १ पीपल. २ सिंहा:, बृक्षाश्च. ३ मजीरा (१) बृक्षाश्च. ४ प्रासाद, बृक्षविशेषाश्च. ५ खरः शब्दः, सरोवरं च. ६ कर्ममोचनं, दृक्षाश्व. ७ चन्द्रः, बह्रीविशेष-दृक्षश्च, बकुछेति केचित्. ८ मृग.श्रयः, मदाश्रयश्च. ९ रसो मुखलाला, लावण्यं जलं च.

तं चित्तजडु मुएवि तुरन्तइँ दिद्र महासरे कमल-करम्बिय उजाणइँ सोहन्ति सु-पैत्तइँ ' साछिवणेइँ पणमन्ति सु-भत्तइँ उच्**खुवणइँ दल-दीहर**-ग<del>त्त</del>इँ पक्क्य-णवं-णीलुप्पल-सामेंहिं सीरकुडुम्बिंड मणुसु पदीसिड हडहड-फुँट्टे-सीसु चल-णयणड

> सो णासन्तु कुमारें आणिउ रामहों पासु

[ १५ ]

दसङरपुर-सीमन्तरु पत्तई ॥ १ सारस-हंसावलि-वर्ग-चुम्बिय ॥ २ मुणिवरं इव सु-हलाइँ सु-पत्तइँ ॥ ३ णं सावयहँ जिणेसर-र्मत्तई ॥ ४ 'णिय-वइ-सङ्घर्णेइँ व दुकलत्तइँ ॥ ५ तिहैं पइसन्तेंहिं लक्खण-रामेंहिं॥ ६ बुण्णुं कुरङ्ग व वाहुत्तासिउ॥ ७ पाणकन्त् समुब्भड-वयणउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥ सुरवर-करि-कर-चण्डेंहिं। धरेंवि स "इं भू व-दण्डेंहिं॥ ९

[ २५. पञ्चवीसमो संधि ]

धणुहर-हत्थेंण सीरकुडुम्बिउ

बुव्वार-वइरि-आयामें। मम्भीसँवि पुच्छिउ रामें ॥ १

[१]

दुइम-दाणविन्दे-महण-महाहवेणं। 'भो भो किं विसन्थुलो' बुत्तु राहवेणं ॥ १

तं णिसुणेवि पजम्पिउ गहवइ » सीहोयरहें भिचु हियइच्छिंड दसर्डर-णाहु जिणेसर-भत्तड जिणवर-पडिर्मं क्रुट्टऍ सेप्पिणु तं णिसुणेवि वयणु पहु कुद्धड

15

'वज्जयण्णु णामेण सु-णरवइ ॥ २ भर्ह व रिसहहों आणवडिच्छिउँ ॥ ३ पियवद्धणहों पासे उवसन्तउ ॥ ४ अन्णहों णवइ ण णाहु मुएप्पिणु ॥ ५ ताम कु-मन्तिहिं कहित णरिन्दहों ''पइँ अवगण्णेवि णवइँ जिणिन्दहों''॥६ णं खय-कालें कियन्तु विरुद्ध ॥ ७

<sup>1</sup> A महासरि. 2 A °वय॰. 3 A पसत्त. 4 A omits. 5 P S सहस्राई सपत्तई. 6 s सीखवणइं. 7 P 8 °लंघाइं व, A लंघणइ व. 8 P S °वण°, A "नव°. 9 P S सीर-इंडेबिड. 10 P S बुक्ज. 11 P 'कुह', S 'पुरु'. 12 P S सर्थ.

 <sup>1</sup> P corrects as °বালবারিন্ত্°. 2 s ছিয়থ হিন্তর. 3 A সালবারিহন্তর. 4 A বৃহ-डर°. 5 A °मंगुदृहिं करिपणु. 6 P corrects as जिण.

<sup>[</sup> १५ ] १ निज-भर्ता, निज-वाटी च. २ सदशाभ्याम्. ३ व्याधेन. ४ अतीव-मुक्त-केशो भोजन-वश्रादि-रहितो वा.

<sup>[</sup>१] १ कुटुम्बी.

कोवाणल-पलित्तु सीहोयरु 'जो मइँ मुऍवि अण्णु जयकार्रइ

णं गिरि-सिहरें मइन्द-किसोयरु ॥ ८ सो किं हय गय रज्जु ण हारइ ॥ ९ ॥ घता ॥

अह किं वहुएँण जइ णै वि मारमि कल्लऍ दिणयरें अत्थन्तऍ। तो° पइसमि जल्लें जलन्तऍ'॥ १० [२]

पइज करेवि जाम पहु आहवे अभङ्गो । ताम पइदु चोरु णामेण विज्जुलङ्गो ॥ १

पइसन्तें रयणिहें मज्झयालें तें दिड्डु णराहिउ विष्फुरन्तु रोमश्च-कञ्च-कञ्चइय-देहु सैण्णद्ध-वद्ध-परियर-णिवन्धु वलिवर्ण्ड-मण्ड-णिड्डुरिय-ण्यणु "मारेवउ रिउ" जम्पन्तु एमें "तं पेक्खेंवि चिन्तइ भुअ-विसालु साहम्मिय-वच्छिंदुं किं करेमि गड एम भणेंवि कण्टइय-गत्तु

अिंडल-कज्जल-सिण्णह-तैमार्हे ॥ २ पलयाणलो ब धगधगधगन्तु ॥ ३ जल-गिक्सणु णं गर्जंन्तु मेहु ॥ ४ रैण-भर-धुर-धोरिडं दिण्ण-सिन्धु ॥ ५ दहों हुँ सुद्रु-विष्फुरिय-वयणु ॥ ६ खय-काल सिणच्छर केविड जेम ॥ ७ "किं मारिम णं णं सामिसालु ॥ ८ सवायरेण गम्पिणु कहेमि" ॥ ९ णिविसद्धें दसर्डर-णयरु पत्तु ॥ १०

20

र्छुडु अरुणुग्गमें दिडु णरिन्देंण सो विज्जुलङ्गु धावन्तउ । जस-पुञ्जु णाइँ आवन्तउ ॥ ११

[ ] ]

॥ घता ॥

पुच्छिउ वज्जयण्णेणे हसेवि विज्जुलङ्गो । ''भो भो किंहै पयट्टु वहु-वैहल-पुलइयङ्गो" ॥ १

7 A णवकारइ. 8 A णव. 9 P corrects as सो वि तो.

2. 1 P S रोमंचु. 2 P S गर्जत. 3 P S A जिन्दू. 4 A 'घोरिय. 5 P S दिण्णु. 6 S संभु. 7 S विलेमंड'. 8 P S दंतोह, A दृहोहडह. 9 P S जियणु. 10 S जेम. 11 A कुहर. 12 Between lines 8 and 9 P S read the following Dohā.

देहें (s दिहं) विजुलंगु चिंताविड किह परिरिक्ख (क्ख) उ मिनु। किं वेसें (s वेसिह) किं कुंडलेहिं एम भणेति णियसु (P gloss निस्तः चौरः)॥
13 A संवच्छलु. 14 A omits. 15 P s दसउर. 16 P s खुडु छुडु.

3, 1 A वजायण्णेणं.

<sup>[</sup>२] १ अन्धकार-स्थाने. २ अतीव-प्रगुणीभृतः. ३ संग्राम-सामग्री-समुक्षाय-युक्तः.

<sup>[</sup> है ] १ अतीव घनम्.

तं णिसुणेप्पिणु वयण-विसालें
''कामछेह-णामेण विलासिणि
'तहें आसत्तव अत्थ-विवज्जिव
पुणु विज्जाहर-करणु करेप्पिणु
' किर वर-भवणु पईसिम जार्वेहिं
हवं वयणेण तेण 'आदण्णव
साहमित्र जिण-सासण-दीवव
पुणु वि वियड-पय-छोहेंहिं धाइव

वुष्णइ वज्जयण्णु कुंसुमारें ॥ २ तुष्ण-पओहर जण-मण-भाविणिं ॥ ३ कारणें मणि-कुण्डलहुँ विसज्जित ॥ ४ गत सत्त 'वि पायार 'कमेप्पिणु ॥ ५ पइज करन्तु रात्र सुंत्र तार्वेहिं ॥ ६ वहुइ वज्जयण्णु उच्छण्णत ॥ ७ एम भणेप्पिणु वलिर्न पडीवत ॥ ८ णिविसें तुम्हेहुँ पासु पराइत ॥ ९

किं ओलग्गऍ पाण लएप्पिणु

10

॥ घता ॥
जाणन्तु वि राय में मुज्झिह ।
जेमें णासिह जेमें रणें जुज्झिह ॥ १०
[४]

अहवह काहँ 'एण वहु जम्पिएण राया । पर-वर्ले पेक्खु पेक्खु उट्टन्ति धूलि-छाया ॥ १

" पेक्खु पेक्खु आवन्तउ साहणु पेक्खु पेक्खु हिंसन्तिं तुरङ्गम पेक्खु पेक्खु चिन्धइँ धुवन्तैइँ 'पेक्खु पेक्खु वज्जन्तइँ तूरइँ 'पेक्खु पेक्खु सय सङ्ख रसन्ता क्षेक्खु पेक्खु पचलन्तउ णरवइ दसउर-णाहु णिहालइ जार्वेहिँ ''साहु साहु" तो एम भणेष्पिणु

गलगजन्तुं महागयं-वाहणु ॥ २ णहयरुं विजरुं भमनित विहङ्गम ॥ ३ रह-चक्कइँ महियरुं खुप्पन्तइँ ॥ ४ णाणाविह-णिणाय-गम्भीरइँ ॥ ५ णाइँ सदुक्खउँ सयण रुअन्ता ॥ ६ गह-णक्खत्तं-मज्झें सीण णावइ" ॥ ७ पर-वलु सयलु 'विहावइ तार्वेहिँ ॥ ८ विज्जुलङ्ग णिउ आलिङ्गेप्पणु ॥ ९

2 A णि धुणे विणु. 3 A व्हासिणि. 4 P S तही. 5 S सत्त विण. 6 P पहसे बि, S पहसिम. 7 P A चिंड. 8 A पुणु वियदम्पयच्छो हे हिं. 9 A तुम्ह हं. 10 A जाणन्तु राय मा. 11 P जिम, A जिव. 12 A जिव.

4. 1 A एण काई. 2 s भज्ञाजंत. 3 P s महागय°. 4 P A हिंसंत. 5 P s भवंति. 6 P s भूजीतई. 7 Between the line 4. and 5. P s read the following extra line:

पेक्खु पेक्खु कड्वियमसिवत्तई धाणुकियफारकियपत्तई॥

8 Between the lines 5. and 6. P s read the following extra line: गलगजन्तभणुहटंकारउ सुदृद्दविमुक्तपोक्षहकारउ॥

9 р सुदुक्ख з. 10 р в गहचक्कहही. 11 л सिस. 12 л विहाबिड.

२ चीरेण. ३ लिङ्काला. ४ श्रुतम्. ५ आकृलितः. [ ४ ] १ पश्यति.

#6 8, 10-11;4, 1-10; 4, 1-2]

उज्याकण्डं-पञ्चवीसमी संधि [३३ ।

थिउ रण-भूमि पसाहेंवि जावेंहिं

सयलु वि सेण्यु पराइउ तार्वेहिं॥ १०

अमरिस-कुद्धेंहिँ वेड्रिकं पडण ॥ घता ॥ चर्षिपार्सेहिं णरवर-विन्दहिं। जिमें महियलु चर्जहें समुद्दिहें॥ ११

[4]

किय गय सारि-संज पक्खरिय वर-तुरङ्गा । कवय-णिवद्ध जोह अब्भिट्ट पुलङ्यङ्गा ॥ १

अब्भिद्धु जुज्झु विण्हं वि वलाहँ वज्जन्त-तूर-कोलाहलाहँ मुक्केकमेक-सर-सबलाहँ लीहाविय-धय-मालाउलाहँ णिद्धुरिय-णयण-डसियाहराहँ सुपमाण-चाव-कद्भिय-कराहँ दुग्घोट्ट-थर्ट्ट-लोट्टावणाहँ जैयकारहों कारणे दखराहँ

अवरोप्परु वहिय-कलयलाहँ ॥ २ उवसोह-चडाविय-मयगलाहँ ॥ ३ मुअ-छिण्ण-भिण्ण-वच्छत्थलाहँ ॥ ४ पडिपहर-विहुर-विहुलङ्खलाहँ ॥ ५ असि-झस-सर-सत्ति-पहरण-धराहँ ॥ ६ गुण-दिद्धि-मुद्धि-सन्धिय-सराहँ ॥ ७ कायर-णर-मण-संतावणाहँ ॥ ८ रणु वज्जयण्ण-सीहोयराहँ ॥ ९

18

विहि मि भिडन्तिहिं विहि मि णरिन्दहॅं ॥ वत्ता ॥
समरङ्गणें दुन्दुहि वज्जह ।
रेणें एकु वि जिणइ ण जिज्जइ ॥ १०

[8]

''हणु हणु [ हणु ]'" भणेन्ति हम्मन्ति आहणन्ति । पउ वि ण ओसरन्ति मारन्ति रैंणे मरन्ति ॥ १

उह्य-वर्लेहिं पडियग्गिम-खन्धइँ उहंय-वर्लेहिं मुसुमूरिय धयवड

उहय-वेलेंहिं णचन्ति कवन्धइं ॥ २ उहय-वर्लेहिं लोहाविय भड-थड ॥ ३

रणे एहउ दावणु जाम घोर सगझगझगंतु तुहंतदोर ॥ हणुहणुहणंत पहरंत वीर सत्तह णह भजंत भीर ॥ कियकाहरूककयसु गुरुगुलंत अध्मिह सुहद रणे अबि हसंत ॥ 10 A भिंडताई, 11 A एको वि ण णवह ण जिजह.

<sup>13 ▲</sup> चडपासिड. 14 ८ बेढिड. 15 ४ जिह. 16 ४ समुदेहिं.

<sup>5. 1</sup> Ps सारिसेज, A सारिसज्ज. 2 s अन्मिह जुझ्त. 3 Ps देशिंग. 4 P omits this half. 5 A omits these lines. 6 A °परस°. 7 A °थोह°. 8 A गुज°. 9 Between the lines 8. and 9. Ps read the following extra lines:

<sup>6. 1</sup> Metre requires two moras more. 2 P ममंति. 3 A चीर. 4 Ps °वस्त्, A °वस्ति. 5 P occasionally reads उभव°.

बहय-घलेंहिं हय गय विणिवाइय जहय-बलेंहिं णित्तंसिय लग्गइँ जहय-बेलेंहिं 'णीसहइँ तूरइँ जहय-बेलेंहें ग्य-देन्तेहिं भिण्णइँ अहय-बेलईँ गय-देन्तेहिं भिण्णइँ अहय-बेलईँ रुहिरोलिय-गत्तइँ पंम पक्ख वष्टइ संङ्गामहों'

> तं णिसुणेप्पिणु दिण्णु स-हत्थेण

पुणु संचर्छ वे वि जाणइ-करिणि-सहिय बाव-विहस्थ महत्थ महाइय जं इट्टाल-धवल-छुह-पङ्किउँ " 'जं उत्तुझ-सिहरु' सुर-कित्तिर्ज तं जिणभवणु णियवि परितुद्वइँ सिंह चन्दप्पह-विम्बु णिहालिउ "जं णागेन्द-सुरेन्द्र-णरिन्दहिँ दिद्वु सु-सोहिउ सोम्मु सु-दंसणु अ छत्त-त्तु असोउ भा-मण्डल

te

किं वहुँ(एं)-चविऍण पुणु वि पडीवउ उहय-वलेंहिं रुहिरोई पधाइय ॥ ४ उहय-वलेंहिं डेवन्ति विहक्षइँ ॥ ५ उंहय-वलइँ पहरण-खर-विहुरइँ ॥ ६ उहय-वलइँ रण-भूमि-णिसण्णइँ ॥ ७ हक्क-उक्क-ललक मुअन्तइँ ॥ ८ अक्खइ सीरकुईंम्बिज रामहों ॥ ९

॥ वता ॥

मणि-मरगय-किरण-फुरन्तर्रं ।

कण्ठव कडव कडिसुत्तर्रं ॥ १०

[७]

वलएव-वासुएवा ।
गय गिल्ल-गण्ड जेवाँ ॥ १
सहसकूडु जिणभवणु पराइय ॥ २
सज्जण-हियच जेम अकलङ्किर्च ॥ ३
वैण्ण-विचित्त-चित्त-चिर-चित्तिर्छं ॥ ४
पयहिण देवि ति-वार वइद्वैइँ ॥ ५
जं सुरवरतरु-कुसुमोमालिङ ॥ ६
विन्दिच मुणि-विज्ञाहर-विन्देंहिं ॥ ७
अण्णु मि सेय-चमरु सिंहासणु ॥ ८
लच्छि-विह्नसिड वियड-उरत्थलु ॥ ९

श्वा ॥
 जों को <sup>14</sup>पडिविम्बु ठविजाइ ।
 जइ णाहें णाहुविमजाइ ॥ १०

6 A रहिरणइ. 7 A किंदुयहं. सखागहं. 8 s वलह. 9 P s उह्यवलेहिं सुपहारसुबिहुरइं. 10 P s उह्यवलेहिं गयदन्तुक्षिणणइ. 11 A व्दन्तिहिं. 12 A व्दलहिं. 13 P s read the following extra hemistich between the lines 8. and 9.: वहरिहुँ करपु देन्ति पहरंतहं. 14 P s A सीरिङ्कंबिड. 15 P s व्युत्तहं. 16 P s किंदुस्तहं.

7. 1 A संविष्ठिय. 2 P S जेम. 3 A °पंकड. 4 A अकलंकड. 5 A जे. 6 P S °सिहर. 7 A °कि ति. 8 A °चित्ते. 9 A पहुड्ं. 10 A जं नागिदनिरंदिह चंदिउ सुणिविजाहरवंदिहें नंदिउ. 11 S णिंदिसुरेंदिहें. 12 P S °विदिहें, 13 P बहुए. S बहुयं. 14 A पिडिविस्वड दिजह. 15 P णाहिं, S णाहि, A णहि. 16 P S णाहु उविसिज्द, A णाहु उविमेजह.

<sup>[</sup> ६ ] १ भमानि, शब्दरहितानि वा.

<sup>[</sup> ७ ] १ देवै: कीर्ति कृता जिनार्चा. २ पबवर्षा शोभा. ३ पुजित:. ४ विस्तीर्णः.

#### [2]

जं जग-णाहु दिहु वल-सीय-लक्खणेहिं। तिहि मि जणेहिं वेन्दिओ विविद्द-वन्दणेहिं॥ १

'जय रिसह दुसह-परिसह-सहण जय संभव संभव-णिद्दलण जय सुमइ-भडारा सुमइ-कर जय सामि सुपास सु-पास-हणं जय जय पुष्फयन्त पुष्फच्चिय जय सेयङ्कर सेयंस-जिण जय विमल-भडारा विमल-मुह जय धम्म-जिणेसर धम्म-धर जय कुन्थु महत्थुइ-थुअ-चलण जय मिल महल-मैल-मलणं जय अजिय अजिय-चम्मह-महण ॥ २ जय अहिणन्दण णैन्दिय-चलण ॥ ३ पैउमप्पह पर्जमप्पह-पवर ॥ ४ चन्दप्पंह पुण्णे-चन्द-वयण ॥ ५ जय सीयल सीयल-सुह-संचिय ॥ ६ जय वासुपुज्ज पुज्जिय-चलण ॥ ७ जय सामि अणन्त अणन्त-सुह ॥ ८ जय सन्ति-भडारा सन्ति-कर ॥ ९ जय अर-अरहन्त महन्त-गुण ॥ १० मुणि सुवय सु-वय सुद्ध-मण' ॥ ११

वीस वि जिणवर जिंह सीहोयरु वैन्देप्पिणु रामु वैईसइ । तं णिलंड कुमारु पईसइ ॥ १२ ॥ [९]

ताम णरिन्द-वीरे थिर-थोर-वाहु-जुअलो । सो' पडिहारु दिहु सहत्थ-देसि-कुसलो ॥ १

।) घता ।।

पइसन्तु सुहडु तें धरित केम
तं कुवित वीरु विप्फुरिय-वयणु
मणें चिन्तइ वइरि-समुद्द-महणु
गड एम भणेंवि भुअ-दण्ड-चण्डु
तं दसलर-णयरु पइडु केम
दुबार-वइरि-सय-पाण-चोरु
जं लक्खणु लिक्वित राय-वारें

णिय-समएं लवणसमुहु जेम ॥ २ विहुणन्तु हत्थ जिहुरिय-णयणु ॥ ३ 'किं मारमि णं णं कवणु गहणु' ॥ ४ णं मत्त-महागड गिल्ल-गण्डु ॥ ५ जण-मण-मोहन्तु अणङ्गु जेम ॥ ६ णीसरिड णाइँ केसरि-किसोरु ॥ ७ पडिहारु वृत्तु 'मं मं णिवारें' ॥ ८

<sup>8. 1</sup> P S वंदिज. 2 P महिणंदिय. 3 P S जय पजमप्यह. 4 P पजमरायणहर, S पजमप्पहर. 5 S  $^{\circ}$ हर, A  $^{\circ}$ हरण. 6 S जय चंदप्पह. 7 S च्छण $^{\circ}$ . 8 A  $^{\circ}$ महण. 9  $^{\perp}$  मुणि वंदिकि राहज वर्सह. 10 P जनवह्सह, S जनवहंसह.

<sup>9. 1</sup> P 8 °वारें, A वारि. 2 P 8 सो वि. 3 P 8 विहुत रामवारि. 4 P 8 णिवारि.

<sup>[</sup>८] १ कामः, २ लक्ष्मणः.

३६] सयम्युकिङ एडमबरिङ तं वयणु सुणेवि पइद्व वीरु

[ 40 9, 9-90; 90, 9-90; 99, 9-8

र्षकावइ-लच्छि-लञ्ज्ञिय-सरीरु ॥ ९

॥ घता ॥

दसंखर-णाहेंण रिसह-जिणिन्देंण

लक्खिजाइ एन्तैंड लक्खणु । णं धम्म अहिंसा-छक्खणु ॥ १०

[ १० ]

हरिसिउ वजायण्यु दिट्टॅण लक्षणेणं। पुणु पुणु णेह-णिब्भरो चविउ तक्क्लेणं॥ १

'किं देमि हत्थि रह तुरय-थट्ट किं वत्थेंहिं किं रयणेहिं कज़ किं देमि स-विब्भम् पिण्डवासु तं वयणु सुणेवि हरिसिंय-मणेण कहिँ पायड केत्थु कुडुक-वयणु कहिं मयगर्ले हलु कहिं उट्टे घेण्ट तं वोल्लिह जं ण घडइ कर्छाएँ

विच्छुरिय-फुरिय-मणि-मजड-पट्ट ॥ २ किं णरवर-परिमिड देमि रज्जु ॥ ३ किं स-सुंज स-कन्तर्ज होमि दासु'॥ ४ पडिवुत्तु णराहिउ लक्खणेण ॥ ५ 'किहिँ मुणिवरु किहँ संसार-सोक्खु किहँ पार्व-पिण्डु किहँ परम-मोक्खु ॥ ६ किं कमल-सण्डु किंहिं विडर्छं गयणुं ॥७ किं पन्थिउ किं रह-तुरय-थर्ट ॥ ८ अम्हइँ वाहिय भुक्खऍ खर्लीऍ ॥ ९

॥ घता ॥

तुहुँ साहम्मिउ भोयण मिगाउ

दय-धम्मु करन्तु ण थक्कहि। तिहुँ जणहुँ देहि जइ सक्कहि'॥ १० [ ११ ]

बुच्चइ वज्जयण्णेंणं सजल-लोयेणेणं । 'मैग्गिड देमि रज्जु किं गहणुँ भोयणेणं' ॥ १

एम भणेप्पिणुं अण्णुचाइउ **खेंग कचो**ल थाल ओयारिय वहुविह-रेषण्ड-पंयारेंहिँ वहिड

24

णिविसें रामहों पासु पराइउ ॥ २ परियल-सिप्पि-सङ्ख वितथारिय ॥ ३ उच्छ-वणं पिव मुह-रसियहिङ ॥ ४

<sup>5</sup> P s चक्कडरु सिरिछंकियसरीरु. 6 P एंत्तडं, S यंतड, A एंतंड.

<sup>10. 1</sup> P S रुक्खणेण. 2 P S तक्खणेण. 3 A ससुव. 4 P S सङ्क्रसट. 5 A इसिय°. 6 PS पावकम्मु. 7 PS कुद्रकः. 8 PS विउरु. 9 S नमणु. 10 PS चंटु. 11 PS वट्ट. 12 P S क्यांवि. 13 P खळावे, S कलाइ.

<sup>11. 1</sup> PSA ° टोयणेण. 2 A मन्त्रिड सयक्ष देमि. 3 PS omit, A महणु. 4 A भणेबिजु. 5 PS A प्यारिहिं.

<sup>[</sup> १० ] १ दुष्टयाः मनागपि.

<sup>[</sup> ११] १ विस्तःरिताः. २ सुष्टु भाजनेषु निक्षितः.

उज्ञाकण्डं-पश्चवीसमो संचि [३७

रजाणं पिव सुद्धु सुजन्धर रेहइ असण-वेल वलहहहों धवर्ल-प्यर्ड-कूर्र-फेणुजल घिय-कल्लोल-वोर्ल पवहेंन्ती सालण-सय-सेवाल-करम्बिय सिर्इंहों सिद्धि-सुहं पिव सिद्धर्ज ॥ ५ णाइँ विणिग्गय अमय-समुद्दहों ॥ ६ पेजावर्त्त दिन्तिं चर्लं चन्नल ॥ ७ तिम्मण-तोय-तुसार मुअन्ती ॥ ८ हिंरि-हलहर-जलयर-परिचुंम्विय ॥ ९

॥ घता ॥

किं वर्हुं-चविऍण इट्ट-कलत्तु व सच्छाउ सलोणु स-विञ्जणु । तं भुत्तु जहिर्च्छएँ भोयणु ॥ १० ॥

11

[ १२ ]

भुक्केंवि रामेचन्देणं पैभणिओं कुमारो ।

'भोयणु ण होईं ऍउ उवयार-गरुर्अ-भारो ॥ १ कें पि विण्णार्संहि उभय-वर्लेहिं अप्पाणु प

पडिउवयांरु किं पि विण्णासंहि तं सीहोयरु गम्पि णिवारहि वृद्धइ भरहें दूउ विसज्जिउ तेण समाणु कवणु किरै विग्गहु तं णिसुणेवि वयणु रिउ-मद्दणु 'अज्जु कियत्थु अज्जु हुउँ धण्णंड एम भणेवि पर्यंद्रु महाइउ मत्त-गइन्दु जेम गर्लग्जेंवि उभय-वर्लेहिं अप्पाणु पगासीह ॥ २ अद्धें रज्जहों सन्धि समारैहि ॥ ३ दुज्ज वज्जयण्णु अपरिज्जित ॥ ४ जें आयामित्र समिर्रे परिगीहुं ॥ ५ रामहों चलणेहिं पडिज जणदृणु ॥ ६ जं आएसु देव पहँ दिर्णंगनं ॥ ७ गड सीहोर्यर-भवर्णु पराइन ॥ ८ तं पडिहारु करगों तर्जेवि ॥ ९

॥ घता ॥

तिण-समु मण्णेवि पइर्डुं भयाणणु अत्थाणु सयलु अवगणेंवि । गय-जूहें जैम पञ्चाणणु ॥ १०

6 A सिद्धहं. 7 PS सिद्धं. 8 A धवलु. 9 P°पवरु, S A प्पडरु. 10 PS क्र प्लेणुजलु. 11 PS पेजावत्तु. 12 PA दिंतु. 13 P चलचंचलु, S केणुजलु. 14 S°वीह. 15 P corrects as पहनंती. 16 S सेय हरिहरू हंसे परिचुं विय. 17 A °परित्र वियं. 18 P वह एं, S वह पं. 19 PS सह उछए.

12. 1 P S रामचंदेण. 2 P S प्रभणिड, त प्रभणिडं. 3 Metre requires to read एंड होइ. 4 P कारुआभारो, A कारुआभारो. 5 P S पहिचयार. 6 P S विष्णासिहं. 7 P S प्राथसिहं, A प्रगासिहं. 8 P S समारिहं. 9 A करि. 10 P समर, S A समिरि. 11 S प्रमाहु. 12 P A भ्रणाउं. 13 S A दिण्णाउं. 14 P S प्रहु. 15 P सिंहोयर, S सीहोयर. 16 P S ण्यर. 17 P S A गुरुगिजित. 18 P S प्रहु.

३ भोजनसमयः अन्यत्र, प्रसिद्ध-समुद्रवेला,

[ ११ ] अमरिस-कुद्धएण वहु-भरिय-मर्च्छरेणं । सीहोयंर पलोईंओ जिह सणिच्छरेणं॥ १

कोवाणल-सय-जाल-जलन्तें 🎍 जंड जंड लक्खणु लक्खइ संमुहु चिन्तिउ 'को वि महा-वैलु दीसइ तं जि णिमित्तु लएवि कुमारें एम विसज्जिड भरह-णरिन्दें को सुर-करि-विसाण उप्पाडइ " कोऽमैयवाह करगों ढङ्काँइ सन्धि करहें। परिभुे झहें। मेहणि

15

अहवइ णरवइ तो समरङ्गर्णे

पुणु पुणु जोइउ णाइँ कयन्ते ॥ २ तं तं 'सिमिरु थाई हेट्टा-मुहु ॥ ३ णउ पणिवाउ करइ णउ वइसइ' ॥ ४ बुत्तु राउ 'किं वहु-वित्थारें ॥ ५ करइ केलि को समय महन्दें ॥ ६ मन्दरसेल-सिङ्ग को पाडईं॥ ७ वज्जयण्ण को मारेवि सक्कइ ॥ ८ हियय-सुहङ्केंरि जिह वर-कामिणि ॥ ९ ॥ घता ॥

जइ रर्जीहों अद्भ ण इच्छहि। सर-धोरणि ''एन्ति पडिच्छहि'॥ १० [ 88 ]

लेक्खण-वयण-दूसिओ अँहर-विप्फरन्तो । 'मैरु मरु मारि मारि हणु हणु' भणन्तो ॥ १

**उद्विउ पहु करवाल-विह**त्थउ द्वहें। दूवत्तणु दरिसावहें। लुणहों हत्थं विच्छोरेवि धाडहें। तं णिसुणेवि समुद्दिय णरवर णं णिय-समय-चुक्क रयणायर करें करवाल को वि उग्गामइ को वि भयङ्कर चाउ चडावइ

> एव णरिन्देंहिं वेढिउ लक्खणु

'अच्छर्जं ताम भर्रह वीसत्थउ ॥ २ छिन्दहों णासु सीसु मुण्डावहों ॥ ३ गहर्हे चडिर्यंड णयरें भमाडहों'॥ ४ गलगजन्त णाइँ णव जलहर ॥ ५ 'हणु हणु हणु' भणन्त वहु-मच्छर णं कलि-काल-कियन्त-सणिच्छर ॥ ६ णं उम्मेट्ट पधाइय कुञ्जर ॥ ७ भीसण को वि गयासणि भामइ॥ ८ सामिहें भिचत्तणु दरिसावइ॥ ९ ॥ घत्ता ॥

फुरियाहर-भिजडि-करालैंहिं। पञ्चाणणु जेम सियालेंहिं॥ १०

<sup>1</sup> PS °मच्छरेण. 2 P सीहोयरो. 3 PS पळोइउ. 4 PS सणिच्छरेण. 5 PS ठाइ. 6 P 8 महस्वलु, 7 P 8 जो. 8 P 8 मोडइ. 9 A दुक्ह, 10 P 8 A मारिषि, 11 P s वर भुंजहु. 12 A °सुइंकर. 13 s वजहो अधुउ ण इच्छिहें. 14 P s पंति.

<sup>1</sup> P reads दुवह in the beginning. 2 P s व्ह्रीत. 3 P s बहापुरंतो, A इविष्क्ररन्तो. 4 This pada is metrically defective. 5 A अव्छद्घ. 6 P s भरद्व साब. 7 P S हाथु. 8 P चडावि, S चाडिवि.

<sup>[</sup> १३ ] १ खंधारः (=स्कन्धावारः). २ चन्द्रः, ३ अर्थराज्यं न ददासि.

### [ १५ ]

सूरु व जलहरेहिं जं वेढिओ कुमारो । उद्दिउ धरं दलन्तु दुबार-वहरि-वारो ॥ १

रोक्कइ वलइ धाइ रिज रुम्भइ
णं सुरवर-गइन्दु मय-विम्भर्कुं
दरमलन्तु मणि-मजड णरिन्दहुँ
को वि सुसुमूरिज चूरिज पाऍहिँ
को वि करगेंहिँ गयणें भमाडिज
को वि जुज्झेविज मेस-झडक्कऍ
गयवर-लगण-खम्भुष्पाडेवि
णाइँ जमेण दण्डु पम्मुक्कज

णं केसरि-किसोरु पवियम्भइ ॥ २
सिर-कमलइँ तोडन्तु महा-वंलु ॥ ३
सीहु पढुिकड जेम गईन्दहुँ ॥ ४
को वि णिसुम्भिड टक्कर-घाएँहिँ ॥ ५
को वि रसन्तु महीयलें पाडिड ॥ ६
कों वि कडुवाविड हक्क-दर्डक्कर्ष ॥ ७
गयण-मर्गे पुणु भुअहिं भमाडेंवि ॥ ८ ॥
वहिरिह्रिं णं खय-कालु पढुक्कड ॥ ९

॥ घत्ता ॥

आर्छण-खम्भेंण तेण पडन्तेंण भामन्तें पुष्टइ भमाडिय । दस सहस णरिन्देंहुँ पाडिय ॥ १०

11

28

[ १६ ]

जं पडिवक्खु सयलु णिइलिंड लर्क्सणेणं । गयवरें पहुवंन्धणे चडिड तर्क्सणेणं ॥ १

अहिमुहु सीहोयरु संचिष्ठिउ सेण्णावर्त्त दिन्तुँ गज्जन्तउ तुङ्ग-तुरङ्ग-तरङ्ग-समाउर्छ उन्मिय-धवल-छत्त-फेणुज्जलु रिउ-समुहु जं दिद्रु भयङ्करु चलद्द वलइ परिभमइ सु-पञ्चलु पलय-समुद्व णाइँ वत्थिलिउँ ॥ २ पहरण-तोय-तुसार-मुअन्तव ॥ ३ मत्त-महार्गय-घड-वेलावलु ॥ ४ धय-कलोल-चलन्त-महीवलु ॥ ५ लक्खणु दुक्कु णाइँ गिरि मन्दरु ॥ ६ णाइँ विलासिणि-गणु चलु चश्चलु ॥ ७

<sup>15. 1</sup> P S A वेदिन. 2 P S हणु भणंतु. 3 P S °भिंभलु. 4 P S महन्वलु. 5 P नारेंद्रु, S णरिंद्रों, A णरिंद्रं. 6 P S गईंदर्डु, A गईंदर्हं. 7 A जुज्हाइन. 8 S कु. 9 A °मरकर्. 10 P S A °मुपानित. 11 P नइरिहे, S A नइरिहि. 12 P corrects as मालाण°, A मालाण°. 13 P S णरिंद्रुं, A णरिंद्रं.

<sup>16. 1</sup> P जिइलिया, S A जिइलिया. 2 P S लक्षणेण. 3 P S प्रतंथे. 4. P S तक्षणेण. 5 P S जाइ, A जाई. 6 P उच्छित. 7 P S सेणावतु. 8 P देखु, S दिण्णु. 9 P क्सा-ब्छ. 10 A कहम्मये. 11 A महम्बद्ध. 12 A erroneously inserts between जाई (folio 101 a, 4 th line) and गिरिमंदर (folio 101 b, last line) some portion of the text from other context.

४०] सयम्भुकिउ पडमचरिड

[ 150 94, c-10; 16, 1-11; 16, 1-4

गेण्हेंवि पहज णरिन्दु णरिन्दें रहिएं रहिज रहक्कें रहक्कें तुरएं तुरउ गइन्दु गइन्दें ॥ ८ छत्तें छत्तु धयग्गु धयग्गें ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जउ जउ लक्खणु तउ तउ दीसइ परिसक्कइ भिउडि-भयङ्करः । महि-मैण्डलु रुण्ड-णिरन्तरः ॥ १० [१७]

जं रिज-जअहि महिज सोमित्ति-मंन्दरेणं । सीहोयरु पधाईओ समज कुँ क्वरेणं ॥ १

अब्भिट्टु जुन्झु विण्णि वि जणाहँ " दुवार-वईंरि-गेण्हण-मणाहँ मयमस-गइन्दुद्दारणाहँ सुरवहुअ-सत्थ-तोसावणाहँ

एत्थन्तरें सीहोयर-धरेणं

" रहसुब्भडु पुलय-विसट्ट-देहु
तें' लेवि भुंअग्गें थरहरन्त
कडुआविड मयगलु मणेंण तट्ट

20

ताम कुमांरेंण धरिच णराहिच उज्जेणि-णराहिव-लक्षणाहँ ॥ २ उग्गामिय-भामिय-पहरणाहँ ॥ ३ पडिवक्ख-पक्ख-संघारणाहँ ॥ ४ सीहोयर-लक्षण-णरवराहँ ॥ ५ भुअ-दण्ड-चण्ड-हरिसिय-मणाहँ ॥ ६ उर्रे पेलिउ लक्षणु गयवरेण ॥ ७ णं सुक्कें सीलिउ स-जलु मेहु ॥ ८ उप्पाडिय दैन्तिहँ वे वि दन्त ॥ ९ विवरम्भुँहु पाण लएवि णहु ॥ १०

॥ वत्ता ॥ विज्ञाहर-करणु करेप्पिणु । गय-मत्थऍ पाउ थवेप्पिणुं ॥ ११ [१८]

णरवइ जीव-गाहि जं धरिउ लक्खणेणं । केण वि वंज्जयण्णहो कहिउ तैक्खणेणं ॥ १

'हे णरणाह-णाहं अच्छरियउ क्र रुण्ड णिरन्तरु सोणिय-चिद्यउ को वि पयण्ड-वीरु वलवन्तउ गय-घड भड-थड सुहड वहन्तउ

पर-वलु पेक्खु केम जज्जरियन ॥ २ णाणाविह-विहङ्ग-परियक्कित ॥ ३ भमइ कियन्तु व रिज्ञ-जगडन्तन ॥ ४ करि-सिर-कमल-सर्ण्ड तोडन्तन ॥ ५

13 P S तुरंग सुरंगें. 14 P S परिगहिवलु.

- 17. 1 PS भंदरेण. 2 PS पशाइड. 3 PS A कुंत्ररेणं. 4 P विवह, A बेण्जि. 5 A विवर. 6 PS व्यरेण. 7 PS तं, A ते. 8 P मुर्जागों, S मुर्जागें. 9 A हरिथहे. 10 A विवरामुहु. 11 A ठवेप्पियु.
- 18. 1 ड कहिय वजावणहो. 2 P कहिय. 3 P ड वत तक्खणेंग. 4 P ड जेह. 5 P रेसंड, 8 प्सेंड.

रोकइ कोकइ दुकइ थकइ मिर्चंडि-भयक्कर कुरुंडु समच्छर णड जाणहुँ किं<sup>ड</sup> गणु किं गन्धर्दु किण्णर कि मारु विजाहरु तेण महाहवें माण-मेइन्दहँ अण्णु वि दुजान मच्छर-भरियन

> एकें होन्तेंण मन्दर-वीर्देण

णं खय-कालु समेरें परिसक्तइ ॥ ६ थिउ अवलोयणें णाइँ सणिच्छर ॥ ७ किं पच्छण्णु को वि तज वन्धर्वे ॥ ८ किं वैम्माणु भाणु हरि हलहरु ॥ ९ विणिवाइय दस सहस णरिन्देहँ ॥ १० जीव-गाहि सीहोयरु घरियउ ॥ ११ ॥ घत्ता ॥

वलु सयलु वि आहिन्दोलिस । णं सायर-सिलेख विरोलिख'।। १२ [ १९ ]

तं णिसुणेवि को वि पेरितोसिओ मणेणं। को वि णिएँहँ लग्गु उद्धेण जैम्पणेणं ॥ १

को वि पजम्पिड मच्छर-भरियड जो मारेवउ वईरि स-हत्थें वन्धव-सयणिहें परिमिच अज्ञु ताम कुमारें रिज जैक्खन्धेंवि सालङ्कारु स-दोरु स-णेउरु धाइंड अंसु-जलोलिय-णयणैंड

'चक्कड जं सीहोयरु धरियउ ॥ २ सो परिवद्धु पार्ड पर-हर्त्थे ॥ ३ वज्जयण्यु अणुहुञ्जर रज्जु'॥ ४ को वि विरुद्ध पुणु पुणु णिन्दइ 'धम्मु मुएवि पांड 'किं णन्दइ'॥ ५ को वि भणेंइ 'जें' मग्गिड भोयणुं दीसइ सो जें णाइँ एँह वम्भणु'॥ ६ 'धम्मु मुएवि पांच 'िकं णन्दइ' ॥ ५ चोरु व रींडलेण णिड वन्धेंवि ॥ ७ दुम्मणु दीर्ण-वयणु अन्तेत्ररु ॥ ८ हिम-हर्यं-कमलवणु वे कोमार्णंड ॥ ९

> केस-विसन्थुर्र्डं थिउ चउपार्सेहिँ

|| घत्ता || मुह-कायर करुणु रुअन्तर । भत्तार-भिक्ख मग्गन्तउ ॥ १०

6 PS मिडिट. 7 PS कुरुडू. A कुरुड. 8 ड कें. 9 PS गंघट. 10 PS बंघट. 11 PS किंगर, A किंगड. 12 PS मारव, A missing.. 13 P वंभाणु भाणु जसु हरिहर, S वंसाणु जसु हरिहरु, A वरभाणु वरभाणु हरि हक्षहरु. 14 P °मयंदही, 8 °महंदही. 15 P जिंदहो, s जरेंदह, A जरेंदह. 16 P s A हॉतएज. 17 A °पीढेज.

19. 1 Ps तोसियमणेण. 2 Ps णियह. 3 PS A जम्पणेण. 4 Ps मिलिवि. 5 Ps पराएं इरथं. 6 ह A के. 7 ह A भणहं. 8 P S जं, A जे. 9 A जेवणु. 10 S राड धरिष्ठ णं. 11 Ps दीज़. 12 PS A ° जवजं . 13 A ° हुउं . 14 P अ. 15 PS A की माज उं . 16 A विसंदुलु.

<sup>ि</sup> १८ े १ ऋरः.

<sup>[</sup>१९] १ ऊर्ध्वमुखे. २ ५१वा. सं० ५० च० ६

### [ 20 ]

ताम मणेण सङ्ख्या राहवस्स घरिणी। णं भय-भीय काणणे वुण्णुयंण्ण हरिणी ॥ १

'पेक्खु पेक्खु वलु वलु आवन्तड तं णिसुणिवि णिबृद-महाहवुँ ताम कुमारु दिट्ट सहुँ णारिहिँ तं पेक्खेप्पिंणु सुँहई-णिसामें 'पेक्खु केम सीहोयरु वद्धउ " एवं वोह्नं किर वट्टइ जावेंहिं चल्रेंगेहिं पडिच वियावड-मत्थउ

सायर-सिछछ जेम गजन्तर ॥ २ ं लद्द्र धणुहरू में अच्छि णिश्चिन्तच ्मञ्छुडु लक्खणु रणें अत्थन्तजं ॥ ३ जाम चाउ किर गिण्हइ राईबु॥ ४ परिमित्र हत्थि जेम गणियारिहिँ॥ ५ भीय सीय मम्भीसिय रामें ॥ ६ सीहेण व सियालु उंदुद्धउ' ॥ ७ लक्खणु पासु पराइड तार्वेहिं॥ ८ भविउ व जिणहें। किर्यञ्जलि-इत्थउ ॥ ९

।। घत्ता ॥

'साहु' भणन्तेंणे

सुरभवण-विणिगगय-णामें। स इँ मु अ-फैलिहें हिँ अवरुण्डिड लक्खणु रामें ॥ १०

# [२६. छव्वीसमो संधि]

लक्खण-रामहुँ एकहिँ मिलियइँ

15

अवरोप्पर गञ्जोलिय-गर्तेहिं सीहोयरु णमन्तु वइसारिड सहुँ णरवर-जणेण णीसरियड रेहइ विज्जुलङ्ग अणुपच्छऍ तं इहाल-धूलि-धुर्थ-धवलर्डं चडिसु पयहिण देवि तिवारैएँ तं पियवद्धण-मुणि पणवेष्पिणु

धवलुज्जल-कसणे-सरीरइँ। णं गङ्गा-जउणहें णीरइँ ॥ [8]

सरहंसु साइउ देवि तुरन्तेंहिं॥ १ तक्खणें वज्जयण्णु हक्कारिउ ॥ २ णाइँ पुरन्दरु सुर-परियरियज ॥ ३ पडिवा-इन्दु व सूरहें। पच्छंए ॥ ४ सहसकूडु गय पत्त जिणालर्ड ॥ ५ पुणु अहिवन्दण करइ भैडारऍ।। ६ वलहों पीसें थिउ कुसलु भणेप्पिणु॥ ७

<sup>20, 1</sup> A मं. 2 P णिचंतड, S णिचंतड, A निवित्तड. 3 S A महाहड. 4 S राहुओ, A राहड. 5 A पेक्सेबिणु. 6 P S सुहहु. 7 A ओठबुड. 8 P S एथ. 9 A बोह्न. 10 A क्वंजिल. 11 Р भणतें, в भणते. 12 Р в फलिहिंह, л फलिहिं.

<sup>1. 1</sup> P s °कसणघण°. 2 P सहरसु. 3 A पाडिमयंदु. 4 s पेब्छए. 5 A °ध्य°. 6 P s °धवलंड. 7 Р в जिणालंड. 8 Р в तिवारड. 9 Р в सदारड. 10 Р в पासि, л स.

<sup>[</sup> २० ] १ भुक्षी. २ सुभटविषये निर्ग[त १ ]सामेन (१) [१] १ आलिहनम्.

# द्संडर-पुर-परमेसरु रामें

साहुकारिज सुहड-णिसामें ॥ ८

'सञ्चड णरवइ दिर्ह-सम्मर्तेण ॥ वता ॥

मिच्छत्त-सरेंहिं णेज मिर्जीह । पर तुज्झु जें तुहुँ जवमिर्जीह ॥ ९ [२]

तं णिसुणेवि पयम्पि 'राएं
पुणु वि तिलोय-विणिग्गय-णामें
'भो दिढं-कढिण-वियड-वच्छत्थल
सुन्दरु किउ जं णरवइ रिक्खिउ
तो एत्थन्तरें दुचु कुमारें
हे दसउर-णरिन्दे विसंगइ-सुअ
जो खलु खुहु पिसुणु मच्छरियउ
किं मारमि किं अप्पूर्णुं मारहि

'एउ सब्बे मह तुम्ह पसाएं' ॥ १ विज्जलङ्गु पोमाइउ रामें ॥ २ साहु साहु साहम्मिय-वच्छल ॥ ३ रणें अच्छन्तु ण पइँ उँवेक्खिउ' ॥ ४ 'जम्पिएण किं वहु-वित्थारें ॥ ५ जिणवर-चलणं-कमल-फुँलन्धुअ ॥ ६ अच्छइ ऍहु सीहोयरु धरियउ ॥ ७ णं तो दय करि सन्धि समारहि ॥ ८

आण-वडिच्छेउ रिसह-जिणिन्दहों ॥ घता ॥

ऍहु एवहिं भिच्च तुहारउ । सेयंसु वं पेसणयारउ' ॥ ९

[३]

'हउँ पाइक्कु पुणु वि ऍहु राणैंड ॥ १ जिणु मेक्केवि अण्णु ण णमेर्वंड' ॥ २ सुरवर-भवर्ण-विणिग्गय-णामेंहिँ ॥ ३ व्यायण्ण-सीहोयर-राणा ॥ ४ सरहर्सुं कण्ठग्गहणुं कराविय ॥ ५ अण्णु वि जिणवर-धम्मु सुणाविय ॥ ६ विज्ञुलअङ्गहों करयलें लाविये ॥ ७ चन्दाइच्चहुँ तेंड हरन्तइँ ॥ ८

पभणेइ वजायण्णु वहु-जाणेड णवर एकु वर्ड महँ पालेवड तं णिसुणेविणु लक्खण-रामेंहिँ दस्तडरपुर-उज्जेणि-पहाणा वेण्णि वि हत्थें हत्थु धराविय अद्योर्अद्धिएँ महि भुझाविय कामिणि कामलेह कोकाविय कूणाईँ मणि-कुण्डलईं फुरन्तईं

🐔 1 A ण. 12 P S भिजाहिं. 13 A दिट्ट°. 14 P S उवमिजाहिं.

<sup>2. 1</sup> P S सच्च. 2 A दर°. 3 A उप्पेक्सिड. 4 A विद्याह् °. 5 A °वयण °. 6 P s ज्या पु. 7 P पिडच्छ इ, S विडच्छ इ. 8 P S अ.

<sup>3. 1</sup> त प्रभण इं. 2 P त बहुजाणं इं. 3 P A राण इं. 4 A मई धुउ. 5 P त णबेवर. 6 P त अञ्चल . 7 P त बजायण्यु. 8 P त सहरसु. 9 P त कंटागहण्, A कंटागहणे. 10 A अद्योवदिय. 11 P त लाइय.

<sup>[</sup>२] १ वज्रकर्णेन. २ विश्वगति-तृप-सुन. ३ भ्रमर.

ताम कुमारु वुत्तु विवेखाएँहिँ 'णव-कुवलय-दल-दीहर-णयणहुँ उम्ब-णिलाहालक्किय-तिलयहुँ विब्भम-भाउब्भिण्ण-सरीरहुँ

> अहिणव-रूवहुँ लइ भो लक्खण

तं णिसुणेप्यिणु दसरह-णन्दणु " 'अच्छेड ति-यर्ण ताम 'विलवनैतड मइँ जाएवउ दाहिण-देसहों तिहँ वलहदहों णिलंड गवेसिम एम कुमारु पजम्पिड जं जे दहु हिमेण व णलिणि-समुच्च " जाम ताम तूरेंहिँ वज्जन्तेंहिँ वैन्दिणेहिं 'जय जय' पभणन्तेंहिं सीय स-लक्खणु वलु पइसारिज तिहैं णिवसेप्पिणु णयरें रवण्णऍ

> वल-णारायण चेत्तहों मासहों

कुबर-णयरु पराइय जावेंहिं पर्दे वसन्त-राउ आणन्दें अलि-मिहुणेंहिँ वन्दिणेंहिं पढन्तेंहिं वरहिण-वावणेहिं णचन्तेंहिं॥ ३

वज्जयण्ण-सीहोयर-रीएँहिँ॥ ९ मयगर्छ-गइ-गमणहुँ ससि-वयणहुँ ॥ १० वह-सोहग्ग-भोग्ग-गुण-णिलयहुँ ॥ ११ तणु-मञ्झहुँ थण-हर-गम्भीरहुँ ॥ १२ ॥ घता ॥ लायण्ण-वण्ण-संपुण्णहुँ । र्वर तिण्णि सयइँ तुहुँ कण्णहुँ'॥ १३ [8]

एम पजम्पिउ हसेवि जणइणु ॥ १ <sup>¹</sup>मिसिणि-णिहा**ज व रवियर-**क्<del>रित</del>ंज ॥ २ कोक्रण-मलय-पण्डि-उहेसहें।। ३ पच्छपॅ पाणिमाह्य करेसिमे'॥ ४ मणें विसण्णु कण्णायणु तं जे ॥ ५ मुहें मुहें णाइँ दिण्णु मसि-कुश्चर ॥ ६ 'विविहेंहिँ मङ्गलेहिँ गिज्जन्तेंहिँ ॥ ७ खुज्जय-वामणेहिं णच्चन्तेहिं॥ ८ वीया-इन्दु व जयजयकारित ॥ ९ अद्धरैत्ति-अवसरें पडिवण्णऍ ॥ १०

गय दसउरु मुऍवि महाइय । तं कुँबर-णयरु पराइय ॥ ११

[4]

॥ घत्ता ॥

फग्गुणे-मासु पैवोलिज तार्वेहिं ॥ १ कोइल-कलयर्ल-मङ्गल-सर्दे ॥ २

<sup>12</sup> PS विक्सायहुं. 13 PS रायहुं. 14 PS मयगळगमणहुं जं. 15 PS तिकिन सबहं चर्कण्णहुं.

<sup>1</sup> A तियगणु. 2 P विखवत्तव, S बिखत्तव, A विद्धितव. 3 A °िवत्तव. 4 A °ग्सहो. 5 A omits this pada. 6 A omits this line. 7 A °वंदू. 8 P s अव्यक्ते. 9 P s चहत्तहो, A चहतहो. 10 A कुव्वरु.

 <sup>1</sup> Ps कागुग°. 2 Ps पहुत. 3 Ps °कळ य छ.

<sup>[</sup> ध ] १ तापः खेद उष्णत्वं च ( १ ), २ वमल ( १ )-समूह, ३ समूहः. [ ५ ] १ गतः.

अन्दोला-सय-तोरण-वारेंहिँ
कत्थइ चूअ-वणइँ पक्षवियइँ
कत्थइ गिरि-सिहरइँ विच्छायइँ
कत्थइ माहव-मासहों मेइणि
कत्थइ गिजाइ वजाइ मन्दलु
ैतं तहों णयरहों उत्तर-पासेंहिँ
दिद्रु वसन्ततिल्ज उज्जीणज

दुक्क वसन्तु अणेय-पयारें हिँ॥ ४ णव-किसलय-फल-फुल्लैब्सहियहँ॥ ५ र्वल-मुहइँ व मिस-वण्णाइँ णायाइँ॥ ६ पिय-विरहेण व सूसइ कामिणि॥ ७ णर-मिहुणेहिँ पर्णिचिउ रेगोन्दछ॥ ८ जैण-मणहरु जोयण-उद्देसेंहिँ॥ ९ सज्जण-हियीउ जेम अ-पर्माणउ॥ १०

सुहर्छं सैयन्धउ अगीप रामहों ॥ घत्ता ॥

डोर्ह्हन्तु वियावड-र्मत्थउ । र णं थिउँ कुसुमञ्जलि-हत्थउ ॥ ११

[8]

तहिँ उववणें पइसेंवि 'विणु खेवें 'भो असुरारि-वइरि-मुसुमूरण रुक्खण किह मि गवेसहि तं जलु दूरागमणें सीय तिसाइय तं णिसुणेंवि वर्डं-दुम-सोवीणेंहिँ तार्वं महासरु दिट्ठु रवंण्णज सारस-हंस-कुश्च-वग-चुम्बिज तं पेक्खेवि कुमारु पधाइज

पभणिउँ वासुएबुँ वल्रएवें ॥ १ दसरह-वंस-भणोरह-पूरण ॥ २ सज्जण-हियउ जेम जं णिम्मलु ॥ ३ हिम-हय-णव-णलिणि व विच्छाईय'॥ ४ म् चिडिंउ महारिसि व गुणथाणेंहिँ ॥ ५ णाणाविह-तरुवँर-संखेण्णजु ॥ ६ णव-कुवल्य-दल-कमल-करम्विउ ॥ ७ णिविसें तं सैर-तीरु परींइउ ॥ ८

23

॥ घता ॥

जलें कमल-सण्डु तोडन्तर । णं सुर-गइन्दु कीलन्तर ॥ ९

पइंड्रु महावर्खे माणस-सरवरें

4 A दुन. 5 P फुलुब्महिनाई corrected to s फुलुब्मिरिनाई, s फुलुब्मिहिनाई. 6 This pada missing in A. 7 A पणिचारं. 8 A तही जगरही नव इत्तरवासें. 9 A नजमणहर- उद्देशे. 10 PSA उज्जाणु. 11 PS हिनारं. 12 PSA नपमाणु. 13 S सुदुदु. 14 PS सुपंचरं. 15 A डोल्लंतर. 16 P भारधरं. 17 PS भागान, A भागाइ. 18 PS जिंदिर.

6. 1 A संखेवं. 2 A प्रभणितं. 3 P A वासुएष. 4 P S तं. 5 P S विष्छाित्य. 6 P S वर्. 7 P सोम्वाणिहिं, 8 सोम्याणिहिं, A सोमाणिहिं. 8 A ताम. 9 P S A रवण्णतं. 10 P क्तब्बर. 11 P S A क्लंडण्णतं. 12 A क्लरवर. 13 P प्रावित, S प्रायत, A प्राइत. 14 P S प्रदृहु महत्वल्ज, A प्रहृत महावल्ज. 15 A सुरह.

**२ वैदाखे.** ३ सुरत-व्यापार-संप्रामः.

[७]

लक्लणु जलु आडोहई जार्वेहिँ खुडु खुडु वण-कीलएँ णीसरियंड तरुवेरें तरुवेरें मञ्जु णिवद्धड । मर्खे मर्खे आरुढं गरेसर मक्रें मक्षें आलावणि वजाइ मक्कें मक्कें जणु रैसर्य-विहत्थउ मक्कें मक्कें कीलन्ति सु-मिहुणइँ मर्खे मर्खे अन्दोलइ जणवउ

कुबर-णाहेंण

र्संरु व चन्देंण

10

कुबर-णयर-णराहिउ तार्वेहिं ॥ १ मयण-दिवसें णरवर-परियरियड ॥ २ मर्के मर्के थिउं जणु समलद्भर ॥ ३ मेरु-णियम्वें पाइँ विज्जाहर ॥ ४ मह पिजाइ हिन्दोलं गिजाइ।। ५ घुर्ममइ घुलइ वियावड-मत्थउ ॥ ६ णर्व-मिहुणइँ कैहिँ णेह-विहूणइँ ॥ ७ कोइल वासंइ भजाइ दर्मणाउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

किउ मधीरोहण जावें हैं। लिक्जिइ लक्क्ण तार्वेहिं॥ ९

[6]

स्रिक्खि स्रव्याणु स्रव्याण-भरिया णं पञ्चवातु मयणु अवयरित ॥ १ रूउ णिऍवि सुर-भवणाणन्दहों मयण-सरासणि धरेंवि ण सकिउ पहिलऍ कहों वि समाणु ण वोल्लइ वीयऍ गुरु णीसासु पमेल इ॥ ४ तइयऍ सयलु अङ्गु परितप्पइ पश्चमें पुणु पुणु पासेइजाइ ः सत्तमें जलु वि जलह ण भावह णवमऍ पाण पडन्त ण वेयइ

मणु उल्लोर्लेहिँ जाइ णरिन्दहीँ ॥ २ ्वम्महु दस-थाणेहिँ पेढुकिउ ॥ ३ चउथएं णं करवर्तेहिं कप्पइ॥ ५ छट्ठऍ वारवार मुच्छिज्जइ ॥ ६ अद्वमें मरण-लील दरिसावइ ॥ ७ दसमऍ सिरु छिज्जन्तु ण चेयइ॥ ८

॥ घता॥

एम वियम्भिज तं अच्छरियैच

कुसुमाउहु दसिह भी थाणेंहिं। जं मुक्क कुमारु ण पाणेंहिँ॥ ९

<sup>7. 1</sup> P S अड्डोहइ. 2 P S थिय. 3 P आरूदु. 4 P S ° णियंवेहिं णं. 5 A वसई. 6 A अम्मइं. 7 A णड. 8 P S तहिं. 9 P वासई. 10 P S दमणडं, A दवणडं. 11 A संचारोहणु. 12 ∧ स्र.

<sup>8. 1</sup> P S पदुक्त उ. 2 P करवित्ति हिं, S करवत्ते हिं, A करवत्ति हैं. 3 P A दसिंह मि, S दसहे मि. 4 Р 8 अच्छरिड.

<sup>🕓 \</sup>rbrack १ मद्यभाजन.

जं कण्ठ-द्विच जीबुं कुमारहें।
पहु आणंप पाइक पधाइय
पणवेंवि बुचु ति-खण्ड-पहाणंंच
तं णिसुणेंवि' उच्चलिउ जणहणु
वियड पओह देन्तु णं केसरि
दिहु कुमारु कुमारें 'एन्तउ
खणें कल्लाणमालु रोमञ्चिउ
पुणु वइसारिउ हरि अद्धासणें

वइर्धुं जणद्दणु णव-वरइतु व

वे वि वइद्व वीर एकासणें
एक पचण्डुं तिखण्ड-पहांणड
एकहें चलण-जुअलु 'कुम्मुंण्णड
एकहें चलण-जुअलु 'कुम्मुंण्णड
एकहें ऊरु(१)-जुअलु सुं-वित्थर
पञ्चाणणं-कंडि-मण्डलु एकहें।
एकहें सुललिड सुन्दर अङ्गड
एकहें सोहइ वियुं उरत्थलु
एकहें सोहइ वियुं उरत्थलु
एकहें वाहड दीह-विसालड वयण-कमलु पण्फुलिड एकहें।
एकहें। 'गो-कमलइँ वित्थरियइँ एकहें। सिरु वर-कुसुमेंहिं वासिड [९]
सण्णएं वुत्तु 'पहिल हकारहों'॥ १
णिविसद्धें तहों पासु पराइय ॥ २
'तुम्हेंहें काई मि कोकइ राणर्जं'॥ ३
तिहुअण-जण-मण-णयणाणन्दणु ॥ ४
केन्दइ भारकन्त वसुन्धिर ॥ ५
मयणु जेम जण-मण-मोहन्तल ॥ ६
णैडु जिह हरिस-विसाएँहिं पैंचिल ॥ ७
भविज जेम थिल दिढु जिण-सासेंग ॥८

आलीढऍ मच्चें रवर्णीऍ। पच्छण्णु मिलिउ सहुँ कर्णीऍ॥९ [१०]

चन्दाइच जेम गयणक्रणें ॥ १
अण्णेक्क वि कुवर-पुर-राणंड ॥ २
अण्णेक्क हों रत्तुप्पल-वण्णंड ॥ ३
अण्णेक हों सुकुमारु सु-मच्छंरु ॥ ४
णारि-णियम्व-विम्वु अण्णेक हों ॥ ५
अण्णेक हों तणु-तिवलि-तरक्रड ॥ ६
अण्णेक हों तणु-तिवलि-तरक्रड ॥ ६
अण्णेक हों जोवणु थण-चक्क छ ॥ ७
अण्णेक हों णं मालइ-माल ॥ ८
पुण्णिम-चिन्द-रुन्दु अण्णेक हों ॥ ९
अण्णेक हों वहु-विष्मम-भरिय इँ ॥ १०
अण्णेक हों वरु-मर्डंड-विद्वसिड ॥ ११

॥ वत्ता ॥

<sup>9. 18</sup> A जीउ. 28 °आणहं. 38 A °पहाणउं. 48 तुम्ह्ह. 5 P8 A काहं. 6 A °राणडं. 7 P8 णिसुणेबिणु चलिउ. 8 A फंद्र. 9 A जहु. 10 A णिस्डं. 11 P8 सह्हु. 12 8 स्वण्णपं. 13 8 क्ण्णहं.

<sup>10. 1</sup> P s पचंद. 2 P A °पहाण उं. 3 P S A °राण उं. 4 A कुम्सुण उं. 5 P S A °वण्ण उं. 6 P S सिवित्थर. 7 P समन्छर, S सुमंगलु. 8 P S पंचाण जु. 9 A °किरि॰. 10 A जियंदु विंद. 11 P S वियद. 12 A अवणेक्क हे. 13 P reverses a and b here. 14 P S °चंदु, A °इदु. 15 P S °मंउदु.

<sup>[</sup>९] १ आगच्छन्तः ( = आगच्छम् ).

<sup>[</sup> १० ] १ कूमोंजतः. २ नारी-नितम्ब-सदशम्. ३ चश्चःकमलानि.

ए**ड्ड** स-लक्खणु अण्णेड्ड वि पुणु लक्खिजाइ जर्णेण असेसें । पच्छण्ण णारि णर-वेसें ॥ १२

[ ११ ]

|| वत्ता ||

देणु-तुगगीह-गाह-अवगाहें
 णयण-कडिक्खि लक्खण-सरवरु
 जो कत्थूरिय-पङ्कुप्पङ्किउ
 जो सुर-सेर्डण-सहासेहिँ मण्डिउ तिहैं तेहुएँ सरें 'सेय-जलोहिंड
 कण्ठ-मणोहर-दीहर-णालउ दसण-सकेसरु अहर-महादलु
 लोयण-फुर्लेन्ध्रय-परिचुम्बिड

15

पुणु पुणरुत्तेंहिं कुबर-णाहें ॥ १ जो सर-सुन्दरि-णिलिण-सुहङ्करु ॥ २ जो अरि-कैरिहिं ण डोहेंवि सिक्कड ॥ ३ जो कामिणि-थण-चकेंहिं चिडुिंच ॥ ४ लक्खण-वयण-कर्मलु पप्फुल्लिंड ॥ ५ वर-रोमर्झ-कक्षु-कण्टालंड ॥ ६ वर-मयर्रन्द्द कर्णावत्तेलु ॥ ७ कुडिल-बाल-सेवाल-करम्विंड ॥ ८

॥ घत्ता ॥

लक्खण-सरवर हर तं मुह-पङ्कुउ ल

हउ भुक्ख-महाहिम-वाएं । लक्खिजाइ कुबर-राएं ॥ ९

[१२]

जं मुह-कमछ दिडूं ओहुलिउँ
'हें णरणाह-णाह भुवणाहिव
स-गुंलु स-लोणीड सरस स-इच्छड़ तं भुक्केंप्पिणु पढम-पियासणु तं णिसुणेवि पजम्पिड लक्खणु 'उँहु जो दीसइ रुक्खु रर्वण्णड आयहें विडलें मूलें दणु-दारड वालिखिल्ल-तणएण पवोलिउँ ॥ १ भोयणु भुझहुं सु-कल्तं पिव ॥ २ महुरु सुअन्धु स-णेहु सु-पर्च्छउ ॥ ३ पच्छलें किं पि करहु संभासणु' ॥ ४ अमर-वरङ्गंण-णयण-कडक्खणु ॥ ५ पत्तल-वहल-डाल-संछण्णेजु ॥ ६ अच्छइ सामिसालु अम्हारउ'॥ ७

<sup>11. 1</sup> PS "तुगाइ". 2 B "करेहि. 3 A "सवण. 4 B "चंडिड, A "चडिड. 5 PB "जलोलिड. 6 PS "कमल". 7 PS "रोमंचु. 8 A "उच्चकंटोलड. 9 PS दसणु. 10 PS अहर. 11 PS A "मयरंदिड. 12 A कण्णडवत्तलु. 13 P फुळंधुय.

<sup>12. 1</sup> Ps दिह. 2 P उहिल्लिंड, 8 ओहिल्लिंड. 3 P प्रोलिंड. 4 P भुंजहुं, A भुंजह. 5 P सगुणु corrected to सगुल. 6 Ps A सकोणंड. 7 Ps सहस्कड. 8 Ps विशेषके, 9 Ps पह. 10 Ps रवण्यं, A रवणंड. 11 Ps A संख्याणंड.

<sup>[</sup>११] १ दानवा एव दुष्टमहा येषामपि यो प्राहो लक्ष्मणस्तत्रावगाह आप्रहो यस्य. २ खगुगैः. ३ प्रसेदः. ४ वचनानि. ५ प्रत्र(१)भ्रमरी.

लक्खण-वयर्णेहिँ केरिणि-विह्नसिड

गुलुगुलन्तु हैलहेइ मेहगगउ सेय-पवाह-गलिय-गण्डत्थल पिच्छावलि-अलिउल-परिमालिउ वित्थिय-वाण-विसाण-भयङ्करु धणुवर-लग्गणसम्भुम्मूलणु सर्र-सिकार करन्तु महावेल छाहिहें वेज्झेंहं देन्तु विरुद्धउ जाणइ-वेर-गणियारि-विद्वसिउ

> म**क्षारुहणहें**। मेरु-णियम्बहें।

हरि-कल्लाणमाल दणु-दलगेंहिं 'अच्छंहुँ ताव देव जल-कीलप् एम भणेप्पिणु दिण्णाइँ तूरइँ पईंठ स-साहण सरवर-णहयलें धवल-कमल-णक्लत्त-विह्निएँ उत्यल्ल-त-सफरि-चल-विज्ञुलें कुवलय-दल-तमोह-दिसावणें जल-तरङ्ग-सुरचावारम्भिएँ ॥ घता ॥

वलु कोकिर्ड चिलिन स-कैन्तन । णं वण-गइन्दु मल्हन्तन ॥ ८

[ १३ ]

तस्वर-गिरि-कन्दरहें विणिग्गड ॥ १ ं तोणा-जुयल-विउल-कुर्मभत्थल ॥ २ किङ्किणि-'गेजा-मालोमालिड ॥ ३ थोर-पलम्ब-वाहु-लम्बिय-कैरु ॥ ४ दुट्ठारुट्ट-मेट्ट-पर्डिकूलणु ॥ ५ तिस-भुक्खऍ खलन्तु विहलङ्कलु ॥ ६ ॥ जिणवर-वयणङ्कुर्सेण णिरुद्धड ॥ ७ तं पेक्लेंबि जणवड ईर्स्ट्रेसिड ॥ ८

।। घता ॥

उत्तिण्णु असेसु वि रार्थं-गणु (१)। णं णिवडिउ गहैं-तारायणु ॥ ९ १५ १

15

[ {8}]

पडिय वे वि वल्रेष्वहें चल्रें हैं ॥ १ पच्छएं भोयणु भुंञ्जहुँ लीलएं'॥ २ झल्लार-तुंगंव-पणव-दिड-पहरइँ ॥ ३ फुल्लन्धुअ-भमन्त-गहमण्डलें ॥ ४ मीण-मयर-कक्कडएँ पदीसिएँ ॥ ५ णाणाविह-विहङ्ग-घण-सङ्कुलें ॥ ६ सीयर-णियर-वरिस-वरिसावणें ॥ ७ वैल-जोइसिय-चक्क-पवियम्भिएँ ॥ ८

<sup>12</sup> म को क्रिडं. 13 म 8 सुकं तड, A सेकंतर.

<sup>13. 1</sup> P s गंदरबाट. 2 P s कुम्मरबाट. 3 P पिच्छाटिल, s पिच्छाटिले, A पिच्छाटिले. 4 P बिच्छिट corrected to विश्यित, s विच्छिट. 5 s पिच्छिट. 6 A सरि. 7 P s महन्बलु. 8 P खाहिंहे, s छाहिंहें. 9 P s वेजसह. 10 P s वण. 11 P उद्ग्रितं. 12 P s राववणु. 13 s wanting.

<sup>14. 1</sup> P वस्त्रप्रहं. 2 P इच्छहुं. 3 A भुंजहो. 4 s °ओणव°. 5 P 8 पहटु. 6 P 8 वच्छक्षन्त°.

<sup>[</sup> १२ ] १ इस्ते यो हो बाणी (?).

<sup>[</sup> १६ ] १ हलायुषः. २ महागजः. ३ मन्ना. ४ कटिमेसला. ५ हत्ते यौ बाणौ. ६ स्चिड. ७ शब्दः. ८ हर्षितः.

<sup>[</sup>१४] १ मेरीपटहः. २ मस्ती, ३ चक्र-मृद्यजना एव ताराचक्रम्. स॰ प॰ च॰ ५

तर्हिं सर-णहयर्छे रोहिणि-रण्णिह

े तहिँ तेहपँ सरें सेलिलें तरन्तइँ णाइँ विमाणइँ सग्गहों पडियइँ णत्थि मिहुणु जिहें णेहु ण विहुउ तिहँ णर-णारि-जुवइ जल-कीलएँ " सिल्ल करेंगोंहिं अप्फालन्तइं खिएँहिं विरुपेहिं अहिणव-गेपेंहिं छन्देंहिं तारेंहिं वहु-लय-भङ्गेंहिं

> चोक्खु स-रागैंड पुक्लिर-जुज्झु व

जर्ले जय-जय-सद्दें ण्हाय णर एत्थन्तरें समरें समत्थएंण तणु-लुहणइँ देवि पहाणऍण » पर्व्छण्णे भवणे पइसारियइँ वित्थारिडं वित्थरु भोयर्णंड रजां पिव पट्ट-विद्वसियंड सुरयं पिव स-रसु स-तिम्मणेंड तं भुत्तु सइच्छऍ भोयणंड

15

॥ घत्ता ॥ र्स-कलत्त वे वि हरि-हलहर। णं परिमिय चन्द-दिवायर ॥ ९ [ १५]

संचरन्ति चामीयर-जन्तइँ॥ १ वण्ण-विचित्त-रयण-वेयडियइँ ॥ २ णित्थ रयणु जिहें जन्तु ण घडियंड णित्थ जन्तु जिहें मिहुणु ण चडियड ॥ ३ णित्थ णेहु 'जो णउ सुरयद्दिउ ॥ ४ कीलन्ताइँ ण्हन्ति सुर-लीलएँ ॥ ५ मुरव-वज्ज-घायइँ दरिसन्तइँ ॥ ६ वन्धिहैं सुर्रंयिक्तिय-भेपेंहिं॥ ७ करैणुच्छिर्सेहिं णाणा-भङ्गेहिं ॥ ८

> ॥ घत्ता ॥ सिङ्गार-हार-दरिसावणु । तं जल-कीलर्णंड स-लक्खणु ॥ ९

[ १६ ]

पुणु णिग्गय इल-सारङ्ग-धर ॥ १ सिरं-णिमय-कयञ्जलि-हत्थऍण ॥ २ पुणु तिण्णि वि कुबर-राणऍण ॥ ३ चामियरं-वीढें वइसारियइँ ॥ ४ सुकलत्तु व इच्छे ण भर्ज्जणंड ॥ ५ र्तुरं पिव थालालेङ्कियउ ॥ ६ वायरणु व सहइ स-विञ्जर्णंड ॥ ७ णं किड जग-णाहें पारणैंड ॥ ८

<sup>7 8</sup> ससक्छत्त, 🛦 संक्छत्त,

<sup>15. 1</sup> A सलिखु. 2 P S A घडियउं. 3 P S जिंह सुरह ण विद्वित. 4 P S क्रागिहि. 5 P B मुख्य बजाधाय व. 6 P S °नेयहिं. 7 P बद्धहिं, B बद्धह्. 8 P S °सुरयक्षि चिवतेयहिं. 9 P 8 °णुच्छेतेहिं. 10 P S सरागउं. 11 P S पुष्कर . 12 P S A °की छणउं.

<sup>16. 1</sup> P सिरि, A सिरे. 2 P S प्रकाण. 3 P वामीयर°. 4 P S °पीढे. 5 P S वित्या-रिय°. 6 P S A भोयणडं. 7 A इत्थु न. 8 P S A अंजणडं. 9 P S बिह्न सियडं. 10 s कूरं. 12 P सतिम्मणडं, s तिम्मणडं. 13 P s सर्वेजणडं, ▲ सर्वेजणडं. 11 PS किश्वियं. 14 P S A पारणंड.

<sup>[</sup> १५ ] १ अंगहारः.

## दिण्णु विखेवणु सालङ्कारइँ

तीहिं मि परिहियाइँ देवक्नईँ दुछह-रुम्भईँ जिण-वयणाइँ व दीहर-रुप्यईँ अतथाणाइँ व णिच्छंदईँ कइ-कब-पयाइँ व रुण्डहँ कामिणि-मुह-कमर्लाईँ व समसुत्तईँ किण्णर-मिहणाइँ व तो एत्थन्तरें कुबर-सारें सुरवर-कुलिस-मज्झ-तणु-अक्नें

तिहुअण-णाहेंण मोक्खहों कीरणें

तिहैं एकन्त-भवणें पच्छण्णएं पुच्छंय राहवेण परिओसें तं णिसुणेप्पिणु पगलिय-णयणी 'रुद्दभुत्ति-णामेण पहार्णं तेण धरेप्पिणु कुबर-सारउ तें कज्जें थियें हुउँ णर-वेसें

।। वचा ॥

दिण्णाइँ देवक्काइँ वत्याइँ । णं सुकइ-कियाइँ सुइ-सत्थाइँ ॥ ९

[ १७]

उविह-जलाइँ व वहल-तरङ्गाइँ ॥ १ पसिरय-पट्टइँ उच्छ-वणाइँ व ॥ २ फुल्लिय-डालइँ उज्जाणाइँ व ॥ ३ हैलुवइँ चारण-जण-वर्यणाइँ व ॥ ४ वहुइँ जिणवर-धम्म-फलाइँ व ॥ ५ अह-समत्तइँ वार्यरणाइँ व ॥ ६ ओयारिज सण्णाहु कुमारें ॥ ७ णावइ कञ्चुउ मुक्कु मुअङ्गें ॥ ८

॥ घता ॥

सुरजण-मण-णयणाणन्दे । संसारु व मुक्कु जिणिन्दें ॥ ९

[ 28]

जं अप्पाणु पर्गासिउ कर्णणएँ ॥ १ 'अक्खु काइँ तुहुँ थिय णर-वेसें' ॥ २ एम पर्जम्पय गम्गिरं-वयणी ॥ ३ दुज्जउ विञ्झ-महीहर-राणंउ ॥ ४ वालिखिक्षु णिउ जणणु महारंउ ॥ ५ जिह ण मुणिज्जमि जणेंण असेसें' ॥ ६

15

<sup>17. 1</sup> P तीहि मिं, A तीहिं मि. 2 P s ° लाभइं. 3 P s have mostly °इ throughout this Kadavaka. 4 P s ° छेत्तइं. 5 P णिच्छिदुइं, s णिच्छुइं. 6 This hemistich wanting in A. 7 P s ° वयणाइ. 8 s नण्डहं, A नन्डहं. 9 P s सुदका-मिणि. 10 P s A ° कमलाइ. 11 P s A वायरणाइ. 12 P s ओसारिउ. 13 A णावइं. 14 P s कारणेण.

<sup>18. 1</sup> A प्रयासिड. 2 s कण्णइं. 3 P s पुष्टिड. 4 P परिवर्से, s A परिओसि. 5 A प्रयोपिय. 6 A गग्गर°. 7 P s पहाणडं. 8 P A °राणडं. 9 P s A महारडं. 10 P s इडं विय.

<sup>[</sup> १६ ] १ निर्दोष-शास्त्राणि.

<sup>[</sup> १७ ] १ जन-सारणी इष्टु-पद्गे. २ संगामाः भसा(सभा)स्थानवः ३ परिपूर्णानिः

तं णिसुणेवि वयण "हरि कुद्धड अंखन्तन्त-णेतु फरियाहरु

> 'जड समरक्रणें तो सहुँ सीयएँ

जं कल्लाणमाल मम्मीसिय ताव दिवायरु गउ अत्थवणहें। " गह-णक्खत्त-दन्त-उद्दैन्तुर घण-लोयण-ससि-तिलय-विद्वसिय तिहुयण-वयण-कमलु दरिसेप्पिण ताव महावंल-वल्ल विण्णासेवि सीयऍ सहुँ वल-कण्ह विणिग्गय

> ताव विहाणेंड गर्ड अच्छन्ति व

उद्देवि कुबरपुर-परमेसरु » ताव तिलोयहों अतुल-पयाव**इँ** दुहम-दाणवेन्द-आयामइँ खणें कल्लाणमाल मुच्छंगय दुक्खु दुक्खु आसासिय जावेंहिं 'हा हा राम राम जग-सुन्दरै

15

णं पञ्चाणणु आमिस-लुद्धर ॥ ७ एम पर्जेम्पिड केर्रेड समच्छर ॥ ८ ॥ घता ॥ तं रुद्दभुत्ति णड मारमि । सीराउहु णर जयकारमि'॥ ९ [ १९ ]

लहु णर-वेसु लइड आसासिय ॥ १ लोड पढ़कड णिय-णिय-भवणहों ॥ २ णिसि-णिसियरि दस-दिसहिँ पधाइय महि-गयणोट्ट डर्सेवि संपाइय ॥ ३ उवहि-जीह-गिरि'-दाढा-भार्सुर ॥ ४ सञ्झा-लोहिय-दित्त-पदीसियं ॥ ५ सुत्त णाइँ रवि-मडउ गिलेपिण ॥ ६ तालवत्ते णिय-णार्मुं पगार्सेवि ॥ ७ णित्तुरङ्ग णीसन्दण णिग्गय ॥ ८

> ॥ घता ॥ रवि उद्विउ रयणि-विणासेउ । णं दिर्णंयरु आउ गवेसड ॥ ९

जाव स-हत्यें वायइ अक्खरु ॥ १ सुरवर-भवण-विणिग्गय-णीयहँ ॥ २ दिदृइँ लक्खण-रीमहँ णावइँ ॥ ३ णिवंडिय केलि व खर-पवणाह्य ॥ ४ हाहाकारु पमेर्ङिंज तार्वेहिँ ॥ ५

लक्खण लेक्खणलक्ख-सुहङ्कर ॥ ६

11 Ps wanting. 12 A अवंतं । त. 13 A प्रंपिट. 14 Ps कुरुट. 15 P जोक्कारिक changed to जय°, s जोकारमि.

[ 20 ]

<sup>19. 1</sup> s णिसियरिय. 2 P s °दिसेहिं. 3 P S °उंद्ंतुरु. 4 A °गय°. 5 P B °भासुरु. 6 A °िल्ली. 7 P पदिस्तिय, S पदिस्तिया. 8 P S महब्दछ°. 9 P णाउं, S णाउ. 10 P 8 A विहाणडं. 11 P s °विणासिड. 12 P S गय. 13 A दिणयर.

<sup>1 ₽ 8</sup> णावइ. 2 ▲ °रामइं. 3 8 मेलिड. 4 ▲ °सुंदरु. 5 ▲ कश्साणवंत सुइंस्ट.

<sup>[</sup>१८] १ अल्पन्त-रक्त-नेत्रः. २ कृरः.

<sup>[</sup> १९ ] १ निद्राबलम्.

<sup>[</sup>२०] १ वाचते. २ नामानि ययोः.

\$6 \$0, \$-9; \$, 1-9]

उज्झाकण्डं-सत्तवीसमो संघि । ५३

हा हा सीऍ सीऍ 'उप्पेक्खमि एंस पलाउ करन्ति ण थकड

तिहि मि जैणहुँ एकं पि ण पेक्खमि'॥ ७ खणें णीससइ ससंइ खणें को कर ॥ ८

॥ घता ॥

खणें खणें जोयड खणें खणें पहणैंड चडिस लोयणेंहिं विसालेंहिं। सिर-कमल से इं भू व-डालेंहिं॥ ९

## [ २७. सत्तवीसमो संधि ]

'तो सायर-वज्जावत्त-धर

सुर-डामर असुर-विणासयर। णारायण-राहंव रणें अजय णं मत्त महागय विञ्झु गय॥ [ 8 ]

ताणन्तरें णैम्मय दिद्व सरि करि-मयरैं-कराहय-उहर्य-तड ब्रड-भीमं-णिणाएं गीढ-भय हय-हिंसिय-गज्जिय-मत्त-गय भय-मुक्क-करम्विय वहड भैह तहों धाइय गैन्धवें-पवह-गण मणहर ढेकार मुअन्ति वल देंलें भमर परिद्रिय केसरहों

सरि जण-मण-णयणाणन्द-करि ॥ १ तर्डयंड पडन्ति णं वर्ज्झ-झड ॥ २ भय-भीय-समुद्विय-चेक्हरंय ॥ ३ गयवर-अणवरय-विसट्ट-मय ॥ ४ महुयर रुण्टन्ति मिलेन्ति तेहु ॥ ५ र्गंण-भरिय-करञ्जलि तुद्र-मण ॥ ६ वेल-कमल-करम्विय संङ्ग-दल॥ ७ केसरु णिउ णवर जिणेसरहों ॥ ८

15

॥ घत्ता ॥

तो¹ सीराउह-सारङ्गधर उवयारु करेप्पिणु रेवयऍ सहँ सीयऍ सिलेर्डे पइट्ट णर । णं तारिय सासण-देवयएँ ॥ ९

<sup>6</sup> A जगहं. 7 s एड. 8 s wanting, A सुसइ. 9 s A पहणहं. 10 P s सर्थ.

<sup>1. 1</sup> A reads the following Dohā in the beginning. जीवहों कहिँ मि बियासु। जं जीवें विष्णडं अन्न-भवे कम्महों पुन्व-कियासु ॥ छ ॥ तासु कि नासिवि सिक्कियह

<sup>2</sup>  $\blacktriangle$  °राघव. 3 P S °मकरवराह्य  $^{\circ}$ . 4  $\Lambda$  °उभय  $^{\circ}$ . 5 P S तिहयह. 6 S मत्त  $^{\circ}$ . 7 P S मीस. 8 P s "बह्हर. 9 s मुहूं. 10 A णिलंति. 11 P s तहूं. 12 s गंधपबाह". 13 s नब". 14 P S 'दिकार. 15 S दक. 16 A ते.

३ ऊर्घ्व पश्यामि.

<sup>[</sup> १ ] १ नर्मदा. २ चकवाकाः. ३ कस्तूरिका. ४ गान्धवं, प्रथम-देव-विशेष-गणाः, ५ वृषम, ६ श्रह्मगुगलम्.

थोवन्तरें 'महिहर भुअणे-सिरि **ेइरिणप्प**हु ससिपंहु कण्हपहु मुंरवो व स-तालु स-वंसहरु ं मयणो व महाणल-दंद्ध-तणु तहिं तेहए 'सेलें अहिद्रियहँ फेकारइ सिव वायसु रसइ सरु सुर्णेवि पकम्पिय जणय-सुअ

विसहो व स-सिङ्क महन्त-डरु ॥ ३ <sup>र</sup>जल्ड व स-वारि भर्डुं व से-वणु ।। ४ द्णिमित्तइँ तावं समुद्वियइँ ॥ ५ भीसावणु भण्डणु अहिलसइ ॥ ६ थिय विहि मि धरेप्पिणु भुँऍहिँ भुअ ॥७ 'किं" णें सुड चवन्तु वि को वि णरु जिह "सडणैंड माणिड देइ वरु' ॥ ८ ॥ घता ॥

[ 9 ]

"तं णिसुणेंवि असुर-विमह्णेंण 'सिय लक्खणु वलु पच्चक्खु जिहैं

<sup>¹</sup>एत्थन्तरें रहस-समुच्छलिउ ति-संहासेंहिं रहवर-गयवरेंहिं संचर्छे विञ्झ-पहाणऍण पप्फुल्लिय-धवल-कमल-वयण तणु मज्झें णियम्वें वच्छें गरुअ उम्मायण-मयर्णेहिं मोहर्णेहिं " 'आंयलि**उ सलि**उ मुच्छियउ

कर मोडइ अङ्ग वलइ हसइ

मम्भीसिय सीय जणहर्णेण। कड सडण-विसडणेंहिं गण्धं तिहें'॥ ९

सिरिवच्छें दीसइ विञ्हाइरि ॥ १

पिहुलपहु णिप्पहु झीणपहु ॥ २

[ ३ ] आहेडऍ रुद्दभुत्ति चलिउ ॥ १ तहण-तुरङ्गेंहिं णरवरेंहिं॥ २ लिक्काइ जाणैइ राणऍण ॥ ३ इन्दीवर-दल-दीहर-णयण ॥ ४ जं णंयण-कडक्लिय जणय-सुअ॥ ५ वाणेंहिं संदीवण-सोसणेंहिं॥ ६ पुणु दुक्खु दुक्खु ओर्मुच्छियड ॥ ७ उत्ससइ ससइ पुणु णीससइ ॥ ८

<sup>2. 1</sup> s अवण . 2 A हरिणपहु. 3 P ससिपहु. 4 P S सुरड. 5 P S सताक. 6 A मसही. 7 P S 'दृहु'. 8 P S भड. 9 A ताम. 10 A भुयहिं. 11 s कें. 12 A निसुद को बि बवंतु णरु.  $13\ \mathrm{P}$  सवणउं माणिउ,  $\mathrm{s}$  सवणउ माणिउं,  $\mathrm{A}$  सडणोमाणिउं.  $14\ \mathrm{P}\ \mathrm{s}$  consider these two distichs as part of the main body of this Kadavaka and take distichs 1 and 2 of the next Kadavaka as the Ghatta of this Kadavaka. 15 P marginally 'नहणु' पाटे, A नहणु.

<sup>1</sup> The first two distichs of this Kadavaka are considered by P s as the Ghattā of the preceding Kadavaka. 2 Ps तिसहार्से. 3 The portion from जह up to जं in 5 is missing in A. 4 s जयजेहि दिही. 5 P आइन्सिय в **माव**न्मिय. 6 Р उद्गुष्डिमड, 8 उम्मुष्डियड.

<sup>[</sup>२] १ हे राजन् श्रेणिक. २ ईरण-प्रमृति विन्ध्य-गिरि-समीपे षद् पर्वताः; विन्ध्य-गिरेरप्यमी नामानि केचित् प्रतिपादयन्ति. ३ वृषमः. ४ मेघ इव. ५ समणो वनसहितश्व. ६ पर्वते. ७ खिनः. (१) [३] १ रुद्रभुकेन. २ पीखितः.

#### ॥ घता ॥

मयरद्धय-सर-जजारिय-त्रणु 'विकर्मण्डऍ वैणवसि वणवसहुँ

तं वयणु सुणेप्पिणु णर-णियरु गज्जन्त-महागय-घण-पर्वेछु हय-पंडह-पगज्जिय-गयणयछु धुअ-धवल-छंत्त-डिण्डीर-वर्रु सय-सन्दण-वीढ-भयाँवहुछु ओरसिय-सङ्ख-दहुर-पडरु तं पेक्सेंवि गुञ्ज-पुञ्ज-णयणु आवद्ध-तोणु धणुहरु अभड पहु एम प**सम्पित कुइय-मणु ।** उदारुंवि **आणहों पासु महु'॥ ९** [४]

उत्थरित णाइँ णव-अम्बुहरु ॥ १ तिक्लग्ग-खग्ग-विज्ञुल-चर्वेलु ॥ २ सर-धारा-धोरणि-जल-वहंलु ॥ ३ मण्डलिय-चाव-सुरचाव-करु ॥ ४ सिय-चमर-वलाय-पन्ति-वित्रलु ॥ ५ तोणीर-मोर-णचण-गहिरु ॥ ६ दहोह्र-रुट्ठ-रोसिय-वयणु ॥ ७ धाइन लक्लणु हैंहु हैन्द्र-जन्न ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं रिज-केङ्काल-विणासयर जण-मण-कम्पावणु सर-पवर्णुं हलहेइहें भायरु 'सीर्यं-वरु । हेमन्तु पर्दुंक्षिज महुमहणु ॥ ९

18

[4]

अफ्तालिड महुमहणेण धणु सर-पवण-पहय जलयरे रडिय पडिया गिरि सिहंर समुच्छलिय णिइलिय भुअङ्ग विसग्गि मुक्तं दुक्तन्तेहिं वहंल फुलिङ्ग घित्त धगधगधगन्ति मुत्ताहलाइँ इसहसहसन्ति पुलिणन्तराइँ तें धणुंहर-सहें णिटुरेण घणु-सर्हे समुद्विड खर-पवणु ॥ १ रिडयागमे वज्जासणि पिडय ॥ २ उच्छित्य चित्रय मिह णिह्निय ॥ ३ मुक्कैन्त णवर सार्थरहँ हुक्क ॥ ४ घण सिप्पि-सङ्क्ष-संपुड पिलत्त ॥ ५ कढकढकढन्ति सायर-जलाइँ ॥ ६ जलजलजलन्ति भुर्अणन्तराइँ ॥ ७ रिउ मुक्क पयाव-मडफ्फरेण ॥ ८

<sup>7</sup> A बिलवंदए. 8 P S माणहुं.

<sup>4. 1</sup> P S °महग्गय°. 2 A °पवरु. 3 A °चवरु. 4 A °पहयसगजिय; P S °पगजित. 5 P S °पवरु. 6 P S °छतु. 7 S °वर, A °घर. 8 S °चावकर. 9 A °भयबह्छु. 10 s missing. 11 S छद्धद अजड. 12 P S सियपवणु. 13 P °पढरु. 14 A पढंद्विस.

<sup>5. 1</sup> A जरुघर. 2 s सिहरि, A सिह. 3 P s मुक्. 4 A मुकंत. 5 P s सायरहु दुकु. 6 s बहुण. 7 s भुवण. 8 A भणुवर.

३ बनवासिनी.

<sup>[</sup> ध ] १ मेघः. २ शतुः वर्षाकालथः ३ श्रीतवातः ( Reading सियपवणु ).

|| घता ||

भैय-मीय विसण्डुल णर पवर धणुहर-टङ्कार-पवण-पहय

वर छोट्टाविय हय गय धय चमर । रिड-तरुवर णं सय-ेंबीण्ड गय ॥ ९ [६]

एत्थन्तरें तो विञ्झाहिवइ
'इमु काइँ होज्ज तइलोक्क-भउ
किं दुन्दुहि हय सुरवर-जणण
किं गयण-मर्गें तैडि तडयडिय
किं कांछ कर्यन्त-मित्तु हसिउ
"किं इन्दहों इन्दत्तणु टलिउ
किं गउ पायालहों भुवणयछ
किं खय-मारुउ ठाणहों चलिउ

सहुँ मन्तिहिँ रुद्द भुत्ति चवइ॥ १ किं मेरु-सिहरु सय-खण्ड गउ॥ २ किं गज्जिउ पलय-महाघर्णेण॥ ३ किं महिहरें वज्जासणि पडिय॥ ४ किं वलयामुहु समुद्दु रसिउ॥ ५ खय-रक्खसेण किं जगु गिलिउ॥ ६ वर्म्भण्डु फुट्ट किं गयणयलु॥ ७ किं असणि-णिहाउ समुच्छलिउ॥ ८ ॥ वत्ता॥

किं सयल स-सायर चलिय महि ऍउ अक्खु महन्तउ अंच्छरिउ किं दिसि-गय किं गर्जिंय उवहि । कहें। सदें तिहुअणु थरहरिउ'॥ ९ ि

जं णरवइ एव चवन्तु सुउ
'सुणि अक्खिम जं तइलोक्क-भउ
णउ दुन्दुहि हय सुरवर-जणेंण
" णउ गयण-मगेंग तंडि तडयडिय
णउ कांछ कियन्त-मित्तु हसिउ
णउ इन्दहों इन्दत्त्तणु टलिउ
णउ गउ पायालहों भुवणयलु
णउ खय-मारुउ थाणहों चलिउ
" णउ संयल स-सायर चलिय महि

पभणइ सुभुत्ति कण्टइय-भुउ ॥ १ णंड मेरु-सिहरु सय-खण्ड गड ॥ २ णंड गज्जिड पलय-महाघणेण ॥ ३ णंड महिहरें वज्जासणि पडिय ॥ ४ णंड वर्ल्यामुहु समुद्दु रसिड ॥ ५ खय-रक्खसेण णंड जगु गिलिड ॥ ६ वम्भण्डु फुट्टु णंड गयणयल्च ॥ ७ णंड असणि-णिहाड समुच्छल्डि ॥ ८ णंड दिसि-गय णंड गज्जिय उवहि ॥ ९

<sup>9</sup> r s consider these two distichs as part of the main body of this Kadavaka and take distichs 1 and 2 of the next Kadavaka as the Ghattā of this Kadavaka. 10 A सम्बंद.

<sup>6. 1</sup> The first two distichs of this Kadavaka are considered by P s as the Ghattā of the preceding Kadavaka. 2 A तह. 3 P s काइ. 4 P s कियंत्र, s कियंत्र. 5 This hemistich is missing in A. 6 P गाजिड. 7 P अव्हरितं.

<sup>7. 1</sup> ड णं. 2 A तड. 3 P S काल. 4 P S A कियंतु. 5 P A वक्रयामुढुं. 6 A सङ्ख. 7 P ड जहि, 8 उरय.

<sup>[</sup>७] १ मन्त्री.

॥ वता ॥

सिय-छक्लण-वल-गुँण-वन्तऍण णीसेसु वि जंड धवलन्तऍण । सु-कल्तें जिम जण-मणहरेंण ऍड गज्जिड लक्लण-धणुहरेंण॥१०

सुणे णरवइ असुर-परायणहुँ
तं अत्थि असेसु वि वर्णवसहुँ
एकहों सिस-णिम्मल-धवर्छुं तणु
एकहों मंहि-माणदण्ड चलण एकहों तणु मर्ज्झु पदीसियउ एकहों वच्छत्थल सिय-सहिंउ एकहों मीसावणु हेइ हैलु एकहों भीसु सिसकुन्दुज्जलउ

तं वयणु सुँणेप्पिणु 'विगर्यं-मड वलएवहाँ चलणेंहिं पडिज किह

जं रुद्द भुत्ति चल्रणेंहिँ पडिउ धगधगधगन्तु 'हणु हणु' <sup>क</sup>भणन्तु करर्यल धुणन्तु विष्फुरिय-वयणु महि-माणदण्डु सो चविउ एंव जं पड़ज एण

जं चिण्हेहँ वल-णारायणहुँ ॥ १
सुरभुवणुच्छलिय-महाजंसहुँ ॥ २
अण्णेकहों कुवलय-घण-कसणु ॥ ३
अण्णेकहों दुइम-दणु-दलण ॥ ४
अण्णेकहों कमल-विह्नसियउ ॥ ५
अण्णेकहों सीयाणुग्गहिउ ॥ ६
अण्णेकहों सीयाणुग्गहिउ ॥ ६
अण्णेकहों प्रणुंहरु अतुल-वल्ल ॥ ७
अण्णेकहों णव-घण-सामलेंउ' ॥ ८
॥ घता ॥ ध्रा

18

28

णीसन्दणु णिग्गड णित्तुरउ । अहिसेऍ जिणिन्दहें इन्दु जिह ॥ ९ [९]

तं लक्खणु कोवाणलें चडिउ॥ १ थरथरथरन्तु॥ २ णं कलि कियन्तु॥ ३ महि णिद्दलन्तु॥ ४ णिड्डुरिय-णयणु॥ ५ परवल-पर्चण्डु॥ ६ 'रिउ मेल्लि देव॥ ७

पुजाइ हएण'॥ ८

<sup>8 🛦 °</sup>गुणवरू°. 9 Р ह जय, 🛦 जस.

<sup>8. 1</sup> PS विण्हडं. 2 PS वणवसहो. 3 PS भहाजसहो. 4 PS A भवल. 5 A मणि 6 S मजिस. 7 P भहिन्नडं. 8 PS एक हे. 9 A वर्ज . 10 A चणुचणु. 11 A मुहं. 12 PS भामकडं. 13 PS treat this and the following Kadavaka as one and hence the following Ghattā lines as part of the present Kadavaka. 14 P सुजेविणु. 15 P विगयगढ and glossed as विगतगर्वः. 16 PS अहसेय, A अहसेइ.

<sup>9. 1</sup> This Kadavaka is treated by P s as a part of the preceding Kadavaka. 2 A कोवाणकजिंद. 3 P s हणेतु. 4 s A करवजु. 5 A प्यंहु. 6 P s एम.

<sup>[</sup>८] १ कृष्णम्. २ मानदण्डी. ३ आयुधं हलः. ४ विगतगर्वः (reading विगतगर ). स॰ प॰ च॰ ८

तं वयणु सुणेप्पिणु अतुरु-वङु 'सुकाउहु जो चरुणेहिँ पडइ

े थिउ लक्खणु वलेण णिवारियउ णं सायरु मज्जायएँ धरिउ 'खल खुद्द पिसुण तउ सिर-कमलु वंरि वालिखिलु मुँएँ वन्दि लहु तं णिसुणेंवि णिविसें मुक्कुं पहु " णं गेह-कल्लोलें अमिय-तणु णं मुक्कु सुअणु दुज्जण-जणहों णं मुक्कु भविउ भव-सायरहों

ैते रुद्दभुत्ति-वल-महुमहण " थियै जाणइ "तेहिँ समाणु किह

तो वालिखिल-विञ्झाहिवइ
कम-कमलेंहिं णिवडिय हलहरहों
सहँ हत्थें वर्लेण समुद्विय
असहहों पाईंक वे वि थवियं
उत्तिण्णाइँ तिण्णि वि महिहरहें।
णं मेरु-णियम्बहों किण्णरइँ
विणु खेर्वे तावि पराइयइँ
णवर्रीणहुउ रवियर-तावियु

दिणयर-वर-किरण-करम्बियेड पइसन्तु ण भावइ मुहहों किह

॥ घत्ता ॥

'सुणु लक्खेण' पचविउ एव वल्ल । तें णिहएं को जसु णिवडइ'॥ ९ [१०]

णं वर-गइन्दु कण्णारिय ॥ १
पुणु पुणु बि चविउ मच्छर-भरिउ ॥ २
पत्ते जे चुकु जं णेविउ वलु ॥ ३
णं तो जीवन्तु ण जाहि महु'॥ ४
णं जिणवरेण संसार-'पहुं ॥ ५
णं गरुड-विहर्कें उर्रगमणु ॥ ६
णं वारणु वारि-णिवन्थणहों ॥ ७
तिह वालिखिलु दुक्खोयरहों ॥ ८
॥ वत्ता ॥

अवरोप्परु णेह-णिवद्ध-मई ॥ १ णिम-विणमि जेम चिरु जिणवरहों ॥ २ उवैहि व समएहिं परिद्विवय ॥ ३ लहु णिय-णिय-णिल्यैहुँ पद्विवय ॥ ४ णं भेवियइँ भव-'दुक्खायैरहों ॥ ५ णं सम्महों चिवयइँ सुरवरइँ ॥ ६ किर सलिलु पियैन्ति तिसाइयइँ ॥ ७ सु-कुडुम्बु व खल-संतावियउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥ जलु लेवि भुऍहिँ परि-चुँम्वियउ । अण्णाणहों जिणवर-वयणु जिह ॥ ९

7 PS लक्खण एव पचविउ वलु. 10. 1 A निमेर्ज. 2 A धरि. 3 PS मुद्द. 4 A मुद्ध. 5 PS व्वहु. 6 PS वरगगणु. 7 A दुक्लायरहो. 8 A तें. 9 PS A सहु. 10 A तह. 11 A तेण.

11. 1 A ता. 2 P S °रइ. 3 P एवहि वे समहिंह, 8 एवहि व समहि. 4 S पाविकः 5 A उविय. 6 P S °णिलयहु, A णिलयहिं. 7 S भावियइ. 8 A °दुक्खायरहो. 9 P S पियंत 10 P S A णवरुष्हर्ज. 11 P S °करंबियजं. 12 P परिचुंपियजं, 8 पचुंवियज, A परिजिवज

<sup>[</sup>१०] १ मार्गः. २ राहुणा चन्द्र इव. ३ गर्ती-सकाशात्.

<sup>[</sup> ११ ] १ डुःखोदरात. २ तापी नदी.

[ १२ ]

पुणु तावि तरेप्पिणु णिग्गयइँ वइदेहि पर्जम्पिय हरिवलहें। 'जल्ज किह मि गवेसहों णिम्मैलउ तं इच्छिमि भविउ व जिण-वयणु वल्ल घीरइ 'घीरी होहि घर्णे थोवन्तरु पुणु विहरन्तऍहिं लक्किजइ अरुणंगामु पुरउ कप्पदुमो व चउहिसु सुहलु

णं तिण्णि मि विञ्झ्री-महागयइँ ॥ १ सुरवर-करि-कर-थिर-करयऌहों ॥ २ जं तिस-हरु हिम-संसि-सीयलउ ॥ ३ णिहि णिद्धणु जचन्धु वं णयणु' ॥ ४ मं कायरु मुहु करि मिगणयणें ।। ५ मल्हन्तेंहिं पड पड देन्तएंहिं॥ ६ वय-वन्ध-विहूसिङ जिह भुरु ॥ ७ णद्दावर व णाडय-कुसलु ॥ ८

18

|) घत्ता ||

तं अरुणगामु संपाइयेइँ

मुणिवरे इव मोक्खें-तिसाइयइँ। सो णउ जणु जेण ण दिद्राइँ घरु कविर्दहों गम्पि पइद्राइँ ॥ ९ [ १३]

णिज्झाइउ तं घरु दियवरहों णिरवेक्खु <sup>'</sup>णिरक्खरु केवेलड णिबत्थु णिरत्थु णिराहरणु तिहैं तेहऍ भवणें पइद्वाइँ कुञ्जर इव गुहें आवासियइँ अच्छन्ति ताव तिहँ एकु खणु 'मरु मरु णीसरु णीसरु' भणन्तु भय-भीसणु कुंरुडुं सणिंच्छर ब

णं परम-थाणु थिरु जिणवरहें।। १ <sup>®</sup>णिम्माणु णिर्रञ्जणु णिम्मलर्जं ॥ २ 'णिद्धणु णिंब्भत्तंंड णिम्मंहणु ॥ ३ छुडु छुडु जलु पिऍवि णिविद्वाइँ ॥ ४ हरिणा इव वाहुत्तासियइँ ॥ ५ दिउ तार्वं पराइउ कुइय-मणु ॥ ६ धूमेद्धउ व धगधगधगन्तु ॥ ७ वहु उवविस विण्णा विसहर ह ॥ ८

॥ वत्ता ॥

'किं कील कियन्तु मित्तु वरिर्डं किं केसरि केसैरग्गें धरिउ। जो भैवणें महीरऍ पइसरिज'॥ ९ को जम-मह-कहरहों णीसरिउ

12. 1 P S विद्यु महग्गयइं. 2 P S वर्जपिड, A वर्यपिय. 3 P S जिम्मळ उं. 4 P S क्स. 5 s इच्छिड. 6 s म. 7 P s करि मुहु. 8 A जंतपृद्धि. 9 P s मरुणगाम. 10 A पुरह. 11 A संपाइयडं. 12 P S सुणिवरहं व. 13 P मोक्खु. 14 P कविलहुं.

1 д जिज्ञाह्य उ. 2 д जिञ्चल उ. З Р В जिज्ञाह्य उ. 4 В आवासिय इं. 5 Р वार्टे तासिमाइ, s वाहें तासियाइं. 6 A ताम. 7 PS कुरुड. 8 PS सणिच्छरो. 9 PS विसहरो. 10 s काळ. 11 P s घरिड. 12 A केसर्गिंग वरिड. 13 P s मवणु. 14 s महारह.

<sup>[</sup>१२] १ अप्रे. २ वाटी चर्मवध्रीं च. ३ देशसा... कीभावश्व द्वाभ्यां राक्तम्.

<sup>[</sup> १३ ] १ अक्षर-विनाश्याभ्यां त्यक्तम्. २ समीप-ग्रह-रहितं ज्ञानमयं च. ४ अळिञ्जर-पापाभ्यां त्यक्तम्. ५ धूळि-कमीभ्यां त्यक्तम्. ६ धण-चापाभ्यां त्यक्तम्. ७ भक्ति=मोजनः व्यपेतं हीनम्. ८ मन्धन-रहितम्. ९ अग्निवत्. ९० कूर.

तं वयणु सुणेप्पिणु महमहणु णं धाइउ करि थिरै-थोर-करु उग्गोमेवि भामेवि गयणयर्ले करें घरिज तावै हलपहरणेंण दिय-वाल-गोर्ल-पसु-तवसि-तिय तं णिसुणेंवि दियवरु लक्खणेंण

पुणु हियएँ विसुरइ खणें जें खणें

ओसरिंड वीरु पच्छामुहड

[88]

आरुट्ट समर-भर-उबह्णु ॥ १ उम्मूलिंड दियवरु जेम तरु ॥ २ किर घिवइ पडीवड धरणियलें ॥ ३ 'मुऍ मुऍ मा हणिह अकारणेंण ॥ ४ छ वि परिहरु मेहिंवि माण-किय'॥ ५ णं मुक्कु अलक्खणु लक्खणेंण ॥ ६ अङ्क्रुस-णिरुद्धु णं मत्त-गर ॥ ७ 'सय-खण्ड-खण्डु वरि हूउ रणें ॥ ८

॥ घता ॥

वरि पहरिउ वरि किउ तवचरणु वरि विसु हालाहलु वरि मरणु।

वरि अच्छिंड गम्पिणु गुहिल-वर्णे णवि णिविसु वि णिविसिड अवुह्येणें'॥ ९

### [ १५ ]

तो तिण्णि वि एमे चवन्ताइँ दिण-पच्छिम-पहेरे विणिगगयाइँ वित्थिण्णु रण्णु पइसन्ति जाव गुरु-वेसु करेंवि सुन्दर-सराइँ **देकण-कि**सलय क-क्का रवैन्ति वण-कुक्कुड कु-क् आयरन्ति 'पियमाहिवयउ को-क्कड लवन्ति सो तरुवरु गुरु-गणहर-समाणु

उम्माहउ जणहों जणन्ताइँ॥ १ कुञ्जर इव विउल-वणहों गयाइँ ॥ २ णग्गोहु महादुमु दिद्वु ताव ॥ ३ णं 'विहय पढावइ अक्खराइँ ॥ ४ वाउलि-विहंङ्ग कि-की भणन्ति ॥ ५ अण्णु वि कॅलंबि के-कइ चवन्ति ॥ ६ कं-का वप्पीह समुहवन्ति ॥ ७ फल-पत्त-वन्तु अक्खर-णिहाणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पइसन्तेहिं असुर-विमहणेहिं सिरु णामेवि राम-जणहणेहिं। परिअर्केवि दुमु दसरह-सुऍ।हैं अहिणन्दिउ मुणि व सै इं भु ऍहिं॥ ९

<sup>14. 1</sup> s मारुट्ट. 2 s थिरकर. 3 A ताम. 4 P s परिहर महाँवि मणुस इय, A मिछिबि. 5 A पच्छामुह्डं. 6 P B अच्छड. 7 P B णिविसड, A अच्छिड.

<sup>15. 1</sup> P S एव. 2 A कक्कार भणंति. 3 P S °विहंतु. 4 P S A कळाव. 5 A पिवमाइ-विभो. 6 PS सर्व.

<sup>[</sup>१४] १ गो-पञ्च-वृद्धाश्च (१).

<sup>[</sup> १५ ] १ पक्षिणाम्. २ काकः. ३ चवंति. ४ मयूराः. ५ कोकिलाः.

## [ २८. अट्टावीसमो संघि ]

सीय स-लक्ष्वणु दासरहि तस्वर-मूर्ले परिट्टिय जावेंहिं। पसरइ सु-कइहें कव्बु जिह मेह-जालु गयणङ्गणें तार्वेहिं॥

#### [8]

पसरइ मेह-विन्दु गयणङ्गर्णे पसरइ जेम तिमिरु अण्णाणहों पसरइ जेम पाउ पाविद्वहों पसरड जेम जोण्ह मयवाहहों पसरइ जेम चिन्त धण-हीणहें। पंसरइ जेम सहु सुर-तूरहों पसरइ जेम दविगा वणन्तरें ति तडयडइ पडइ घणु गजाइ

पसरइ जेम सेण्णु समरङ्गर्णे ॥ १ पसरइ जेमे बुद्धि वहु-जाणहें।। २ पसरइ जेम धम्मु धम्मिट्टहों ॥ ३ पसरइ जेम कित्ति जगणाहहों ॥ ४ पसरइ जेम कित्ति सुकुलीणहें।।। ५ पसरइ जेम रासि णहें सुरहों ॥ ६ पसरैंइ मेह-जालु तिह अम्वरें ॥ ७ जाणइ रामहों सरणु पवजाइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अमर-मंहाधणु-गहिय-करु उप्परि गिम्भ-णराहिवहों

जं पाउस-णरिन्दु गलगज्जिड गम्पिणु मेह-विन्दें आलग्गड जं विवरम्मुंहु चिलड विसार्लंड धगधगघगधगन्तु उद्धाइउ जलजलजलजल पचलन्तर धूमाविल-धयदण्डुब्भेंप्पिणु झडझडझडझडन्तु पहरन्तउ मेह-महागय-घड विहडन्तउ

मेह-गइन्दें चडेंवि जस-लुद्धउ। पाउस-राउ णाइँ सण्णद्धउ ॥ ९ [२]

15

29

धूली-रड गिम्भेण विसिज्जिड ॥ १ तिड-करवार्ल-पहारेंहिं भग्गेड ॥ २ **बहिब 'ह्णु' भणन्तु उण्हालंड ॥ ३** हसहसहसहसन्तु संपाइउ ॥ ४ जालावलि-फुलिङ्ग मेलन्तउ॥ ५ वर-वाउलि-खर्गं कहे पिणु ॥ ६ तरुवर-रिड-भड-थड भज्जन्तर ॥ ७ जं उण्हालउ दिट्ट भिडन्तर्र ॥ ८

पाडस-राड ताव संपत्तड जलकहोस्सम्ति प्यदंतर ॥

<sup>1. 1</sup> Ps बुद्धि जेम. 2 Between 4 and ६ Ps read this extra pada: पसरइ जेम किलेसु णिहीणहों. 3 P s पसरिड. 4 P s °महद्भुड गहिय करे.

<sup>1</sup> Р करवालु. 2 Р л विवरामुद्दं. З л विसाकडं. 4 Р в 'खरग. 5 Р в तक्षर'. 6 Ps °महत्त्वाय°. 7 Between & and ९ Ps read the following extra lines:

<sup>[</sup>१] १ चन्द्रस्य. २ दुन्दुभिः. ३ रक्ष्मयः. ४ सीता.

धणु अप्फालिड पाउसेंण चौऍवि° जलहर-हत्थि-हड

 जल-वाणासिण-धायिह घाइउ दहुर रहेवि लग्ग णं सज्जण णं पूरन्ति सरिउ अक्कन्दें णं परहुय विमुक्त उग्घोसें णं सरवर वहु-अंसु-जलोलिय । णं उण्हविक दवग्गि विओएं णं अत्थमिक दिवायर दुक्खें रत्त-पत्त तरु पवणाकग्पिय

18

25

तेहऍ कार्ले भयाउरऍ तरुवर-मूर्ले स-सीय थिय

हरि-वल रुक्ख-मूर्ले थिय जार्वेहिँ गड णिय-णिवहों पासु 'वेवन्तड 'णड जाणहुँ किं सुरवर किं णर " धणुधर धीर चडायड उब्भेंवि तं णिसुणेविणु वयणु महाइड विज्झ-महीहर-सिहरहों आइड ताम णिहालिय वेण्णि वि दुद्धर अवही-णाणु पडझइ जार्वेहिँ

> पेक्केंवि' हरि-वल वे वि जण मणि-कञ्चण-धण-जण-पउरु

॥ घत्ता ॥ तडि-टङ्कार-फार दैरिसन्तें । णीर-सरासेणि मुक्क तुरेन्तें ॥ ९

[3]

ैगिम्भ-णराहिउ रणें विणिवाइउ ॥ १ णं णच्चिन्त मोर खल दुज्जण ॥ २ णं कइ किलिकिलन्ति आणन्दें ॥ ३ णं वरहिण लवन्ति परिओसें ॥ ४ णं गिरिवर हरिसें गञ्जोिलय ॥ ५ णं णच्चिय महि विविह- विणोएं ॥ ६ णं पइसरइ रयणि सइँ सुक्खें ॥ ७ 'केंण वि वैहिउ गिम्भु' णं जिम्पय ॥ ८

॥ घता ॥
वेर्णिंग मि वासुएव-वलएव ।
जोगु लएंविणु मुणिवर जेम ॥ ९
[४]

गयमुहु जक्खु पणारेंवि तार्वेहिं॥ १ 'देव देव परिताहि' भणन्ते ॥ २ किं विज्ञाहर-गण किं किण्णर ॥ ३ सत्त महारे णिले णिरुम्मेंवि'॥ ४ पूर्वेणु मम्भीसन्तु पैधाइउँ॥ ५ तक्खणें तं उद्देसु पराइउ॥ ६ सायर-वज्ञावत्त-धणुद्धर ॥ ७ लक्खण-राम मुणिय मणें तार्वेहिं॥ ८

> पृवण-जक्खें जय-जस-छुद्धें । पट्टणु किउ "णिमिसद्धहों अद्धें ॥ ९

॥ घत्ता ॥

<sup>8</sup> P S द्सिसंतर. 9 P S A चोड्वि. 10 A सरासणु. 11 P S तुरंतर.

<sup>3. 1</sup> s °वाणासण°. 2 P घाइहिं, A °घाएं. 3 P S गिण्णु. 4 P S वि अुक्कु. 5 A उण्हिविट. 6 A प्रकोएं. 7 P S अरथविट. 8 A कें नरि. 9 P S कहिंड. 10 P उजंपिय. 11 A छएप्पिणु. 4. 1 A वहाविट. 2 A पृज्ञणु. 3 P S प्राहुट. 4 P S A पेक्खिति.

<sup>[</sup>२] १ प्रेर्थ. [३] १ बाणैः. २ नष्टाः.

<sup>िं</sup> ४ ] १ कम्पमानः. २ रक्षां कुरु. ३ प्रकर्षेण राजितः ? ( Reading पराइउ ). ४ निमिधार्षेण

पुणु रामचरि पघोसिय लोएं दीहर-पन्थ-पसारिय-चलणी खाइय-तिवलि-तर्रङ्ग-विद्वसिय विज्ञलाराम-रोम-रोमिश्चय गिरिवर-सरिय-पसारिय-वाही सरवर-णयण-घणञ्जण-अञ्जिय देजल-वयण-कमलु दरिसेप्पिणु णाइँ णिहालइ दिणयर-दप्पणु वइसेवि वलहों पासँ वीसत्थज

> एकवीस-वर-मुच्छणेड 'वुँज्झिं भडारा दासरहि

सुष्पहाउ उच्चारिउ जार्वेहिं दिद्रु णयरु जं जक्ख-समारिउ से-घणुं स-कुम्भु स-सवणु से-सङ्काउ प्रश्नु वि पडीवड णयरु णिहालिड णाइँ सुंकइहें कबु प्यइत्तिउ णाइँ सेण्णु रहवरहँ अमुक्काउ णाइँ सुरंउ चच्चरि-चेरियालेड अहं किं वण्णिएण खणें जे खणें

[4]

णं णारिहें अणुहरिय णिओएं ॥ १ कुसुम-णियत्थ-वत्थ-साहरणी ॥ २ गोजर-थणहर-सिहर-पदीसिय ॥ ३ इंन्द्रगोव-सय-कुक्कुम-अक्किय ॥ ४ जर्ल-फेणावलि-वैलय-सँणाही ॥ ५ सुरधणु-भजह-पदीसिय-पंक्षिय ॥ ६ वर-मयलञ्कुण-तिलज छुहेप्पिणु ॥ ७ एम विणिम्मिंज सयलु वि पट्टणु ॥ ८ आलावइ आलावाइ आलावणि-हत्थज ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सत्त वि सर ति-गाम दरिसन्तउ । सुप्पहाउ तउ' एव भणन्तउ ॥ १०

15

[ 2 ]

रामें वेलेंवि पलोइउ तार्वेहिं॥ १ णाइँ णहङ्गणु सूर-विह्सिउ॥ २ स-वुहु स-तारउ स-गुरु-सेसङ्कुउ॥ ३ णाइँ महावणु कुसुमोमालिउ॥ ४ णाइँ णरिन्द-चित्तु वहुँ-चित्तर्उ॥ ५ णाइँ विवाह-गेहु स-चर्डक्कुउ॥ ६ णावइ डिम्भउ अहिय-छुँहाँलुउ॥ ७ तिहुअणे णैत्थि जं पि तं पट्टणें॥ ८

 <sup>1</sup> P S °तरंगि°. 2 A °चिख्य. 3 P S जण°. 4 A °पिंजिय. 5 A विणिक्मिडं. 6 A आळाविणि°. 7 A °मुच्छणउं. 8 P S विडिक्स.

<sup>6. 1</sup> PS A बलिवि. 2 S सूरि°. 3 PS A सधणु. 4 PS सुकहकन्यु व. 5 A वित्तड 6 PS विरियाक्टं. 7 A सुहू°. 8 PS व्युहाळ्डं. 9 A तं न अध्यि जं पृष्टणे.

<sup>[</sup>५] १ चन्द्रवधूटिका. २ प्रवाहेति (१). ३ 'चूडाँ' ठोके. ४ नाभिः (१) ५ मेघ-कष्मछ. ६ चंस्कृता. ७ विसन्धः. ८ गायति. ९ वीणाहस्तः. १० जागृतो भय (Reading विडिन्स).

<sup>[</sup>६] १ हे देव तब सुप्रभातोऽस्तु. २ घनराजिः. ३ श्रवणः. ४ संपक्कमः (१) चंदः. ५ सह संक्रमेण संक्रान्त्या व[तं]ते, नगरं सह शक्क्या वर्तते, अकस्मादुत्पचन्वात् । वा, सह[सं]क्रमेण मार्गेण वर्तते । द्वितीयोऽर्थः, सं सुखं, कं तदर्थं कं पानीथं संकं, सह संकेन वर्तते, संकं शब्दो जलवा-चकः. ६ प्रजा पदानि च. ७ चिन्ता-चित्राभ्याम्. ८ चतुष्पथं भूमिमण्डनं च. ९ शोभन-खः शब्दः, सुरतं वा. १० उभयमपि वर्करचेष्टिताभ्याम्. ११ छुहा बुभुक्षा चूर्णथ.

तं पेक्खेप्पणु रामजरि मञ्छुडु जन्झाजरि-णयरु

> थरहरन्तु भय-मारुऍण मम्भीसन्ति भियङ्कमुहि

'हे दियवर चउवेय-पहाणा जण-मण-चल्लह राहव-राणेड तंक्कुव-भमर-सएहिं ण मुच्चइ अ जोयई(१) जिणवर-णामु लएइ ऍउं जं वासव-दिसऍ विसालड तहिं जो गम्पि करइ जयकारु तं णिसुणेप्पिणु दियवरु धाइउ तं चारित्तसूरु मुणि वैन्देंवि ॥ घता ॥

भुअण-सैहास-विणिग्गय-णामहों । जाय महन्त भन्तिं मणें रामहों ॥ ९ [७]

वुत्त णवेष्पण पुअण-जक्षें ॥ १
किंड मेइँ पट्टणु भाड घरेष्पणु' ॥ २
दिण्ण सुघोस वीण तें रामहों ॥ ३
मणि-कुण्डल कडिसुत्तड कङ्कणु ॥ ४
'हउँ तड भिच्च देव तुहुँ राणउ' ॥ ५
कविलें णयरु णिहालिड तार्वेहिँ ॥ ६
वासवपुरहों वि खण्डइ माणंड ॥ ७
'कैंहिँ वित्थिण्णु रण्णु कैंहिँ पट्टणु' ॥ ८

॥ घता ॥

सैमिहर घिवेंवि पणासइ जावेंहिं। पुरर स-माय जिंक्स थिय तावेंहिं॥ ९

किण्ण मुणिह रामजिर अयाणा ॥ १ मत्त-गइन्दु व पंगिलिय-दार्णंज ॥ २ देइ असेसु वि जं जसु रुच्चइ ॥ ३ तहों कड्ढेप्पिणु पंगिष्ठँ देइ ॥ ४ दीसइ तिहुअण-तिलज जिणालिज ॥ ५ पट्टेण णविर तासु पइसारु' ॥ ६ णिविसें जिणवर-भवणु पराइज ॥ ७ विणज कैरेंवि अप्पंणज णिन्देंवि ॥ ८

15

<sup>10</sup> s भति.

<sup>7. 1</sup> A साहस°. 2 P s पुणु पणवेष्पिणु. 3 P s तुम्हारउं. 4 P s सङ्. 5 P s सबि-स्थय°. 6 P s A दिण्णु. 7 P s सधोस. 8 A व्यहाणउं. 9 A राणउं. 10 A णिहालिउं. 11 P s A व्यहाणउं. 12 s A माणउं. 13 P s A किह. 14 s A समाउ.

<sup>8. 1</sup> P S A 'राणउं. 2 A परिलिय'. 3 P S A 'दाणउं. 4 P जोब्बइ corrected to जोबइ, S जोई, A जोवइ. 5 The portion from 'इ देइ up to पहणे णव' in line 6 is missing in A. 6 P पूर्व. 7 PS जिणालउं. 8 PSA वंदिबि. 9 A करेइ. 10 A अप्पाणउं.

१२ खभाषया.

<sup>[</sup> ७ ] १ निष्पन्दनेत्रेण यक्षेण. २ समिधीनां (१) काष्ट्रभारः. ३ चन्द्रवदनी यक्षिणी.

<sup>[</sup>८] १ 'तर्फुक' याचकाः. २ पूर्वदिशा.

## उज्शक्ष्यं-अट्टावीसमी संधि [ ६५

॥ घता ॥

पुच्छिउ मुणिवरु दियवरेंण घम्में लइएं कवणु फलु

मुणिवरु केहेंवि लग्गु 'विउलाइँ धम्में भड-थड हय गय सन्दण धम्में सग्तु भोग्तु सोईंग्तु धम्में रिद्धि विद्धि सिय संपय धम्में कडय-मउड-कडिसुत्ता धम्में रज्जु करन्ति णिरुत्ता धम्में वर-पहक्कें सुत्ता धम्में णर देवत्तणु पत्ता धम्में णर रमन्ति वर-विलयड धम्में सुन्दरु अङ्गु णिवद्धउ

> धम्म-पाव-कप्पहुमहुँ वेण्णि मि असुह-सुहङ्करइँ

मुणिवर-वयणेंहिँ दियवरु वासिउ पञ्चाणुवय लेवि पधाइउ गम्पिणु पुणु 'सोम्महें वर्जारियड किं वणु किं पट्टणु किं राणउ तं णिसुणेवि सोम्म गञ्जोलिय पुणु संचल्लइँ वे वि तुरन्तइँ साहु णवेप्पिणु पासें णिविदुइँ

'दाणहों कारणें विणु सम्मर्से । एउ देव महु अक्लि पयत्तें'॥ ९

[6] किं जों ण णियहि धम्मफलाइँ ॥ १ पार्वे मरण-विकीयक्कन्दण ॥ २ पावें रोग्गु सोगु दोहर्ग्गु ॥ ३ पावें अत्थ-हीण णर विद्य ॥ ४ पावें णर दालिहें भुत्ता ॥ ५ पावें पर-पेसण-संजुत्ता ॥ ६ पावें तिण-संथारें विभुत्ता ॥ ७ पावें णरय-घोरें संकर्नता ८ पावें दूहविउ दुह-णिलयउ ॥ ९ पावें पङ्गुल वि वहिरन्ध ॥ १०

॥ घत्ता ॥ आयइँ जस-अवर्जस-वहुलाइँ । जाइँ पियइँ लइ ताइँ फर्लाइँ' ॥ ११ [ १० ]

15

लइउ धम्मु जो जिणवेरें भासिउ ॥ १ णिय-मैन्दिरु णिविसेण पराइउ ॥ २ 'अज्जु महन्तु दिहु अच्चरियउ ॥ ३ किं मुणि दिहु अणेयइँ जार्णंड ॥ ४ कहिँ भैइ किँ लद्धइँ जिण-वयणइँ विहरें कण्णऽन्धेण व णयणइँ'॥ ५ 'जाहुँ णाहं तिहैं' एम पवोलिय ॥ ६ तिहुयण-तिलउ जिणालउ पत्तइँ ॥ ७ धम्मु सुणेप्पिणु णयेरे पइद्वइँ ॥ ८

<sup>1</sup> Р S A कहिवि. 2 Р А °विडय°. 3 S A तही सोक्खु. 4 S A दुक्खु. 5 А संपंत्ता. 6 P "अजस", A "अवस". 7 P A फकई, S फलइ.

<sup>1</sup> Р जिणवरि. 2 л मंदिर णिबर णिबरोण. З л बजारिअउं. 4 в л राणउं, 5 Р л जाणडं. 6 P A मई. 7 P S णाहु, A णाहुं. 8 S गंपि तं यसई.

<sup>[</sup>९] १ विगतस्याः. २ यानि प्रियानि.

<sup>[</sup> १०] १ खमार्थया सह (१). स॰ प॰ च॰ ९

दिहु णरिन्दत्थाणु णेहु णर-णक्खत्तिहैं परियरिज

हरि अत्थाण-मर्गे जं दिइड णढु कुरङ्ग व वारणवारहों
णढु मियङ्क व अर्बेभिपसायहों
णढु मुअङ्ग व गरुड-विहङ्गहों
णढु अणङ्ग व सासय-गमणहों
णढु महीहरो व सुर-कुलिसहों
तिह णासन्तु पदीसिउ दियवरु मण्ड धरेवि करेण करग्गएं
दुक्खु दुक्खु अप्पाणंड धीरेंवि
दुहम-दाणविन्द-वल्र-महहों

'जेम समुद्ध महाजरूँण चन्द-कुन्द-जस-णिम्मरूँण

तो पत्थन्तेरं पर-वल-महणु
" 'भवेणें पइट्ट तुहारपं जइयहुँ
एत्थु कार्ले पुणु दियंवरु कीर्सा
तं णिसुणेवि भणइ 'वेयायरु
जिह आणन्दु जणइ सीयालपं
काल-वसेण कालु वि सहेवड

॥ घता ॥
जाणइ-मन्द्रोईणि-परिचेड्डिउ ।
हरि-वल-चन्द्र-दिवायर-मण्डिउ ॥ ९
[ ११ ]

दियवरु पाण लएवि पणहुंच ॥ १
णहु जिणिन्दु व भव-संसारहों ॥ २
णहु दविगा व णीर-णिहायहों ॥ ३
णहु खरो व मत्त-मायङ्गहों ॥ ४
णहु महाघणो व खर-पवणहों ॥ ५
णहु तुरङ्गमो व जम-महिसहों ६
मम्भीसन्तु पधाइंच सिरिहरु ॥ ७
गैम्पि घित्तु वलएवहों अगगएं ॥ ८
सयलु महब्भंच मणे अवहेरेंवि ॥ ९
पुणु आसीस दिण्ण वलहद्दहों ॥ १०
॥ घत्ता ॥

जेम जिणेसरु सुक्किय-कम्में । तिह तुहुँ वद्धु णराहिव धम्में' ॥ ११

[ १२]

केहकह-सदें हसिउ जणहणु ॥ १ पइँ अवगण्णेवि घिष्ठिय तहयहुँ ॥ २ विणंउ करेंवि पुणु दिण्ण असीसा' ॥ ३ 'अत्थहों को ण वि' करइ महायरु ॥ ४ तिह किण रुच्चइ रवि उण्हालुएँ ॥ ५ एत्थु ण हरिसु विसाउ करेवउ ॥ ६

15

<sup>9</sup> P S A णारिंदु. 10 P S A °मंदायणि°. 11 P परिचिंद्धें, S परिचिंद्धें, A परिचिंद्धें

<sup>11. 1</sup> Р S तहिं. 2 л वित्तु गंपि वलहद्देशे. З л अप्पाणउं.

<sup>12. 1</sup> missing in A. 2 PS अवण. 3 A दियदर. 4 PS A कीस. 5 A विणर्ड. 6 PS A असीस. 7 PS वि ण. 8 PS जणेइ सिया. 9 S सहेद्दर.

२ नभः. ३ गष्टा.

<sup>[</sup> ११ ] १ हरेः. २ राहोः.

<sup>[</sup>१२] १ नाहाणः.

#### #0 12. 0-11; 1, 1-12 ]

अत्यु विलासिणि-जण-मण-चल्लहु अत्यु वियहु अत्यु गुणवन्तउ अत्यु अणङ्गु अत्यु जों 'सूहउ अत्यु संइच्छिउ भुझइ रज्जु

> 'साहु' भणन्तें राहवेंण कडय-मजड-कडिसुत्तयहिं

उज्याकण्डं-प्रगुणतीसमी संधि [६७

अत्थ-विद्वणैं वुचेइ घष्टिहु ॥ ७ अत्थ-विद्वणु भमइ मग्गन्ते ॥ ८ अत्थ-विद्वणु दीर्णुं णरु दूहर ॥ ९ अत्थ-विद्वणें किं पि ण कज्जुं ॥ १०

॥ घता॥

इन्दणील-मणि-कश्चण-खण्डेंहिं। पुज्जिन कविलु सें इं भु व-दण्डेंहिं॥ ११

# [२९. एगुणतीसमो संधि]

सुरडामर-रिउ-डमरकर कोवण्ड-धर सहुँ सीयएँ चिलय महाइय। वल-णारायण वे वि जण परितुद्ध-मण जीवन्त-णयक संपाइय॥ [१]

पट्टणु 'तिहि मि तेहिं आविज्जिड णवर होइ जइ कम्पु धैएसु

घाउँ मुरवेसु जंड रुदेसु खल्ज खेत्तेसु . ( वहु-)कर गहणेसु धणु दाणेसु सुर सग्गेसु कैलहु गएसु डंरु वसहेसु वणु रुक्खेस

अहवइ कित्तिंडं णिवं वण्णिजाइ

दिणयर-विम्बु व दोस-विवज्जित ॥ १ हत्र तुरएसु जुन्झु सुरएसु ॥ २

15

भक्क चिहुरेसु ॥ ३ मिलणु चन्देसु ॥ ४ दण्डु छत्तेसु ॥ ५ पहरु दिवसेसु ॥ ६ "चिन्त झाणेसु ॥ ७ सीहु रण्णेसु ॥ ८ अङ्क कवेसु ॥ ९ वेलु गयणेसु ॥ १० झाँणु मुक्खेसु ॥ ११

जइ पर तं जि तासु उवमिज्जइ॥ १२

॥ घत्ता ॥

तहों णयरहों अवरुत्तेरेंण कीसन्तेरेंण उववणु णामेण पैसत्थउ । णाइँ कुमारहों एन्ताहों पइसन्ताहों थिउ णव-कुसुमञ्जलि-हत्थउ ॥१३

10 मिबहुणडं. 11 महमुचह. 12 हवलुहु. 13 त न रुचह तृहत. 14 त सहच्छितं. 15 महस्यं.

<sup>1.</sup> Î A मवयजित. 2 P S जहरा. 3 A जाणु मोक्खेसु. 4 S णिट, A णिब्धिणिजाह्र. 5 P S कोसब्संतरेण. 6 P S पसत्थरं.

२ सीभाग्यम्.

<sup>[</sup>१] १ ब्रि(त्रि)भिः. २ दृष्टम्. ३ न तु नगरे. ४ द्रव्यं धनुष्ट. ५ ध्यानं उद्वेगाश्व. ६ सुरा मधः (मयम्), लघु इत्ती झगटक (Guj झगडा, Hem.4. झकट)श्व. ८ देशीभाषा[यां] यूपभः शब्दो वा, अन्यत्र भयम्. ९ मूर्खः, वातूलः (देशीभाषा), अन्यत्र नमे प्रसिद्धः. १० भो श्रेणिक.

### [ 8 ]

अग्गऍ घित्तु णरेण णरिन्दहों लइउ महीहरेण सइँ हत्थें ! वारि-णिवन्धहों मुक्कु गइन्दु व 'रज्जु मुएवि वे वि रिज-महण को जाणइ हरि केहिउ आवड लेहु घिवेप्पिणु णरवइ महिहरु णाइँ मियङ्को कमिउँ विर्डप्पें

तहिं उबवर्णे थिय हरि-वल जावेंहिं भरहें लेह विसज्जिड तावेंहिं॥ १ भविउ व चलेंगेंहिं पडिउ जिणिन्दहेंं॥ २ जिणवर-धम्मु व मुणिवर-सत्थें ॥ ३ दिद्धु अङ्क तिहैं णहयलें चन्दु व ॥ ४ गय वण-वासहों राम-जणद्दण ॥ ५ तहों वणमाल देखे जसु भावइ'॥ ६ णाइँ दवेण दड्डु थिउ महिहरु ॥ ७ तिह महिहर णिरिन्दु माहप्पें।। ८

॥ घत्ता ॥

जाय चिन्त मणें दुद्धरहों धरंणीधरहें सिहि-गल-तमाल-घण-वण्णहें । 'लक्लणु लक्लणं-लक्क-धरु तं मुऍवि वरु मइँ दिण्ण कण्ण 'किं अण्णहों'॥९

### [ 3 ]

तो एत्थन्तरें णयण-विसालप् अं। जी जिल्ला क्षेत्र सिरें पासेंड चडइ मुह सूसइ मणु धुगुधुगइ देहु परितप्पइ ताव णहङ्गणेण घणु गज्जिउ 'घीरी होहि माऍ' णं भासिड गरहिउ मेह तो वि तणु-अङ्गिएँ 'तुहुँ किर जण-मण-णयणाणन्द्रणु

एह वत्त जं सुय वणमारुएं ॥ १ दुक्लें महणइ व आऊरइ ॥ २ कर विहुणइ पुणु दइवहों रूसइ ॥ ३ वर्म्महों णं करवत्तें कप्पइ ॥ ४ णाइँ कुमारें दूउ विसज्जिउ ॥ ५ 'उहु लक्खणु उववर्णे आवासिउ'॥ ६ दोस<sup>6</sup> वि गुण हवन्ति संसम्गिएँ ॥ ७ महु पुणु जलहर णाइँ हुआसंधु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तुज्झु ण दोसु दोसु कुलहों हंथ-दुह-कुलहों जलें जलणें पवणें "जं जायउ । णीसासु महु तिण्णि वि दक्खेवणहों आयउ'॥ ९ तं" पासेड दाहु करहु

<sup>2. 1</sup> व देख, A देहि. 2 P व समित, A कमियं. 3 A महिहरमहंदु. 4 P a घरणि. 5 A सम्बणवत्त°. 6 A किह.

<sup>1</sup> Р S वणवालए. 2 л आउविद्वय मणेण. 3 Р л मुहुं. 4 Р л विहुणहं. 5 л वस्मह् णं करवत्ति 6 P S दोसगुणा. 7 P S °णम्दण. 8 P S हुआसण. 9 P इयदुइखळयहो, S इय दुरवछहो. 10 A जें. 11 A तें. 12 A दक्खवणहं आइउ.

<sup>[</sup>२] १ राज्ञा. २ कस्पिन् दिने. ३ मद्वीधरनामा राजा. ४ पर्वतः. ५ कवलितः, उद्घातः (१). ६ राहुणा.

## [8]

दोच्छित मेहु पणहु णहक्क्पें 'किं पइसरिम वलन्तें हुआसणें किं विसु भुजामि किं अहि चप्पमि किं करिवर-दन्ति उर भिन्दिमि किं दिस लङ्घमि किं पवजामि अहवइ एण काइँ गमु सजामि एम भणेप्पिणु चलिय तुरन्ती गन्ध-ध्रव-वलि-पुष्फ-विहत्थी

पुणु वणमालपॅ चिन्तिड णिय-मणें ॥ १ किं समुद्दें किं रण्णें सु-मीसणें ॥ २ किं अप्पर करवतें कप्पमि ॥ ३ किं करवालेंहिं तिलु तिलु छिन्दिमि ॥ ४ । कहों अक्खमि कहें। सर्ण पवजामि ॥ ५ तरुवर-डालऍ पाण विसज्जमि'॥ ६ कंड्केंही-थड उग्घोसन्ती ॥ ७ लीलएँ चिक्कमन्ति वीसत्थी ॥ **८** 

॥ घत्ता ॥

चउविह-सेण्णें परियरिय धण णीसरिय 'को 'विहिं आलिङ्गण देसइ'। 'केहिँ लक्खणु' णाइँ गवेसईं ॥९ एम चवन्ति पद्दद्र वर्णे रवि-अत्थवर्णे

### [4]

दिट्ट असोयवच्छ परिअञ्चिउ पुणु पैरिवायणु कियड असोयहों पुणु पुणु एम णमंसैइ जावेंहिँ सयछ वि साहणु 'णिद्दोणहड णिग्गय पुणु वणमाल तुरन्ती हरि-विरहम्बु-पूरें उब्भन्ती णिविसद्धें णैगगोहें वलगी

जिणवरो व सन्भावें अञ्चित ॥ १ 'अण्णुं ण इह-लोयहों पर-लोयहों ॥ २ जम्में जम्में मुअ-मुअहें स-लक्खणु 'पिय-भत्तारु होजा महु लक्खणु' ॥ ३ रयणिहें वे पहरा हुंय तार्वेहिं॥ ४ णावइ मोहण-जालें पेलिंड ॥ ५ हार-डोर-णेडरेंहिं खलन्ती ॥ ६ वुर्ण्ण-कुरङ्गि व चित्तुब्भन्ती ॥ ७ रमण-चवल णं गोह-वलग्गी ॥ ८

#### ॥ घत्ता ॥

रेहद्र दुमें वणमाल किह धेंणें विज्ञु जिह पहवन्ती लक्खण-कक्क्षिण । किलिकिलन्ति कोड्डावणिय भीसावणिय पच्चक्ल णाइँ वड-जिक्लिण ॥ ९

<sup>1</sup> д करवत्तर्हिं. 2 Р в भिण्णामि. 3 Р в छिण्णामि. 4 д कंकेछियच्छणु. 5 в д का. 6 P s विहि, A वेहि. 7 s missing. 8 P missing.

<sup>1</sup> A असोयविक्सु. 2 A महु भत्तारु हवेज्जड छक्सणु. 3 P S णमंसिड. 4 P S पहरहं. 5 A हब. 6 s जिद्द दोहिड. 7 P पिहिडं. s पिछिड. 8 P 8 घण . 9 P s प्वहंती.

<sup>[ 8 ]</sup> १ अशोकवनम्. २ किं लक्ष्मणेन सह आलि इनं कि मृत्युना सह.

<sup>[</sup>५] १ प्रदक्षिणीकृतः. २ निपणकं (१) जल्पनं च. ३ अन्येन विकल्पेन किं, लक्ष्मणं मुक्त्वाः ४ भात्मानं दत्तं (१). ५ पिततम्. ६ निज-यूथात् भुली सृगी इव. ७ वटवृक्षे चिटता.

[4]

तिहैं वालएं कलुणु पकन्दियउ 'आयण्णहें वयणु वर्णस्सइहों गह-भूय-पिसायहों विन्तरहों गय-वग्घहों सिङ्गहों सम्वरहों गण-गर्नधबहों विजाहरहों जम-'खन्द-कुवेर-पुरन्दरहों हेरिणक्कहों अर्फहों जोइसहों वइसाणर-वरुण-पहञ्जणहों

वण-डिम्भड णं परिअन्दियस ॥ १ गङ्गाणइ-जजण-सरस्मइहों ॥ २ थण-जक्खहों रक्खहों खेयरहों ॥ ३ रयणायर-गिरिवर-जलयरहें। ॥ ४ सुर-सिद्ध-महोरग-किण्णरहों ॥ ५ बुह-भेसइ-सुक-सणिच्छरहों ॥ ६ वेयाल-दइच्चहें। रक्खसहें।। ७ <sup>6</sup>तहों एम कहिज्जहों लक्खणहों ॥ ८

॥ घता ॥

बुच्चइ धीय महीहरहों

दीहर-करहों वणमाल-णाम भय-विज्ञय। लक्खण-पृंह सुमरन्तियएँ कन्दन्तियएँ वड-पायवेँ पाण विसि जाय ।। ९

[७]

एम भणेप्पणु णयण-विसाल्ए म सो जों णाइँ सईँ मम्भीसावइ णं दियवरु दाणहों हकारिड गर्ले लाएँवि हैलावइ जार्वेहिं एम पजस्पिड मम्भीसन्तड दसरह-तंणड सुमित्तिएँ जायड » तं णिसुर्णेवि विम्भाविय णिय-मणें ताम हलाउहु कोकइ लग्गउ

<sup>र</sup>अंसुअ-पास**ड किड वणमाल**ऍ ॥ १ णाइँ विवाह-लील दरिसावइ ॥ २ णाइँ कुमारें हत्थु पसारिज ॥ ३ कैंग्ठें धरियालिङ्गेंवि तार्वेहिँ॥ ४ 'हउँ सो लक्खणु लक्खणवन्तड ॥ ५ रामें सहुँ वर्णवासहों आयउ'॥ ६ 'किहैं लक्लणु किहैं अच्छिउं उववर्णें'॥७ ''भो भो लक्खण आउ कहिं गरु'॥८

॥ घत्ता ॥

तं णिसुर्णेवि महिहैर-सुअऍ पुलइय-भुअऍ णडु जिह णश्चीविड णिय-मणु । 'सहल मणोरहे अज्जु महु परिहूँड सुहु(?) भत्तारु लद्धु जं लक्खणु'॥ ९

<sup>6. 1</sup> P परिअंदिअटं, S परिअंदियटं. 2 A वणासहहो. 3 A सरासहहो. 4 A गंधव्यमु-णिहं. 5 P S अंकहो, A अवखहो. 6 This line missing in P. 7 A ताम. 8 A पहं.

<sup>7. 1</sup> A सहं भीसावइ. 2 A हकारइ. 3 P S कंटें घर आछिंगिय, A कंटें घरियाछिंगिति. 4 A तणडं. 5 S वणवासें. 6 A विभारिय. 7 P S अच्छ इ. 8 A भो खनखण बच्छ कहिं गड. 9 P S महीहर. 10 P S णिंड. 11 मणोहर. 12 missing in A.

<sup>[</sup>६] १ स्कन्धः(दः) कार्तिकेयः. २ चंद्रस्य (१). ३ रवेश्व (१). ४ भर्तारम्. ७ ] १ वस्त्रपाशः.

[6]

तो एत्थन्तरें भुवणाणन्दें णावइ तमु दीवय-सिह-सहियज णावइ करि केरिणिहें आसत्तज 'चारु चारु मो णयणाणन्दण वुत्तु कुमारें 'विज्ज' व सगुणिय जा मह पुबर्यण्ण-जवदिही हरि अप्फार्लंइ जाव कहाणर्जे सुहड विजद कुद्ध जस-लुद्धा

दिहु जणहणु राहवचन्दें ॥ १
णावइ जलहरू विज्जु-पगिहय ॥ २
चलगेंहिं पिंड वलहें स-कलत्त ॥ ३
किंह पहँ कण्ण लद्ध रिउमहण'॥ ४
धरणीधरहें घीय किं ण मुणिय ॥ ५
सा वणमाल एह वणें दिद्दी'॥ ६
ताम रित्त गय विमलु विहाण ॥ ७
'केण वि लह्य कण्ण' सण्णाद्धा ॥ ८

10

॥ घता ॥

ताव णिहालिय दुजाऍिहं पुणु रह-गऍिहं चीउिहसु चवल-तुरङ्गेहिं। वेढिय रणउहें वे वि जण वल-महुमहण पञ्चाणण जेम कुरङ्गेहिं॥ ९

[6]

अन्भिट्ट सेण्णु कलयलु करन्तु तं वयणु सुणेप्पिणु हरि पलित्तु एकल्लु लक्खणु वलु अणन्तु परिसक्द श्रंकद्द चलद्द वलद्द उर्बंडइ भिडइ पाडइ तुरङ्ग अवगाहद्द साहद्द धरइ जोह विणिवाइयं घाइय सुहड-थट्ट णासन्ति के वि जे समरें चुक 'जिह लइय कण्ण तिह हणु' भणन्तु ॥१ उद्धाइउ सिहि णं घिएण सित्तु ॥ २ ॥ आलग्गु तो वि तिण-समु गणन्तु ॥ ३ तरुवर उम्मूलेंवि सेण्णु दलइ ॥ ४ मिहं कमइ भमइ भामइ रहङ्ग ॥ ५ दलवट्टइ लोट्टइ गयवरोह ॥ ६ कडुआविय विवरामुह पयट्ट ॥ ७ ॥ कायर-णर-कंर-पहरणइँ मुक्क ॥ ८

॥ घत्ता ॥

गम्पिणु कहिउ महीहरहों 'एकहों णरहों आवट्टु सेण्णु भुव-दण्डऍ। जिम णासिह जिम मिडु समेरें विहिं एक्टु करें वणमाल लइय वलिमंण्डऍ'॥९

<sup>8. 1</sup> Pकरिणिहिं, Sकरिणिहि. 2 PS विज्ञु व सुगुणिय. 3 PS कि. 4 A पुष्वइश्व. 5 A मइं. 6 PS उप्फालडू. 7 PS A कहाणडं. 8 A रयणि. 9 PS A विहाणडं. 10 PS चडित्रु.

<sup>9.</sup> 1  $\Delta$  रोक्कर्. 2  $\Delta$  ओवडर्. 3  $\Delta$  विणिवायह घायह. 4  $\Delta$  पहरणकरिबिश्चक. 5  $\Delta$  विश्ववंडए.

तं वयणु सुणेप्पिणु थरहरन्तु आरुढु महारहें दिण्णु सहु तो दुज्जय दुद्धर दुण्णिवार वर्णमाल-कुसुम-कल्लाणमाल गोपाल-पाल इय अह भाइ एत्थन्तरें रणें वहु-मच्छरेण 'वलु वलु समरङ्गणें देहि जुज्झु तं णिसुणेंवि वोलिंड लच्छि-गेहुँ [ १० ]

धरणीधरु धाईउ विष्फुरन्तु ॥ १ सण्णद्धु कुद्धु जय-रुच्छि-कह्नु ॥ २ 'हणु हणु' भणन्त णिगगय कुमार ॥ ३ जयमाल-सुमाल-सुवण्णमाल ॥ ४ सहुँ राएं णव गह कुइय णाईँ ॥ ५ हकारिज लक्खणु महिहरेण ॥ ६ णिय-णामु गोत्तु कहें कवणु तुज्झु'॥ ७ 'कुल-णामहों अवसरु कवणु एहु ॥ ८

॥ घता ॥

पहरु पहरु जं पइँ गुणिड किण्ण वि<sup>°</sup> मुणिड जसु भाइ महन्तउ रामु । रहुकुँल-णन्दणु लच्छि-हरु "तेंडँ जीवहरु णरवइ महु लक्खणु णामु'॥९

[ ११ ]

कुछ णामु कहिउ जं सिरिहरेण

" सुरकरि-कर-सम-भुअ-पञ्जरेण
हिव सिक्खकरेंवि 'अपरायणासु
आरूढु महीहरु एक-रहें
वणमाल स-लक्खण एक-रहें
पडु-पडह-सङ्ख-बद्धावणेहिं

" उच्छोहेंहिं धवलेंहिं मङ्गलेहिं
आणन्दें णयरें पहट्टाइँ

धणु वर्तेवि महिहें महीहरेण ॥ १ अवरुण्डिर्ज णेह-महाभरेण ॥ २ सहँ दिण्ण कण्ण णारायणासु ॥ ३ अद्व वि कुमार अण्णेक-रहें ॥ ४ थिय स-विल सीय अण्णेक-रहें ॥ ५ णचन्तेंहिं खुज्जय-वामणेहिं ॥ ६ कंसीलेंहिं तैं।लेंहिं महलेहिं ॥ ७ लीलपें अत्थाणें वईद्वाइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सहुँ वणमालऍ महुमहणु परितुद्ध-मणु जं वेइहें जन्तु पदीसिउ । लोऍहिं मङ्गलु गन्तऍहिं णच्चन्तऍहिं जिणु जम्मणें जिह स इँ भू सिउ॥ ९

<sup>10. 1</sup> Ps उद्वित. 2 s ते. 3 Ps भणंतु. 4 In s this and all the following names end is °द. 5 A सुणेवि पदोश्चित. 6 Ps A °देहु. 7 P गुणिश्चरं, s गुणिदं. 8 missing in s. 9 P मुणिदं. 10 Ps रहुकुळे. 11 missing in P. 12 s त्व. 13 P महुं.

<sup>11. 1</sup> A बणु. 2 P S A घत्तिव. 3 A महियिल महीहरेण. 4 P S अवरंडेवि. 5 P कंसाकहिं, S A कंसालिहिं. 6 P तालिहें, S A तालिहिं. 7 P S णिविट्टाइं. 8 A वेद्द्रहिं हंतु. 9 P पदीसिउं. 10 P गायन्तएहिं, S गायंतयहे. 11 s जिं जिणु.

<sup>[</sup> ११ ] १ परैरजेयस्य लक्ष्मणस्य. २ रामेण सह.

# [ ३०. तीसमो संधि ]

तहिँ अवसरें आणन्द-भरें उच्छाह-करें जयकारहों कारणें णिक्किउ। भरहहों उप्परि उचलिउ रहसुच्छलिउ णरु णन्दावत्त णराहिउ ॥

जो भरहहों दूउ विसर्जियउ लहु णन्दावत्त-णराहिवहों 'हउँ पेक्खु केम विच्छारियड सो भरहु ण इच्छइ सन्धि रणें अण्णु वि उँक्खन्धें आइयउ तिहँ णरवइ वालिखिलु वलिउ तहिँ रुद्दभुत्ति सिरिवच्छ-धरु अवरेहि मि समर्जं समावडिउ

[?] आइउ सम्माण-विवज्जियउ ॥ १ वज्जरित अणन्तवीर-णिवहीं ॥ २ सिरु मुँग्डेंवि कह वि ण मारियं ॥ ३ जं जाणहों तं चिन्तवहों मणें ॥ ४ सहुँ सेण्णें विञ्झु पराइयड ॥ ५ सीहोयरु वज्जयण्य मिलिउ ॥ ६ मरुभुत्ति सुभुत्ति विभुत्ति-करु ॥ ७ पेक्खेसहि कल्लऍ अब्भिडिच'॥ ८

॥ वत्ता ॥

ताम अणन्तवीरु खुहिउ तो अरहन्त-भडीराहों

पइजारुहिउ 'जइ कल्लऍ भरह ण मारिम । सुर-सीराहों णड चलण-जुअलु जयकारिम'॥ ९ 🏾

ि२ी

पइजारुढ़ णराहिउ जावैहिं लेहु लिहेप्पिणु जग-विक्खायहाँ अग्गऍ घित्तु वेद्धु लैग्पिक्क व सुन्दरु पत्तीवन्तु वर-साह व दिद्वै राय तर्हिं आय अणन्त वि दुज्जय-अजय-विजय-जय-जयमुह ् रुद्दवच्छ-महिवच्छ-महद्धय केर्सरि-मारिचण्ड-जमघण्टा गुज्जर-गङ्ग-वङ्ग-मङ्गाला सिन्धव-कामरूव-गर्मभीरा

साहणु मिलिउ असेसु वि तार्वेहिं ॥ १ तुरिउ विसज्जिउ महिहर-रायहेँ।। २ हैरिणकैंखरहिँ लीणुै णण्डिंकु व ॥ ३ णाव-वहुलु सरि-गङ्ग-पवाहु व ॥ ४ सल्ल-विसल्ल-सीहविक्कन्त वि॥ ५ णरसद्दल-विज्ल-गय-गयमुह् ॥ ६ चन्दण-चन्दोयर-गरुडद्भय ॥ ७ कोङ्कण-मलय-पण्डियाणट्टा ॥ ८ पइविय-पारियत्त-पञ्चाला ॥ ९ तज्जिय-पारसीय-परतीरा ॥ १०

- 1. 1 Р S A णंदावत्तु. 2 S विसिष्णिष्ठां. 3 A मुंडिड. 4 Р S व. 5 А मारियडं. 6 Р समउं. 7 P विभिडिड, 8 विडिभडिड. 8 P नावमि. 9 P S 'भडारहो. 10 P S 'सारहो.
- 2. 1 PSA वद्द. 2 A हरिणक्खुरेहिं, 3 PS लीण. 4 A जंडिक्सु. 5 PS प्त्वंतु. 6 A मंदण°. 7 P S केसर°. 8 A कन्हीरा.

<sup>[</sup> १ ] १ निःकृपः कृतम्रश्च. २ नन्दावर्त-नगर-खामी, अनन्तवीर्यः. ३ उपरि वैरेण.

<sup>[</sup> २ ] १ चार इव. २ व्याधो यथा हरित-श्वेत-गृगचर्मण, पत्रं हरित-श्वेताक्षरैः. ३ छेखेन उक्ताः.

मरु-कण्णाड-लाड-जालन्धर अवर वि जे एक्केक-पहाणा टकाहीर-कीर-खस-वबर ॥ ११ केण गणेप्पिणु सिक्कय राणा ॥ १२

॥ घत्ता ॥

ताम णराहिउ कसण-तणु
' 'किइ सामिय-सम्माण-भरु

थिउ विमण-मणु णं पडिउ सिरत्थेलें वज्जु । विसहिउ दुद्धरु किह भरहहों पहरिउ अज्जु'।।१३ [३]

जं णरवइ मणें चिन्तावियड अह वि कुमार कोकिय खणेंण मेक्षेप्पिणु मन्तिड मन्तंणड " रह-तुरय-महागय परिहरेंबि तं रिड-अत्थाणु पईसंरहें। तं वयणु सुणेंबि परितुट्ट-मण वलएवें जोइड पियं-वयणु 'लइ सुन्दरि ताव तिट्ट णयरें

हलहरु एकन्त-पक्लें थियउ ॥ १ वइदेहि आय सहुँ लक्लणेंण ॥ २ वलु भणइ 'म दिरसहों अप्पैणउ ॥ ३ तिय-चारण-गायणं-वेसु करेंवि ॥ ४ णचन्त अणन्तवीरु धंरहों'॥ ५ थिय कामिणि-वेस कियाहरण ॥ ६ किं होइ ण होई वेस-गहणु ॥ ७ अंग्हेंहिं पुणु जुज्झेवउ समरें'॥ ८

॥ घता ॥

[8]

लग्ग कडच्छऍ जणय-सुय म**इँ मे**ल्लेंवि भासुरऍ कण्टइय-भुय 'ल्रहु णैरवर-णाह ण एसहि । रण-सासुरऍ मा कित्ति-वहुअ परिणेसहि'॥९

खेडु करेंवि संचल महाइय

विद्रु जिणालंड खेण परिअर्डेवि
सीय ठेवेंवि पइट्ट पुर-सरवरें
देखल-बहल-धवल-कमलायरें
चारु-विलासिणि-णलिणि-करम्बिएं
सज्जण-णिम्मल-सलिलालङ्किएँ

णिविसें णन्दावसु पराइय ॥ १ अग्गऍ गाऍवि वाऍवि णच्चेंवि ॥ २ रहवर-तुरय-महागय-जल्येरे ॥ ३ णन्दणवण-घण-तीर-लयाहरे ॥ ४ र्छप्पण्णय-छप्पय-परिचुम्बिऍ ॥ ५ पिसुण-वयण-घण-पेङ्कप्पङ्किऍ ॥ ६ णरवर-हंस-सएहिं अमेलिऍ ॥ ७ लीलऍ णाइँ पइट्ठ दिसागय ॥ ८

कामिणि-चल-मण-मच्छुत्थिलिएँ तिह तेहएँ पुर्-सरवरें दुज्जय

<sup>3. 1</sup> P S वणमाळपमुद्द सहु. 2 P S मसणउ, A मंतजं . 3 P A अप्पणं . 4 A °साण°. 5 A पईसरहुं. 6 P S धरहु, धरहुं. 7 P S होइ. 8 P S अम्हें. 9 P S णरवरचारजवेसिहें, A नरवरनाह न एसहि.

<sup>4. 1</sup> PSA उविवि. 2 PSA पुरे. 3 PSA णाइ.

<sup>[</sup>३] १ वनमालायाः corrected as सीतायाः.

<sup>[</sup> ४ ] १ छइहा. २ कर्दमलिप्तैः.

कामिणि-वेस कियाहरण वुश्वइ 'आयइँ चारणइँ ॥ घता ॥ विह्नसिय-वयण भरहहें तणइँ [५]

गय पत्त तेत्थु पडिहारु । जिब कहें जिव देइ पइसारु ॥९

तं वयणु सुणेंवि पिहहारु गड 'पहुं एत्तं गार्यंण आयाईं णड जांणहुँ किं विज्ञाहेंरईं अइ-सुसरईं जण-मण-मोहणंईं तं वयणु सुणेवि णराहिवेंण पिहहारु पधाइड तुट्ट-मणु तं वयणु सुणेवि समुच्चित्थ विण्णत्तु णराहिउ रणें अजउ ॥ १
फुडुं माणुर्स-मेत्तेंण जायाइँ ॥ २
किं गन्धवइँ किं किण्णेरइँ ॥ ३
मुणिवेरहु मि मणे-संखोहणेईँ'॥ ४
'दे' दे पइसारु' बुत्तु णिर्वेण ॥ ५
'पइसरहों' भणन्तु कण्टइय-तणु ॥ ६
णं दस दिसि-वह एकहिँ मिलिय ॥ ७

॥ घत्ता ॥ पईर्ठं णरिन्दत्थाण-वर्णे रिड-रुक्ख-घर्णे पोढ-विलासिणि-लय-वहर्ले वर-वेल्लहर्ले

सिंहासण-गिरिवर-मण्डिऍ । अइ-वीर-सीह-परिचड्डिऍ ॥ ८

तिहँ तेहएँ रिज-अत्थाण-वणें णिन्दयड-णराहिज दिद्रु किह आरम्भिज अग्गएँ पेक्खणज्ञ सुरयं पिव वन्ध-करण-पवरु रण्णं पिव वंस-ताल-सहिज जिह जिह जेल्ल हैल-वहणु मयरद्धय-सर-संलोहियज वल्ल पढइ अणन्तवीरु सुणइ

[६]
पञ्चाणण जेम पइट्ठ खणें ॥ १
णक्खत्तहँ मज्झें मियङ्कु जिह ॥ २
सकलत्तु व सेवलु सलक्खणड ॥ ३
कवं पिव छन्द-सह-गहिरु ॥ ४
जुज्झं पिव रार्य-सेय-सहिउ ॥ ५
तिह तिह अप्पाणु णवेइ जणु ॥ ६
मिग-णिवहु व रेगेएं मोहियड ॥ ७
'को सीहें समउ केलि कुणैइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जाम ण रर्णमुहें उत्थरइ पहरणु धरइ पइँ जीवगाहु सहुँ राएँहिँ। ताम अर्थाण मुएवि छलु परिहरेंवि वलु पडु भरह-णरिन्दहें पाएँहिँ'।। ९

<sup>5. 1</sup> PS पहु. 2 P एतइं, S एतइ, A एकः. 3 PS नाइण, A गायणइं. 4 S पुणु. 5 PS माणुसु. 6 PS जाणहु, A जाणहं. 7 PS विज्ञाहराई. 8 PS किण्णराई. 9 PS भोहणाई. 10 A मुणिवरहं मि. 11 PS मणु, A तणु. 12 PS स्तंखोइणाई. 13 A देहे देहे. 14 PS पहुट.

<sup>6. 1</sup> A रायबायमहिन. 2 P नेयइं, s नेयइ. 3 P s करइ. 4 A रणजहे. 5 P s पहरइ. 6 P s रायहि, A राएंहिं. 7 s अवाणु, A अवाणा. 8 s erroneously numbers this Kadavaka as 7 and this error in numbering persists up to the end of the Sandhi.

<sup>[</sup>५] १ ललित-गर्भेश्वरे बिम्बीफले च.

<sup>[</sup>६] १ अनन्तवीर्थः. २ चित्तवीर्थं, अङ्गबलं च (१). ३ राज-प्रखेदः, कुक्कम-रागोपलक्षित-प्रखेद एव पुनर्पि. ४ रामः.

[७]

राहवचन्दु मणेण ण कम्पिड 'भो भो णरवइ भरहु णमन्तहुँ जो पर-वल समुद्दें महणाँयइ ' जो पर-वल-गयणेंहिं चन्दायइ जो पर-वल-रयणिहिं हंसायइ जो पर-वल-भुयक्ने गरुडायइ जो पर-वल-धुणोहें प्रणायइ पुणु पुणरुत्तेंहिँ एव पजम्पित ॥ १ कवेणु पराहत किर अणुणन्तहुँ ॥ २ जो पर-वल-'मियक्कें गैहणायइ ॥ ३ जो पर-वल-गइन्दें सीहायइ ॥ ४ जो पर-वल-तुरक्कें महिसायइ ॥ ५ जो पर-वल-वंणोहें जल्णायडू ॥ ६ जो पर-वल-पंगोहें धंरायइ ॥ ७ जो पर-वल-धंरोहें वज्जायइ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं णिसुणेवि विरुद्धऍण मणें कुद्धऍण अइवीरें अहर-फुरन्तें । रत्तुप्पल-दल-लोयणेंण जग-भोयणेंण णं किउ अवलोउ कियन्तें ॥ ९

[2]

भय-भीसणु अमरिस-कुइय-देहु
करें असिवरु छेइ ण छेइ जाम
सिरें पाउ देवि चोरु व णिवसु
रिउ चम्पेंवि पर-वल-मइयवट्टु
एत्थन्तेरं महुमहणेण बुत्तु
तं सुणेंवि परोप्परु रिउ चवन्ति
एत्सडिय चोल पडिचक्कें जाम
जे गिलिय आसि पुर-रक्ससेण

गज्जन्तु समुद्विउ जेम मेहु॥ १
णहें उड्ढेंवि रामें धरिउ ताम॥ २
णं वारणु वारि-णिवन्धें छुद्धु॥ ३
जिण-भवणहें सम्मुहु वछ पयट्टु॥ ४
'जो ढुकइ तं मारमि णिरुत्तु'॥ ५
'किं एय परक्कम तियहँ होन्ति'॥ ६
णर दस वि जिणालउ पत्त ताम॥ ७
ंणं मुक्क पडीवा भय-वसेण॥ ८

॥ घत्ता ॥

तावन्तेजरु विमण-मणु गय-गइ-गमणु वहु-हार-दोर्र-खुप्पन्तैज । आयर्जं पासु जियाहवहों तहों राहवहों 'दे दईय-भिक्ख' मग्गन्तज ॥ ९

<sup>7. 1</sup> Ps कवण. 2 P अणुअंतहु, s A अणुजंतहु. 3 Mostly in P and occasionally in s this and similar other verb forms end in °ए or °इं. 4 Ps A ° सियंक. 5 Missing in A. 6 Ps जळणायए.

<sup>8. 1</sup> P A सम्मुहुं. 2 A तियहु. 3 P notes a variant 'ते'. 4 P s 'डोर'. 5 P s सुर्णतंत्रं. 6 P s आइड पासि.

<sup>[</sup>७] १ सेवयंतः. २ मेरु-मन्थनकमिवात्मानमाचरति. ३ राहुवदाचरति. ४ सिंहबदाचरति. ५ स्यायते. ६ महिवायते. ७ वनसमूहे. ८ अग्न्यायते. ९ पर्वतायते. १० पर्वतसमूहे वज्रायते.

<sup>ि</sup>ट ] १ बारण-पाली कृत्वा तटाक-जल इव बद्धः. २ भर्तार.

### [9]

जं एव वुत्तु वंणियायणेण
'जइ भरहहों होहि सुभिच्च अज्ञु
तं वयणु सुणेंवि परलोय-भीरु
'पाडेवड जो चलणेहिं 'णिचु
विलमंण्डऍ तव-चरणेण जो वि
तं वयणु सुणेप्पिणु तुद्रु रामु
पुँणरुत्तेंहिं वुच्चइ साहु साहु'
सो णिय संताणहों रइड राड

पहु पभणिउ दसरह-णन्दणेण ॥ १ तो अज्जु वि लइ अप्पेणउ रज्जु'॥ २ विहसेप्पिणु भणइ अणन्तवीरु ॥ ३ तहों केम पडीवउ होमि भिच्चु ॥ ४ ५ पाडेवउ पायिहाँ भरहु तो वि'॥ ५ 'सच्चउ जें तुज्झु अँइवीरु णामु ॥ ६ हकारिउ तहों सुउ सहसवाहु॥ ७ अण्णु वि भरहहों पाइकु जाउ॥ ८

15

20

|| घता ||

रिउ मेल्लेप्पिणुँ दस वि जण गय तुट्ठ-मण णिय-णयरु पराइय जार्वेहिँ। णन्दावत्तं-णराहिवइ जिणें केरेवि मइ दिक्लहँ समुट्टिउ तार्वेहिँ॥ ९

### [ 80 ]

एत्थन्तरें पुर-परमेसराहँ दिक्खाएँ समुद्धि सउ णराहँ॥ १
सह्ल-विउल-वरवीरभद्द मुणिभद्द-सुभद्द-समन्तभद्द ॥ २
गरुडद्धय-मयरद्धय-पचण्ड चन्दण-चन्दोयर-मारिचण्ड॥ ३
जयघण्ट-सहद्धय-चन्द-सूर जय-विजय-अजय-दुज्जय-कुकूर ॥ ४
इय एत्तिय पहु पव्यइय तेत्थु लाहण-पव्यऍ जय-णन्दि जेत्थु ॥ ५
थिय पश्च मुद्धि 'सिरें लोउ देवि सई वाहिहं आहरण मुण्वे॥ ६
णीसङ्ग वि थिय रिसि-सङ्घ-सहिय संसार वि भव-संसार-रहिय ॥ ७
णिम्माण वि जीव-सर्थंहुँ समाण णिग्गन्थ वि गन्थ-पयत्थ-जाण ॥ ८

॥ घता ॥

इय एकेक-पहाण रिसि भैव-तिमिर-सिस तव-सूर महावय-धारा। छट्टद्वम-दर्स-वारसेंहिं वहु-उर्ववसेंहिं अप्राणु खर्वन्ति भडारा॥ ९

<sup>9. 1</sup> A अप्पणडं. 2 P विलमंड्राइ, S A विलवेड्ड. 3 P S मेलेवि. 4 P करिवे corrected as करह, S करिवि, A करइ. 5 P दिक्सिह, S दिक्सादि.

<sup>10. 1</sup> A समुविद्व 2 PSA सिरि. 3 P बाराहणई, A आहरणाई. 4 P marginally corrects as मुणेबि. 5 P corrects as °सयल हुं. 6 S A तम° 7 PS °द्समदुवाल सेहिं. 8 PS °दववासेहिं. 9 PS लवेति.

<sup>[</sup> ९ ] १ वनिताजनेन. २ निखमेव. ३ अनन्तवीर्यः. ४ पुनक्तिभः युक्तया (१). ५ अनन्तवीर्यः.

[ ११ ]

तव-चरणें पेरिट्ठिउ जं जि राउ तें दिड्ड भडारउ तेय-पिण्डु जो कोह-हुवासणें जल-णिहाउ को दप्प-गइन्दें महा-मइन्दु सो मुणिवर दसरह-णन्दणेण 'भो साहु साहु गम्भीर धीर जं पाडिउ हुउँ चलणेहिं देव गुड एम पसंसेंवि भरहु राउ

तहों वन्दण-हत्तिएँ भरहु आउ॥ १ जो मोह-महीहरें वज्ज-दण्डु॥ २ जो मयण-महाघणें पलय-वाउ॥ ३ जो माण-भुअङ्गमें वर-खगिन्दु॥ ४ वंन्दिउ णिय-गरहण-णिन्दणेण॥ ५ पइँ पूरिय पइजाऽणन्तवीर॥ ६ तं तिहुअणु कारावियउ सेव ७ णिय-णयरु पत्तु साहण-सहाउ॥ ८ ॥ घत्ता॥

हरि-वल पईठ जर्यन्तपुरें धण-कर्ण-पर्जेर जय-मङ्गल-तूर-वमालेंहिं। लक्सणु लक्सणवन्तियएँ णिय-पत्तियएँ अवगृढु से इं भु व-डालेंहिं॥ ९

# [ ३१. एकतीसमो संधि ]

खुडु खुडु उर्हय समागम-लुद्ध इँ खुडु खुडु अवरोप्परु अणुरत्त इँ खुडु खुडु अहिणव-वैहु-वरइत्त इँ खुडु खुडु चुम्विय-तामरसा इँ ताम कुमारें णयण-विसाला 'हे मालूर-पवर-पीवर-थणें हंस-गमणें गय्र-लील-विलासिणि जामि कन्तें हुउँ दाहिण-देसहों रिसि-कुलइँ व पैरमागम-लुद्धइँ ॥ १ सब्झ-दिवार्यरइँ व अणुरत्तइँ ॥ २ सोम-पेहा इव सुन्दर-चित्तइँ ॥ ३ 'फुक्टैन्धुय इव लुद्ध-रसाइँ ॥ ४ जन्तें आउच्छिय वणमाला ॥ ५ कुवलय-दल-पप्फुल्लिय-लोअणें ॥ ६ चन्द-वयणें णिय-णाम-पगासिणि ॥ ७ गिरि-किक्किन्ध-णयर-उद्देसहोंं' ॥ ८ ॥ वत्ता ॥

र्मुंरवर-वरइसें णव-वरइसें जं आउच्छिय णियय धण । ओहुक्षिय-वयणी पगिलय-णयणी थिय हेट्टामुह विमण-मण ॥ ९

<sup>11. 1</sup> P पहिंदुत. 2 A omits this pāda. 3 P s कारावियतं. 4 P पहहू, s पहह P s जियंतपुरे. 6 A °जाण. 7 P s सयं.

<sup>1. 1</sup> s A 'णाणंत्हो. 2 P जंतहिं, s जतिंह. 3 P s रामाणंतिंह. 4 A उभव. 5 P s 'दिवायर इव. 6 A 'णव'. 7 A सोमसहावहं. 8 Missing in A. 9 P वणम्वास्ता.

<sup>[</sup>१] १ लक्ष्मणः. २ परमा लक्ष्मीः शोभा तस्यागमनम्, अन्यत्र सुगमम्. ३ चन्त्रप्रभा इव. ४ भ्रमरः. ५ विम्वफल इव. ६ सुरवरः पूतनयक्षः, तस्य वरं जातं यस्य.

### [२]

कजाल-वहलुप्पीलं-सणाहें
'एत्तिज विरुवंज माणुस-लोज
धीरिय लक्खणेण एत्थन्तरें
कड़िह मि दिणेंहिं पडीवज आविम जड़ पुणु कहिव तुल-लग्गें णायँज अण्णु वि रर्यणिहें जो भुज्जन्तज जीव वहन्तज अलिज चवन्तंज जो णरु आऍहिं वसणेंहिं भुत्तज

महि पव्वालिय अंसु-पवाहें ॥ १ जं जर-जम्मण-मरण-विओ छ'॥ २ 'रामहों णिलंड करेवि वणन्तेरें ॥ ३ सयल स-सायर महि भुझाविम ॥ ४ हंउँ ण होमि 'सोमित्तिएँ जायड ॥ ५ मंस-भक्ति महु मज्जु पियन्तड ॥ ६ पर-धर्णे पर-कलेंतें अणुरत्तंड ॥ ७ हउँ पावेण तेण 'संजुत्तड ॥ ८

10

18

25

॥ घत्ता ॥

जइ एमं वि णाविम वयणु ण दाविम तो णिर्व्यंद-महाहवहों । णव-कमल-सुकोमल णह-पह-उज्जल छित्त पाय मइँ राहवहों '॥ ९

### [ 3 ]

वणमाल णियत्तेवि भग्गमाण थोवन्तरे मच्छुत्थल देन्ति सुंसुअर-घोर-घुरुघुरुहुरन्ति डिण्डीर-सण्ड-मण्डलिउ देन्ति कल्लोलुलोलिहें उव्वहन्ति पर्डिंसलण-चलण-सलसलसलन्ति ससि-सङ्क-कुन्द-धवलोज्झरेण

गय लक्खण-राम सुर्पुज्जमाण ॥ १ गोला-णइ दिट्ठ समुबहन्ति ॥ २ करि-मयरङ्कोहियं-डुहुडुहन्ति ॥ ३ दंहुरय-रडिय-दुंश्दुश्दुरन्ति ॥ ४ उग्घोस-घोस-घवघवघवन्ति ॥ ५ खलखलिय-खडक्क-झडक्क देन्ति ॥ ६ कारण्डुडुाविय-डम्बरेण ॥ ७

॥ घत्ता ॥

फेणावलि-वङ्किय वलयालङ्किय णं महि-कुलवहुअहें तणिय। जलणिहि-भत्तारहें। मोत्तिय-हारहें। वाह पसारिय दाहिणिय।। ८

#### [8]

थोवन्तरें वल-णारायणेहिं अरिदमणु णराहिउ वसइ जेत्थु

खेमञ्जलि-पष्टणु दिट्सु तेहिं॥ १ अइचण्डु पयण्डु ण को वि तेत्थु॥ २

2. 1 P S ° खुप्पीलु. 2 P S विरुप्त 3 P S ण आयड. 4 S तो हड. 5 P S सुमित्तिए. 6 S स्थणेहि, A स्थणिहिं. 7 A चवन्तहो. 8 A आसत्तहो. 9 P S एव मि. 10 P णिस्तुतु.

<sup>3. 1</sup> A सपुजामाण. 2 A °रुट्टोहिय°. 3 A डेडरयरडियडुरुडुरंति. 4 A पिटलक्सण°.

<sup>[</sup>२] १ भवासि.

<sup>[</sup>३] १ शब्दं करोति (१). २ गम्भीर-जलपातेन.

रजोसेर जो सन्वहँ वरिट्टु
णह-भासुर जो केंद्रूल-दीहु
जो दुइम-दाणव-सिमिर-चूरु
जं रायहँ तं छत्तह मि छित्तुं
कारों णयरहों थिउ 'अवरुत्तरेण सुरसेहरु णामें जो पयासु

सो पहु पैहियाह मि मूर्कें दिहु ॥ ३ सो मायङ्गेहि मि लइउ सीहु ॥ ४ सो तिय-मुहयन्दहों तसइ सूरु ॥ ५ जं सुहडहँ तं कुंडुह मि चिंतु ॥ ६ उज्जाणु अद्ध-कोसन्तरेण ॥ ७ णं अग्ध-विहत्थउ थिउ वैलासु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तिहँ तेहऍ उववणें णव-तरुवर-घणें जिह अमिरिन्दु रई करइ। तिहँ णिल्ड करेप्पिणु वे वि थवेप्पिणु लक्खणु णयरें पईसरइ॥ ९ [५]

पइसन्तें पुरे-वाहिरें कराछ सिस-सङ्ख-कुन्द-हिम-दुद्ध-धवछ तं पेक्खेंवि छहु हरिसिय-मणेण 'इस-दीसइ काइँ महा-पयण्डु क्र तं णिसुर्णेवि गोविह वुत्तु एम अरिदमण-धीय जियपउम-णाम सा अज वि अच्छइ वर-कुमारि तहें कारणें जो जो मरइ जोह

भड-मडय-पुञ्ज दीसइ विसाल ॥ १ हरहार-हंस-सरयब्भ-विमल ॥ २ गोवाल पपुच्छिय लक्खणेण ॥ ३ णं णिम्मल हिमगिरि-सिहर-लण्डु' ॥ ४ 'किं एह वत पइँ ण सुअ देव ॥ ५ भड-थड-संघारणि जिह दुंणाम ॥ ६ पच्चक्ख णाइँ आइय कुं-मारि ॥ ७ सो घिष्पइ तंं हैंडुइरि एहु ॥ ८

॥ घता ॥

जो घइँ अवगण्णेवि तिण-समु मण्णेवि पञ्च वि सत्तिउ धरइ णरु । पिडवक्ख-विमद्दणु णयणाणन्दणु सो पर होसइ ताहें वरु' ॥ ९

[ 4 ]

तं वयणु सुणेप्पिणु दुण्णिवारु 'वियड-प्पय-छोहेंहिं पुणु पयट्टु रोमञ्चिउ खर्णे' लक्खण-कुमारु ॥ १ णं केसरि मयगल-मइयुँ-चट्टु ॥ २

- 4. 1 A रजेसहं. 2 P S णंगूल. 3 A सो वि. 4 P S सच्छत्तह मि. 5 A छतु. 6 P सुहडन्म, S सुहडह मि, A कुडुहं मि. 7 S असुरेंदु. 8 A करह रहं.
  - 5. 1 P S पुरे. 2 A °संघारिण, 3 P S ण. 4 P S अप्पड. 5 A तिणु जिह.
  - 6. 1 PS खण लक्खणु. 2 This line omitted in A. 3 P 'मइअ', S 'गइय'.

<sup>[</sup> ४ ] १ मार्गानुजा( या )यिनां मध्येऽमजा(या)यी. २ प्रहरण-विशेषः. ३ मा लक्ष्मीः, अङ्गैः गृहीतः. ४ वनं राजिभरछात्रिश्च ( १ ) स्पर्शति. ५ भूषितम्. ६ वायव्यकोणेन. ७ रामस्य.

<sup>[</sup> ५ ] १ डाकिनी. २ पृथिव्यां मृत्युः. ३ अस्थीनां पर्वतमेव.

उज्याकण्डं-एकतीसमी संधि [८१

कत्थइ कप्पहुम दिन्न तेण कत्थइ मालइ कुसुमइँ खिवन्सि कत्थइ लक्खइ सरवर विचित्त कत्थइ गोरसु सन्वहँ रसाहुँ कत्थई आवाह डज्झन्ति केम कत्थइ अरहट भमन्ति केम णं धउ हक्कारइ 'एहि एहि 'णं 'पन्थिय थिय णयरासर्एण ॥ ३ 'सीस व सुकड़्हें जसु विक्खिरन्ति ॥ ४ अवगाहिय सीयल जिह सुमित्त ॥ ५ णं णिगगड माणु हैरेवि ताहुँ ॥ ६ दुज्जण-दुब्वयणेंहिँ सुवण जेम ॥ ७ संसारिय भव-संसारें जेम ॥ ८ भो" लक्खण लहुं जियपडम हेहि'॥ ९

॥ घता ॥

वारुब्भड-वयणें <sup>3</sup>दीहिय-णयणें देउल-दाढा-भासुरेंण । णं गिलिउ जणद्दणु असुर-विमद्दणु ऐन्तउ णर्थर-णिसायरेंण ॥ १० [७]

पायार-मुऍिह पुरणाइँ तेण कत्थइ केम्भा सेह णाडएिं कत्थइ वंसारि समुद्ध-वंस कत्थइ धय-वड णच्चन्ति एम कत्थइ लोहोरेहिं लोहखण्डु तं हट्टमग्गु मेह्नेवि कुमारु पडिहारु वुत्तु 'कहि गम्पि एम जियपडमहें माण-मरट्ट-दल्णु अवरुण्डिड लक्खणु णाइँ तेण ॥ १ णं णड णाणाविह णाडएहिँ॥ २ णावइ सु-कुलीण विसुद्ध-वंस ॥ ३ वंिर अम्हि सुरायर सग्गें जेम ॥ ४ " पिट्टिजाइ णरऍ व पात्रपिण्डु ॥ ५ णिविसेण पराडूड रायवारु ॥ ६ वरु वुच्चइ आइड एक्क देव ॥ ७ पर-वल-मेंसक्क दृरियारि-दमणुं ॥ ८ सहुँ सत्तिहिँ तुज्झु वि सत्ति-हरणु ॥ ९ व

॥ घता ॥

(अह) किं वेहुएं जम्पिएण दस-वीस ण पुच्छइ

रिउ-संघाँयहाँ संधाय-करणु

"णिप्फल-चविऍण एम भणिह तं अरिदमणु । संउँ विपडिच्छइ पद्महँ सत्तिहिँको गहणु'॥१०

<sup>4</sup> This line up to जबरास° omitted in A. 5 s जं पंथीयणमणरासयेण. 6 A (जब-रास) विण. 7 P मालिय, 8 माली. 8 A करेबि. 9 P S A ° वि. 10 S हो. 11 A तुई. 12 A जयण°.

<sup>7. 1</sup> A पुरेनाइं. 2 A सिहं. 3 A विरियम्हि. 4 P णं णइ, 8 णं णर. 5 P S A परायड. 6 A किहं. 7 A °घरंकुं. 8 P S °दळणु. 9 P °संघायहुं. 10 A संघार°. 11 A बहुप्ण 12 A omits this pāda. 13 A सह मि.

<sup>[</sup>६] १ शिष्य इव. २ इश्चवाटी. ३ वापिका. ४ आगच्छन्.

<sup>[</sup> ७ ] १ नगरव्यवहारकेन. २ घटाः. ३ गजाः, ४ उपरि वयम्. ५ चूरकः. ६ गविंतारि एवं. स० प० च० ११

[2]

तं णिसुणेवि गड पिडहारु तेत्थु पणवेष्पणु वुच्चइ तेण राड भडु कालें चोइड आउ इक्कु कें कुसुमाउहु अतुलिय-पयांड तहें। णरहें। णवली भिक्क का वि सो चवइ एम जियपडम लेमि तं णिसुणेवि पर्भणडू सत्तुदमणु पिडहारें सिहड आउ कण्हु सह-मण्डें सो अरिदमणु जेत्थु ॥ १ 'परमेसर विष्णिसिए पसाउ ॥ २ ण मुणहुँ किं अकु मियकु सकु ॥ ३ पर पश्च वाण णेउ एकु चाउ ॥ ४ फिट्टइ ण लच्छि अक्सहों कयावि ॥ ५ किं पश्चिहँ दस सत्तिउ घरेमि' ॥ ६ 'पेक्किमि कोकिह वरइन्तु कवणु' ॥ ७ जयलच्छ-पसाहिउ जुज्झ-तण्हु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अ**सुब्भड-वयणें**हिं लक्खिजइ लक्खणु

11

दीहर-णयणेंहिँ एन्तु स-लक्खणु णरवैइ-विन्दहिं दुजाएहिं। जेम मइन्दु महागएँहिं॥ ९

[ ? ]

लक्खणु पासु पराइउ जं जे

'को जियपउम लएवि समत्थु
केण सिरेण पडिच्छिउ वज्जु
केण णहङ्गणु छित्तु करग्गें
केण वसुन्धरि दारिय पाएं
केण सुरेहहों भग्गु विसाणु

लिह्नु केण समुहु असेसु
केण पहुज्जणु वद्यु पंडेण

वुत्तु णिवेण हसेप्पिणु तं जे ॥ १ केण हुवासणें ढोइउ हत्थु ॥ २ केण कियन्तु विं घाइउ अज्जु ॥ ३ केण सुरिन्दु परज्जिउ भोग्गें ॥ ४ केण पलोद्दिउ दिग्गउ घाएं ॥ ५ केण तलप्पएं पाडिउ भाणु ॥ ६ कें फण-मण्डवें चूरिउ सेसु ॥ ७ मेरु-महागिरि टालिउ केण ॥ ८

॥ घता ॥

जिह तुहुँ तिह अण्ण वि महु सत्ति-पहारेंहिँ 'णीसावर्ण वि रेणे दुबारेंहिं र्गरुयइँ गज्जिय वहुय णर । किय सैय-सक्करें दिद्व पर'॥ ९

<sup>8. 1</sup> s सहु. 2 P s अजु, A मयंकु किं अक्कु सभ्यु किं कुसकु. 3 s पसाड. 4 s तड-5 P s A पभणइ. 6 A पेक्सहं. 7 A पृष्ट्यु. 8 A णश्वर°.

<sup>9. 1</sup> P सहिष्पणु. 2 A विवाइउ. 3 A चूरिड. 4 A omits this pada. 5 P णीला. वण्णेहिं, 8 णीसारण्णेहिं. 6 P थिय गरवइ, 8 थिय णरवइ. 7 P 8 सकर.

<sup>[</sup> ९] १ ऐरावतेः. २ दन्तम्. ३ धरणेन्द्रः, ४ बायुः. ५ बक्रेण. ६ शतस्त्रस्ट.

### [60]

अरिदमेणें भडु जं अहिखितु 'हउँ जियपचम लपिव समत्थु महँ जि सिरेण पडिच्छिउ वज्जु महँ जि णहक्कणु छित्तु करग्गें महँ जि वसुन्धरि दारिय पाएं महँ जि सेरेहहों भग्गु 'विसाणु लिख्ड महँ जिं समुद्दु असेसु महँ जिं पहञ्जणु वद्धु पडेण महुमहु जेम दविगा पिल्तु ॥ १
महँ जि हुआसर्णे ढोइउ हत्थु ॥ २
महँ जि कियन्तु वि' घाइउ अज्ञु ॥ ३
महँ जि सुरिन्दु परिजाउ भोगों ॥ ४ ,
महँ जि पलोद्दिउ दिग्गउ घाएं ॥ ५
महँ जि तलप्पएं पाडिउ भाणु ॥ ६
महँ फ्रंग-मण्डें चूरिउ सेसु ॥ ७
मेरु महागिरि टालिउ जेण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

हउँ तिहुअण-डामरु खेमञ्जलि-राणा हउँ अजरामरु अवुह अयाणा

हउँ 'तेत्तीर्सहँ रणें अजड । मेिंक सत्ति जइ सत्ति तउ' ॥ ९

### [ { } } ]

तं णिसुणैवि खेमञ्जलि-राण्डे
सित्त-विहत्थड सित्त-पगासणु
अम्बेरे तेय-पिण्डु णंड दिणयरु
जणे अणवरय-दाणु णड मयगछु
रामायणहाँ मज्झें णड रामणु
तेण विमुक्क सित्त गोविन्दहों
धाइय धगधगन्ति समरक्कणें
सुरवर णहें वोछन्ति परोप्परु

उद्विड गलगज्जन्तु पहाणउं ॥ १ धगधगधगधगन्तु स-हुआसणु ॥ २ णिय-मज्जाय-चत्तु णउं सायरु ॥ ३ परमण्डल-विणासु णउ मण्डलु ॥ ४ भीम-सरीरु ण भीमु भयावणु ॥ ५ णं हिमवन्तें गङ्ग समुद्दहें ॥ ६ णं तडि तडयडन्ति णई-अङ्गणें ॥ ७ 'एण पहारें जीवइ दुक्कर' ॥ ८

॥ धत्ता ॥

एत्थन्तरें कण्हें संकेयहेंं दुकी जय-जस-तण्हें थाणहों चुकी

धरिय सत्ति दाहिण-करेण । णावइ पर-तिय पर-णरेण ॥ ९

<sup>10. 1</sup> s अरिद्वणें. 2 A विवाइट. 3 A जे. 4 P S फणि?. 5 s जे. 6 P तेती बहुं, s तेतीसह, A तेतीसह. 7 मेडि २ जइ.

<sup>11. 1</sup> P S A पाणरं. 2 A पहाणरं. 3 P S विन्दु. 4 P marginally, पाठे 'णं' सर्वेत्र, A नं. 5 A नं. 6 A गर्यंगणे.

<sup>[</sup> १० ] १ ऐरापतिः. २ दन्त. ३ मया. ४ श्रयाखेशत्-कोटिदेवानाम्.

<sup>[</sup>११] १ पिण्ड. २ णं. ३ खड़. ४ अथवा स्त्रीजनः रमणीयः न तु रामणः.

धरिय सत्ति जं समरें समत्थें
पुंण्णिम-इन्दु-रुन्द-मुहं-सोमहें
'सुन्दरि पेक्खु पेक्खु जुज्झन्तहों
' जा तज ताएं सत्ति विस्तिज्ञय
णर-भमरेण एण अकलङ्कुज
तं णिसुणेप्पिणु विहसिय-वयणएँ
जाल-गवक्खण् जो अन्तर-पडु
लक्खणु णयण-कडिक्खज कण्णएँ
" ताम कुमारें दिट्ठ सुदंसणु
सह-णक्खतें सुजोग्गें सहङ्करु

[ १२ ]

मेलिंड कुसुम-वासु सुर-सत्थें ॥ १

केण वि कहिउ गम्पि जियपोमहें ॥ २
णोखी' का वि भङ्गि वरइत्तहों ॥ ३
लग्ग हत्थें असइ बालज्जिय ॥ ४
पर चुम्वेवंउ तुह मुह-पङ्गउ'॥ ५
णव-कुवलय-दल-दीहर-णयणऍ॥ ६
णाइँ सहत्थें फेडिउ मुह-वडु ॥ ७
'णं जुज्झन्तु णिवारिउ सण्णऍ॥ ८
धवलहरम्बरें मुह-मयलञ्क्लणु॥ ९
णयणामेल्ड जाउ परोप्परु॥ १०
॥ वत्ता॥

एत्थन्तरें दुर्डे मुक्कारुट्ठें लहु अण्णेक सित्त णेरेंण । स वि धरिय सरगों वाम-करगों णावइ णव-वहु णव-वरेंण ॥ ११ [१३]

अण्णेक मुक वहु-मच्छरेण स हि दाहिण-कक्लंहिँ छुद्ध तेण अण्णेक विसज्जिय धगधगन्ति स वि धरिय एन्ति णारायणेण "णं 'महिहरु देवइणन्दणेण पम्भुंक पधाइय णरवरासु स विसाणेहिँ एन्ति णिरुद्ध केम एत्थन्तरें देविहँ लक्खणासु अरिदमणु ण सोहइ सत्ति-हीणु

15

25

वज्जासणि णाइँ पुरन्दरेण ॥ १ अवंरुण्डिय वेस व कामुएण ॥ २ णं सिहि-सिह जाला-सय मुअन्ति ॥ ३ वामखें गोरिं व तिणयणेण ॥ ४ पञ्चमिय मुक्क वहु-मच्छरेणं ॥ ५ णं कन्त सुकन्तहाँ सुह्यरासु ॥ ६ णर्वं-सुरय-समागमें जुवइ जेम ॥ ७ सिरें मुक्क पडीवड कुसुम-वासु ॥ ८ खल-कुपुरिसु व थिउ सत्ति-हीणु ॥ ९ ॥ वता ॥

हरि रोमञ्जिय-तणु सहइ स-पहरणु रण-मुहें परिसक्कन्तु किह । रत्तुप्पल-लोयणु रस-वस-भोयणु पञ्चाउहु वेयालु जिह ॥ १०

<sup>12. 1</sup> P S सहस्थं. 2 PS पुणु महंद, A इन्द. 3 A सोहहो, P सोमहें, S सोमिहिं. 4 A omits this pada. 5 S सोणी. 6 P S A चुंदेवउं. 7 A णिसुणेष्णिणु.

<sup>13. 1</sup> A °वन्सहिं. 2 A अवहंडिवि. 3 A गडरि. 4 A reads this line thus: तिह धरिय करग्गे सित तेण णं महिंद्द देवहणंद्गेण.

<sup>5</sup> after line 5, P reads the following extra pada: णं चजासणि जिवसणेण.

<sup>6</sup> A omits this line. 7 A वि इसमेहि. 8 s जं.

<sup>[</sup>१२] १ मुखनदः.

### [ 88]

समरङ्गणें असुर-परायणेण
'सल खुद्द पिसुण मच्छरिय राय
तिह तुहु मि पडिच्छहि एक सत्ति
किर एम भणेष्पिणु हणइ जाम
'भो साहु साहु रणें दुण्णिरिक्ख
जें समेरें परर्जिंड सत्तुदमणु
तं वयणु सुणेष्पिणु लक्खणेण
मुकाउहु गड अरिदमणं-पासु

अरिदमणु बुत्तु णारायणेण ॥ १ महँ जेम पडिच्छिय पश्च घाय ॥ २ जह अश्यि को वि मणें मणुस-सत्ति'॥ ३ जियपडमऍ घत्तिय माल ताम ॥ ४ मं पहरु देव दईं जणण-भिक्स्व ॥ ५ पहँ मुऍवि अण्णु वरहत्तु कवणु'॥ ६ आउद्धइँ घत्तइँ तक्स्रणेण ॥ ७ सहसक्खु व पणविउ जिणवरासु ॥ ८

॥ घता ॥

'जं अमरिस-कुद्धें जय-जस-लुद्धें विप्पिड किर्ड तुम्हेहिँ सहुँ। अंण्णु वि रेकारिड कह विण मारिड तं मरुसेजाहि माम महु'॥ ९

### [ १५]

खेमञ्जलिपुर-परमेसरेण
''िकं जम्पिएण वहु-अमरिसेण
तुहुँ दीसहि दणु-माहप्प-चप्पु
महुमहणु पवोल्लिड 'णिसुणि राय
अण्णु वि पर्यंडड इक्लक्कु वंसु
वे अम्हइँ लक्लण-राम भाय
उज्जाणें तुहारएँ असुर-महु
वयणेण तेण कण्टइड राड

सोमित्ति वुत्तु रज्जेसरेण ॥ १ लड़ लड़य कण्ण पहँ पउरिसेण ॥ २ कहें कवणु गोत्तु का माय वप्पु' ॥ ३ महु दसरहु ताउ सुँमित्ति माय ॥ ४ वड्डारउ जिह तरुवरहों वंसु ॥ ५ वणवासहों रज्जु मुएवि आय ॥ ६ सहुँ सीयऍ अच्छइ रामंभद्दु'॥ ७ संच्छु णवर साहण-सहाउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जण-मण-परिओसें तूर-णिघोसें णरवइ किह मिण माईयउ। जिह रामु स-भजाउ वार्हुं-सहेजाउ तं उद्देस पराइयउ॥ ९ [१६]

एत्थन्तरें पर-वल-भडे-णिसामु

उद्विउ जण-णिवहु णिएवि रामु ॥ १

25

<sup>14. 1</sup> P S को. 2 A देहि. 3 A परिजार्ज. 4 P S अरिदमहो. 5 Omitted in A. 6 A omits this pada.

<sup>15. 1</sup> A transposes a & b. 2 P सुमित्त. 3 P प्यहर्त, A सुप्यहु. 4 P S A डंजाणि. 5 P S रामचंदु. 6 P माइलड, S माइपओ, A माइर. 7 P S अजु.

<sup>16. 1</sup> A °नर°.

करें धणुहरु छेइ ण छेइ जाम सुरवइ व स-भज्जउ रहे णिविठ्ठ सन्दणहों तरेप्पिणु दुण्णिवारु जियपडम स-विब्भम पडम-णयण परमहों पय-पडमेंहिं पडिय कण्ण एत्थन्तरें मामें ण किड 'खेड पडु पडह पहय किय-कल्यलेहिं सकलत्तर लक्खण दिट्ट ताम ॥ २ अण्णेकु पासे अरिदमण दिद्दु ॥ ३ रामहों चलणेंहिं णिवडिर कुमारु ॥ ४ परमच्छि पफुल्लिय-परम-वयण ॥ ५ तेण वि सु-पसत्थासीस दिण्ण ॥ ६ कणय-रहें चडाविर रामएर ॥ ७ उच्छोहेंहिं धवलेंहिं मङ्गलेंहिं ॥ ८

॥ घता॥

रहें एकें णिविदुइँ णयरें पइदुइँ सीय-वलई वलवन्ता**इँ।** • णारायणु णारि वि थियइँ चयारि वि रज्जु स इं भु ज़ न्त इँ॥ ९

# [ ३२. वत्तीसमो संधि ]

हलहर-चक्कहर परचक्क-हर जिणवर-सासणें अणुराइय। मुणि-उवसग्गु जिह्नं विहरन्त तिहुँ वंसत्थलु णयरु पराइय

" ताम विसेन्थुलु पाणक्कन्तउ दुम्मणु दीण-वयणु विद्दाणउ पण्णय-णिवहु व फणिमणि-तोडिउ पद्भय-सण्डु व हिम-पवणाहउ जणवउ जं णासन्तु पदीसिउ " 'थकहों मं भजहों मं भजहों ताम' दिहुं ओखण्डिय-मांणउ तेण दुन्तु 'मं णयरें पईसहों

[१]
दिहु असेसु वि जणु णासन्तर ॥ १
गंड 'विच्छत्त 'व गंलिय-विसांणर ॥ २
गिरि-णिवहु व वज्जासणि-फोडिर्ड ॥ ३
उच्भड-वयणु समुन्भिय-वाहर ॥ ४
राहवचन्दें पुणु मम्भीसिर ॥ ५
अभर अभर भर सयस् विवज्जहों ॥ ६
णासन्तर वंसत्थल-राणेर ॥ ७
तिण्णि मि पाण स्रेएप्पिणु णासहों ॥ ८

एत्तिज एत्थु पुरें गिरिवर-सिहरें जो उद्वर गांज भयङ्कर । "तेण महन्तु डरु णिवडन्ति तरु मन्दिरइँ जन्ति 'सय-सङ्कर ॥ ९

॥ घत्ता ॥

<sup>1. 1</sup> A विसंदुलु. 2 s A विद्याणंडं. 3 P गयु, s A गय. 4 P विच्छद्द्यु, s विच्छद्ध्य. 5 A विसाणंडं. 6 A होट्टिंड. 7 P ताव, s तावहि. 8 P A दिट्टु उसंडिय°, s दिट्टुड संडिय°. 9 P श्माणंडं. 10 P राणंडं. 11 s छप्विणु. 12 A omits this pada.

<sup>[</sup>१६] १ विलम्बम्.

<sup>[</sup>१] १ म्लानः (reading विच्छङ्ग). २ हस्ती दंतरहितेत्र. ३ शब्दम्. ४ शतखण्डानि.

ऍर्ड दीसइ गिरिवर-सिहरु जेत्थु वाओलि धूलि दुव्वाइ <sup>2</sup>एइ धर भमइ समुद्रइ सीह-णाउ तें कर्जे णासइ सयछु लोउ तं णिसुणेवि सीय मणें कम्पिय 'अम्हहूँ देसें देसु भर्मन्तहूँ तं णिसुणेवि भणइ दामोयरु 'विहि मि जाम करें अतुल-पयावइँ जाम विहि मि जय-लच्छि परिद्रिय ताम माएँ तुहुँ कहों आसङ्कृहि

उवसम्गु भयङ्कर होइ तेत्थु ॥ १ पाहण पडन्ति महि थरैहरेइ ॥ २ वरिसन्ति मेह णिवडइ णिहाउ ॥ ३ मं तुम्ह वि उहु उवसग्गु होउ'॥ ४ भीय-विसन्धुल एव पजम्पिय ॥ ५ कवणु पराहउ किर णासन्तहुँ'॥ ६ 'वोल्लिंड काइँ माऍ पइँ कायरु ॥ ७ सायर-वज्जावत्तई चावई ॥ ८ तोणीरहिं णाराय अहिद्विय॥ ९ विहरु विहरु मा मुहु ओर्वं हुहि ॥ १०

धीरेंवि जणय-सुय कोवण्ड-भुर्यं सगगहों अवयरिय सई-परियरिय इन्द-पडिन्द-सुरेस वै॥ ११

[३]

[२]

पहेन्तरें भयङ्करो वैलो व्य सिङ्ग-दीहरो कहिं जें भीम-कन्दरो कहिं जि रत्तचन्दणो कहिं जि दिद्र-छीरया किं जि सीह-गण्डया कहिं जि मत्त-णिब्भरा किं जि दाढ-भासुरा कहिं जि पुच्छ-दीहरा कहिं जि थोर-कन्धरा कहिं जि तुङ्ग-अङ्गया कहिं जि आणणुण्णया

**झैसाल-छिण्ण-कक्करो ॥** १ णियच्छिओ महीहरो ॥ २ झरन्त-णीरं-णिज्झरो ॥ ३ तमाल-ताल-वैन्दणो ॥ ४ लवर्न्त मत्त-मोरया ॥ ५ धुणन्त-पुच्छ-दण्डया ॥ ६ गुलुग्गुलन्ति कुञ्जरा ॥ ७ घुरुग्घुरन्ति सूयरा ॥ ८ किलिकिलन्ति वाणरा ॥ ९ परिष्भमन्ति सम्बरा ॥ १० हयारि-'तिक्खंसिङ्गया ॥ ११ कुरङ्ग बुण्ण-कण्णया ॥ १२

संचल वे वि वल-केसव।

<sup>1</sup> P S इ.उ. 2 P दुब्बारएहिं, S दुब्बारयेहिं. 3 P यरहरेहिं. 4 S भवंतउ. 5 P उंबं-कहिं, 's ओवंकहिं, 6 P °भुवं. 7 A ओवरिय. 8 P सइं. 9 S वा.

<sup>3. 1</sup> s इहं°, A एरथं°. 2 P s ° छिंग्यु. 3 A संग°. 4 s °तीर°. 5 P वर्षत°. 6 A <sup>8</sup>दंडया. ७ 🛦 तुंगजीहया. ८ 🛦 तिक्लसीह्या. ९ 🗜 🛭 कुरंगु.

<sup>[</sup>२] १ आवयोः. २ व( भ १) स्त्राभ्यां बाणाः. ३ अग्रे चल अग्रे चल.

<sup>[</sup> रे ] १ वंसयरुवत( १)पाषाणवन्तश्च. २ वृष इय. ३ पीपलः. ४ रक्षा, अथवा, 'मत-मब्रा छारया छायया रक्ता (१). ५ महिषाः.

॥ धत्ता ॥

तिहँ तेहऍ र्सइर्ले जाणइ-विज्जुलऍ तरुवर-वहलें धवलुजल्प

आरूढ वे वि हरि-हलहर । "चिर्ऋइय णाइँ णव जलहर॥ १३

[8]

पिहुल-णियम्ब-विम्ब-रमंणीयहें
 ऍहु सो 'धणें णग्गोहैं-पहाणु
 ऍहु सो सत्तवन्तु किं न मुणिड
 ऍहु सो इन्दवच्छु सुपिसद्भड
 ऍहु सो सरल सहलुं संभूअउ
 ऍहु पीयङ्कु सीऍ सच्छायउ
 ऍहु सो सालु सीऍ णियच्छिड
 ऍहु सो सिरिसु महहुमु 'जाणइ
 ऍहु सो णागरुक्खु चैन्दप्पेहें
 ऍहु सो मालइरुक्खु पदीसिड

राहउ दुम दिसावइ सीयेंहें ॥ १ जिहें रिसहहों उप्पण्णंड णाणु ॥ २ अजिड स-णाण-देहु जिहें पेथुणिडें ॥ ३ जिहें संभव-जिणु णाणं-सिमद्धड ॥ ४ अहिणन्दणु स-णाणु जिहें दूअड ॥ ५ सुमइ स-णाणपिण्डु जिहें जायड ॥ ६ पडमप्पहु स-णाणु जिहें अच्छिड ॥ ७ णाणु सुपासें भणेंवि जगु जाणइ ॥ ८ णाणुप्पत्ति जेत्थु चन्दिप्पहें ॥ ९ पुष्फयन्तु जिहें णाण-विह्नसिड ॥ १०

॥ घता॥

ऍहु सो 'पक्खेंतरु जेंहिं परिह्याइं

फल-फुल-भरु 'संभूयींइँ ते-दुइ-समाणु दुह-णासहुँ । णाणइँ सीयल-सेयंसहुँ ॥ ११

[4]

ऍह सा पोडिल सुहल सुपत्ती
" ऍसु सो 'जम्बू एहु 'असैत्थु
जहु दहिवण्ण-णिन्द सुपसिद्धा
जहु साहार-तिलंड दीसन्ति
ऍहु सो तरु केङ्केलि-पहाणु
ऍहु सो चम्पड किण्ण णियच्छिड

वासुपुक्कें जिहुँ णाणुप्पत्ती ॥ १ विमलाणन्तहुँ णाण-समत्थु ॥ २ धम्म-सन्ति जिहुँ णाण-समिद्धा ॥ ३ कुन्थु-अरहुँ जिहुँ णाणुप्पत्ति ॥ ४ मिल्लिणहों जिहुँ केवल-णाणु ॥ ५ मुणि सुक्वड स-णाणु जिहुँ अच्छिड ॥ ६

<sup>10 ∧</sup> चेवइय.

<sup>4. 1</sup> P रमणीयहो, s रमणीयहिं. 2 s सीयहिं, A सीयहो. 3 A नमोहु. 4 A उप्पण्ण उं. 5 P s कि.स. 6 P A पश्चणितं, s प्रश्चणितं. 7 P s णाणु. 8 s सहस्र, A सुहस्तु. 9 P संमूल उं, A संभूय उ. 10 P चंदप्पहु, s चंदप्पहो. 11 P S चंदप्पहो. 12 s A जक्खतरु. 13 s किंदुइ, A तंदुइ. 14 s जिह. 15 A सई भूयाई.

<sup>5. 1</sup> P S पाडक. 2 A भासत्थु. 3 s साहारं.

६ पर्वते. ७ मंडितः.

<sup>[</sup>४] १ हे सीते. २ प्रकर्षेण स्तनितः. ३ हे जानकी सीते. ४ प्लक्षः. ५ संभूतानि.

<sup>[</sup> ५ ] १ जामुणि, २ पीपलः, ३ अशोकः.

इय उत्तिम-तरु इन्दु वि वन्दइ एम चवन्त पत्त वल-लक्खण दिवस चयारि अणङ्ग-वियारा जणु कजेण तेण अहिणन्दइ'॥ ७ जिं कुलभूसण-देसविद्वसण॥ ८ पडिमा-जोर्गे थक भडारा॥ ९

॥ घता ॥

[ 8 ]

वेन्तर-घोणसेंहिं वेडिय वे वि जण आसीविसेंहिं सुई-लुद्ध-मण

अहि-विच्छिय-वेिल-सहार्सेहिं। पासण्डिय जिह 'पसु-पार्सेहिं॥ १०

जं दिहु असेसु वि अहि-णिहाउ तोणीर-पक्खु वइदेहि-चश्च सोमित्ति-वियड-विष्फुरिय-वयणु दोणिण वि कोवण्डइँ कण्ण दो वि तं णयण-कडक्खेंवि दुग्गमेहिँ 'छहु णासहुँ किं णैर-संगमेण एत्थन्तरें विहडिय अहि मयन्ध भय-भीय विसंन्थुल मणेंण तह

वलपेड भयङ्कर गरुडु जाउ ॥ १ पक्खुज्जल-सेर-रोमझ-कञ्चु ॥ २ णाराय-तिक्ल-णिडुरिय-णयणु ॥ ३ ॥ थिउ राहउ भीसणु ग्रुरुडु होवि ॥ ४ परिचिन्तिउ कज्जु भुअङ्गमेहिँ ॥ ५ खज्जेसहँ गरुड-विहङ्गमेण' ॥ ६ गय खयहें। णाइँ मुणि-कम्मवन्ध ॥ ७ खर-पवण-पहय घण जिह पण्डु ॥ ८ ॥

वेळी-सङ्कुलहेंं वंसत्थलहें जाय पगास रिसि णहें सूर-ससि

॥ घत्ता ॥

विसहर-फुक्कार-करालहों । उम्मिल णाइँ घण-जालहों ॥ ९ [७]

अहि-णिवहु जं जें गड ओसरेंवि जे भव-संसारां रिहें डंरिय विहिं दोसहिं जे ण परिग्गहिय तिहिं जाइ-जरा-मरणें हिं रहिय जे चडगइ-चडकसाय-महण जे पश्च-महबय-दुंधर-धर छत्तीस-गुणहि-गुणें हिं पवर जिय जेहिं सभय सत्त वि णरय कम्मद्व-मयद्व-दुष्ठ-दमणंं मुणि वन्दिय जोग-भत्ति करेंवि ॥ १ सिव-सासय-गमणहों अइतुरिय ॥ २ विहिँ विजय विहिँ झाणिहें सिहय ॥ ३ दंसण-चारित्त-णाण-सिहय ॥ ४ चउ-मङ्गळ-कर चउ-सरण-मण ॥ ५ पश्चेन्दिय-दोस-विणासयरं ॥ ६ छज्जीव-णिकायहुँ खन्ति-कर ॥ ७ जे सत्त सिवङ्कर अणवरय ॥ ८ अद्विह-गुणही-सरसवण ॥ ९

<sup>4</sup> P 8 उत्तम. 5 A 'जोएं. 6 8 सुद्दमग, A सुद्दसुद्दमण.

<sup>6. 1</sup> P वरुप्त. 2 A °बर°. 3 A किन्नार°. 4 S A बिलंडु इ.

<sup>7. 1</sup> P ° संसारारिहि, B ° संसारारिहि. 2 B दुरिय. 3 P दुद्धरद्धर, B दुद्धरधर. 4 P B ° विणासकर. 5 A ° गुणह . 6 B ° णिकायदोषंतिकर. 7 P जें. 8 P ° दवण, B ° दवणा.

४ अयादि-गृहारम्भैः.

॥ घता ॥

एकेकोत्तरिय इय गुण-भरिय पुणु वन्दिय वल-गोविन्देंहिं। गिरि-मन्दिर-सिहरें वर-वेईहेरें जिण-जुवलु व इन्द-'पेडिन्देंहि॥१०

[2]

' भावें तिहि मि जर्णेहिं धम्मज्जणु पुष्फंचणिय छुद्धै-सयवत्तेंहिं रामु सुघोसं वीण अष्फालइ जा रामजरिहिं आसि रवण्णी लक्खणु गाइ सलक्खणु गेउ । एकवीस वर-मुच्छण-ठाणइँ ताल-विताल पणच्चइ जाणइ दस दिट्टिज वावीस लयाइँ किउ चन्दण-रसेण सम्मज्जणु ॥ १
पुणु आढतु गेउ मुणि-भर्तेहिं॥ २
जा मुणिवरहु मि चित्तइँ चांछइ ॥ ३
तूसेंवि पूयण-जक्कें दिण्णी ॥ ४
सत्त वि सर ति-गाम-सर-मेउ ॥ ५
एक्कुणपर्श्वास वि सर-ताणइँ ॥ ६
णव रस अद्व भाव जा जाणेइ ॥ ७
भरंहें भैरह-गविद्वइँ जीइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

भावें जणय-सुय चउसद्वि भुय दरिसन्ति पणच्चइ जावेंहिं । " दिणयर-श्रेत्थवणें गिरि-गुहिर्छं-वर्णे उर्वंसग्गु समुद्विउ तावेंहिं ॥ ९

[ 6 ]

तो कोविग-'करम्विय-हासइँ
अण्णइँ विष्फुरियाहर-वयणइँ
अण्णइँ पिङ्गंङ्गइँ पिङ्गक्खइँ
अण्णइँ णहें णच्चिन्ति विवस्थइँ
अण्णइँ कङ्कालइँ वेयांलइँ
अण्णइँ कङ्कालइँ वेयांलइँ
अण्णइँ सोणिय-मईर पियन्तइँ
अण्णइँ किलकिलन्ति चर्र-पासेंहिँ

दिदृइँ णहयलें असुर-सहिंसइँ ॥ १ अण्णाइँ रत्तुम्मिल्लिय-णयणाइँ ॥ २ अण्णाइँ णिम्मंसइँ दुप्पेक्खइँ ॥ ३ अण्णाइँ तिहँ चामुँण्ड-विहत्थइँ ॥ ४ कत्तिय-मडय-करइँ विकरालइँ ॥ ५ णर-सिर-माल-कर्वाल-विहत्थइँ ॥ ६ णचन्तइँ घुम्मन्त-घुलन्तइँ ॥ ७ अण्णाइँ कहकहन्ति जवहासेंहिँ ॥ ८

<sup>9</sup> P ॰ बेह्हरे. 10 P इ, s omits. 11 P s ॰ पहिंदिहिं, A पहिंदिहें.

<sup>8. 1</sup> s पुरक्ष विषय, 2 P च्छुग°, s च्छु. 3 P s सुघोसु. 4 P s टालइ. 5 P s एकु वि पंचास. 6 s जो. 7 P s A जाणइं. 8 A भरहे. 9 A भरहे. 10 s जायइं. 11 P s दिणयइ अध्यवणे. 12 P °गुइस्रस°, s °गुइस्र°. 13 s ओसग्गु.

<sup>9. 1</sup> A °सहायइं. 2 P S पिंगगाइं. 3 A चउंड'. 4 P S वेयालइ, A वेयालइ कंकालइं. 5 P S °क्वारू . 6 A °मइरु.

<sup>[</sup>८] १ सीता.

<sup>[</sup>९] १ मिश्राणि.

॥ घता ॥

अण्णइँ मीसणइँ देसविद्वर्सणहँ दुइरिसणइँ कुलभूसंणहँ [१०]

'मरु मारि मारि' जम्पन्तईं । आयहँ उवसग्गु करन्तईं ॥ ९

पुणु अण्णइँ अण्णण्ण-पयारेंहिँ अण्णइँ जम्बुव-सिव-फेकारेंहिँ अण्णइँ करिवर-कर-सिकारेंहिँ अण्णइँ गहह-मण्डल-सिहेंहिँ अण्णइँ गिरिवर-तरुवर-घाएँहिं अण्णइँ अमरिस-रोस-फुरन्तइँ अण्णइँ दह-वयणइँ सय-वयणइँ तहिं तहएँ वि<sup>10</sup> कालें मइ-विमल्हुँ

दुक्क विसहर-फण-फुक्कारें हिं॥ १ वसह-झडक-मुक्क-ढेकारें हिं॥ २ सर-सन्धिय-धणु-गुण-टङ्कारें हिं॥ ३ अंग्ण इँ वहुविह-मेसिय- गिहें हिं॥ ४ पाणिय-पाहण-पवणु प्पाएँ हिं॥ ५ णयणें हिं अग्गि-फुलिङ्ग मुयन्त इँ॥ ६ अग्ण इँ सहैस-मुह इँ वहु-णयण इँ॥ ७ तो विण चलिउ झाणु मुणि-धवल हुँ॥ ८॥ वत्ता॥

वइरु सरन्ताइँ पहरन्ताइँ कालें अप्पणें भीसावणैंड सञ्चल-हुलि-हल-मुसलग्गेहिं। दरिसाविउ णं वहु-भङ्गेंहिं॥ ९ [११]

जवसग्गु णिऍवि हरिसिय-मर्णेहिं
मम्भीसेवि सीय महावर्लेहिँ
धणुहरइँ विहि मि अप्फालियइँ
वुण्णइँ भय-भीय-विसण्डुलइँ
तं सहु सुणेवि आसङ्क्रियइँ
धणुहर-टङ्कारेहिँ विहिरियइँ
णं अट्ठ वि कम्मइँ णिज्जियइँ
णं णासेवि गयइँ परीसहइँ

णीसङ्क्रेंहिं वल-णारायणेंहिं॥ १ मुणि-चलण धराविय करयलेंहिं॥ २ णं सुर-भवंणइं संचालियइं॥ ३ णं रसियइँ णहर्यंल-महियलइँ॥ ४ रिउ-चित्तंइँ माण-कलङ्कियइँ॥ ५ णद्वइँ खल-खुद्दइँ वहरियइँ॥ ६ णं पश्चेन्दियइँ परंज्ञियइँ॥ ७ तिह असुर-सहासइँ दूसहइँ॥ ८ ॥ वत्ता॥

खुडु खुडु णहाईँ ताव भडाराहुँ भय-तहाइँ वय-धाराहुँ मेल्लेप्पिणु मच्छरु माणु । उप्पर्ण्णउ केवल-णाणु ॥ ९

<sup>7</sup> P s देसविह्सणहु. 8 P s कुरुभूसणहो.

<sup>10. 1</sup> P s °फणि°. 2 P s °फक्कारहिं, A फेहिं. 3 s omits this pada. 4 P 'सहिंह, A केहिं. 5 P 'जुवाएहिं, S 'जुवापहिं. 6 s गहहं अमरिस'. 7 P s जयणहं. 8 P इस'. 9 A 'वयणहं. 10 P omits. 11 P s अप्पणवं. 12 s A भीसावणवं.

<sup>11. 1</sup> Ps अप्कालियाई, and so throughout this Kadavaka in Ps the padas end in °आई. 2 Ps °भवणइ, A भुवणई. 3 Ps जहपके. 4 Ps °चिंतह. 5 A परिज्य ई. 6 A उप्पण्ण डं.

ताव मुणिन्दहँ णाणुप्पत्तिएँ जेहिँ कित्ति तहलोकें पगासिय पैहिलंड भावण सङ्ख-णिणहें जोइस-देव वि सीह-णिणाएं संचलिएं चउ-देवणिकाएं वहइ विमाणु विमाणें चप्पिउ तुरउ तुरङ्गमेण ओमाणिर्डं गयवरु गयवरेण पडिखलियड

"भावें पेक्षियउ भय-मेक्षियउ लोयहुँ मुढाहुँ तमें छुढाहुँ

ताव पुरन्दरेण अइरावड सोह दिन्तु चडसट्टी-णयणेंहिँ "वयणें वयणें अट्टट्ट विसाणइँ एकक्ष्मण् विसाणें जण-मणहरु सरें सरें सर-परिमाणुप्पण्णी एकक्षेक्चें पडमिणिहें विसालइँ कमलें कमलें वत्तीस जि पत्तइँ "वद्धिर्ज जम्बूदीव-पमाणें तहिं दुग्धोट्टें चडेंवि सुर-सुन्दरु पुरज सुरिन्दहों णयणाणन्देंहिँ [१२]

आय सुरासुर-वन्दणहत्तिएँ ॥ १ जोइस वेन्तर भवण-णिवासिय ॥ २ वेन्तर तूर्रंयफालिय-सहें ॥ ३ कंप्पामर जयघण्ट-णिणाएं ॥ ४ छाइउ णहु णं घण-संघाएं ॥ ५ वाहणु वाहण-णिवह-झंडप्पिउ ॥ ६ सन्दणु सन्दणेण 'संदोणिउ ॥ ७ लग्गेंवि मडेंड मउंडु उच्छलियउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सुर-साहणु लीलऍ आवइ । णं धम्म-रिद्धि दॅरिसावइ ॥ ९

[ १३ ]

साहिरे जण-मण-णयण-सुहावर ॥ १
गुलुगुलन्तु वत्तीसिहँ वयणेंहिँ॥ २
णाइँ सुवण्ण-णिवद्ध-णिहाणाइँ॥ ३
एकेकर जें परिटुर सरवर ॥ ४
कमलिणि एक-एक णिप्पण्णी ॥ ५
पक्कयाइँ वत्तीस स-णालैइँ॥ ६
पत्तें पत्तें णद्दाइ मि तेत्ताइँ॥ ७
पुणु जि परिटुर तेण जि' थाणें॥ ८
वन्दणहत्तिएँ आउ पुरन्दर ॥ ९
गुरु पोमाइस वैन्दिण-वन्देंहिँ॥ १०

।। घत्ता ॥

'देवहों दाणवहेंं खल-माणवहों रिसि चलणेंहिं केर्व ण लग्गहों। " 'जेहिं तवन्तऍहिं अंचलन्तऍहिं इन्दु वि अवयारिज सग्गहों'॥ ११

12. 1 P े मुणित्हों, s मुणित्हु. 2 A विंतर भवण जे संखितनाएं. 3 A त्रूष्फालियाघोएं. 4 P omits this pada. 5 P उझलिपाउ. 6 Ps उम्माणिड. 7 A संदाणिडं. 8 Ps मउद्गू, A मडः

13. 1 A पसंहित. 2 P जं. 3 After line 6, s reads the following extra कमले कमले वत्तीस दलाइं णवमगरंदरि दिवहलाइं।

4 A बदेखि. 5 P जि ण. 6 P वंदणवंद्धिं, s वंदणवंदिहिं, A वंदिणविदेहिं. 7 P s किण्ण बळगाहो. 8 P जिहें तवतेपृहिं, s जिहे तवतेपहिं. 9 P पहवंतपृहिं, s पहवंतपेहि.

<sup>[</sup>१२] १ निरुद्धः.

<sup>[</sup> १३ ] १ सजीकृतः, साधितः. २ देवसमूहैः.

### [ 88]

जिणवर-चल्ण-कमल-दर्ल-सेविह मणइ पुरन्दरु 'अहों अहों लोयहों जह णिविण्णा चल-गइ-गमणहों पुत्तु कलन्तु जार्व मणें चिन्तहों चिन्तहों जाव मासु मयरासणु चिन्तहों जाव रिद्धि सिय सम्पय चिन्तहों जाव रूड धणु जोवणु चिन्तहों जाव वलिङ सुव-एञ्जरु

केवल-णाण-पुजा किय देवहिं॥ १ जइ सङ्किय जर-मरण-विओयहों॥ २ तो कि णै दुक्कहों जिणवर-भैनणहों॥ ३ जिणवर-विम्बु ताव कि ण चिन्तहों॥ ४ १ कि ण चिन्तवहों ताव जिणसासणु॥ ५ कि ण चिन्तवहों ताव जिणवर-पय॥६ घण्णु सुवण्णु अण्णु घरु परियणु॥ ७ कि ण चिन्तवहों ताव परमक्खरु॥ ८

॥ घता ॥

पेक्खहु धम्म-फलु स इँ भु वणेसरहें चउरङ्ग-वल्<u>छ</u> परमेसरहें पयहिण ति-वार देवाविज । अत्यक्कऍ सेव कराविज'॥ ९

15

# [ ३३. तेत्तीसमो संधि ]

उप्पणऍ णोणें 'कुलभूसण-देव

पुच्छइ रहु-तर्णंड । किं<sup>°</sup> उवसग्गु केउ<sup>°</sup> ॥

[ 8 ]

तं णिसुणेवि पभणइ परम-गुरु
तिह कासव-सुरर्व महाभविय
एकोवर किङ्कर पुरवहहें
हम्मन्तु विहें क्षमु छुद्ध ऍहिं
खंगवइ पुणुं वहुकालेण मुउ
तो कासव सुरव वे वि मरेवि
र्ववओ वादेविहें दोहलेहिं
वद्धावउ आयउ वन्धु जणु

'सुणु जक्खथाणु णामेण पुरु ॥ १ एैयारह-गुणथाणग्धैविय ॥ २ णं तुम्बुरु-णारय सुरवइहें ॥ ३ परिरक्खि तेहिं पर्वुद्धऍहिं ॥ ४ विष्झाचें भिल्लाहिवइ हुउ ॥ ५ थिय अमियसरहों घरें ओओरेंवि ॥ ६ उप्पण्णा वर्डेंहिं सोहँलेंहिं ॥ ७ किड ईइंथे-मुइय णार्मग्गहणु ॥ ८

<sup>14. 1</sup> A देवहो. 2 P किर. 3 P S व्यल्लाहो. 4 P S जेम. 5 P S A मणि. 6 A अण्ण.

<sup>1. 1</sup> P S णाणें. 2 P S °तणउं. 3 P S किं तड. 4 P S किंड. 5 S ° पुरव, A सुरय. 6 A ° णुग्विविय. 7 P A पशुद्धिपृद्धि. 8 A बहुकाळंतरेण. 9 P उचवाएं, S उचवायं. A 10 P देविहिं, S देविहि, A एवेहिं. 11 P डहुअड. 12 P णामगहणु.

<sup>ृ [</sup> १४ ] सेवकैः. २ भुजापज्ञरवलं. ३ वारंवारं, आकस्मिकेन.

<sup>[</sup>१] १ कर्षक-सूरपी भ्रातरी. २ एकादश-प्रतिमा-युक्ताः. ३ पंक्षी. ४ पंक्षी. ५ अस्तसर-दृतस्य. ६ उपयोगा (१) असृतसरस्य श्ली. ७ उत्सवैः. ८ उदित-मुदित-नामानी.

णं अमर-कुमार णाणकेंस-हत्थ

· तो पर्नमिणिपुर-परमेसरहें। तेण वि णिय-सुअहों जयन्धरहों अच्छन्ति जाम भुञ्जन्ति सिय पैद्रविड णरिन्दें अमियसरु र्वसुभूइ सहेजाउ तासुँ गउ पिष्ठदृइ पंछिट्टिं भणेंवि सी उवर्जवाएविए सहुँ जियइ परियाणेंवि जेट्टें दुच्चरिड

> उप्पण्णाउ विञ्झें पुर्व्विक्षेत्र कम्मु

जैय-पव्वय-पवरुजाणु जिह किय रुक्लें रुक्लें आवास-किय संजायइँ अङ्गइँ कोर्मंलइँ

रिसि रुक्ख व तवर्ण-ताव तविय रिसि रुक्ख व आल्वाल-रहिय गड णैन्दणवणिड तुरन्तु तहिं

॥ घता ॥

**छुडु सग्गहें। पडिय** । जोबण-गएँ चडिय ॥ ९

[ 7 ]

दरिसाविय 'विजय-महीहरहों ॥ १ किय किङ्कर वहिय-रणभरहेा ॥ २ तो ताम जणेरहों गैमण-कियं ॥ ३ अँइभूमि-लेह-रिज्छोलि-धरु ॥ ४ तें णवर पाण-विच्छोड कड ॥ ५ ते उइय-मुइय तिण-समु गर्णेवि ॥ ६ अमिओर्वमु अहर-पाणु पियइ ॥ ७ वस्भ्रइहें जीविड अर्वंहरिड ॥ ८

॥ घत्ता ॥

होप्पिणुं पह्निवइ। सब्वहों परिणवइ ॥ ९

[ 3]

रिसि-सङ्घ पराइउ तीव तहिँ॥ १ णं रुक्कें रुक्कें अवइण्ण सिय ॥ २ ·अहियइँ पण्णइँ फुल**इँ फेल**इँ ॥ ३ » रिसि रुक्ख व अविचल होवि थिय किसलएँ परिवेढावेढि किय ॥ ४ रिसि रुक्ख व मूल-गुणंग्घविय ॥ ५ रिसि रुक्ख व मोक्ख-फर्लंब्भहिय ॥ ६ सो विजय-महीहर-राउ जिहें।। ७

Į5

<sup>13</sup> P णामंकुस°.

<sup>1</sup> P पोइणि°, S पोमिणि°. 2 A °तिय. 3 A ताव. 4 P सो छड्ड उअवाएवि सह जिअइं, s डअवाएविंये सह सह जियइं, A omits सो. 5 s अमिउवह. 6 P अवहरिंड. 7 P g होएप्पिणु. 8 P s पुस्विकड.

<sup>1</sup> s तुरिउ. 2 A omits the portion from दें अंगई up to रिसि in line 5. 3 P S कोमलाइं. 4 P S फुलुइ फलाइं. 5 P S तावतवणु. 6 S °क्लविय. 7 P S आला-चारु°. 8 P S भघविय.

<sup>[</sup>२] १ विजयपर्वतस्य राज्ञः. २ गमनिक्रयायां. ३ विजय-महीश्वर-राज्ञा कापि प्रयोजनेन प्रेषितः स अमृतसर-दूतः. ४ दूर-भूमि, अथवा भूमेरनितक्रमेण निज-भूमि यावत्. ५ छेखमाला. ं ६ ब्राह्मणः. ७ तेन दृतेन व्याष्ट्रतः. ८ वसुभूतिः. ९ महादेवी उपयोषित्वा (१)

<sup>[</sup> ३ ] १ विजयपर्वतः. २ अटम न्यायो × वृक्षमूलं जलस्थानं च. ३ बनपालः.

**50 €, 6-9; 8, 9-**9; 4, 9-6]

उज्झाकण्डं-तेसीसमो संधि [९५

"परमेसर केसरि-विक्रमें हिं

उजाणु लइउ जइ-पुङ्गर्वेहिँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वारन्तहें मज्झु रिसि-सीह-किसोर (व)

उम्मग्गिम करेंवि । थिर्यं वर्णे पइसरेंवि" ॥ ९

[8]

तं णिसुर्णेवि णरवइ गयउ तहिँ वोह्नाविय अहों ''अहों मुणिवरहों परमप्पउ अप्पउ होवि' थिउ अइतुह्नहु लहेंवि मणुअत्तणैं कहों केरउ परम-मोक्ख-गमणु सच्छाइँ आयइँ अङ्गाइँ वित्थिण्णइँ आयइँ कडियलइँ लायण्णइँ स्वइँ जोव्वणइँ

आवासित महरिसि-संत्थु जिहें ॥ १ अवुहहों अयाण-परमक्खरहों ॥ २ कज्जेण केण रिसि-वेसु किउ ॥ ३ कें कंज्जें विणडहों अप्पंणउ ॥ ४ वैरि माणित मणहरु तरुणियणु ॥ ५ सोलह-आहरणहं जोग्गाइँ ॥ ६ हय-गय-रह-वाहण-पच्चेल्डँ ॥ ७ णिप्फलइँ गयइँ तुम्हहँ तणइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सुपसिद्धं छोऍ तुम्हाण किलेस

एक्कु वि तड ण कड । सयछ णिरत्थु गड" ॥ ९

तो मोर्क्ख-रुक्ख-फल-वंद्धणेंण "पइँ अप्पे काइँ विडम्वियउ कहों घर कहों पुत्त-कलत्ताइँ स-विमाणइँ जांणइँ जोग्गाइँ धण-धण्णइँ जीविय-जोवणइँ वइसणउ वसुन्धिर वंजाइँ आयहिँ वहुँयहिँ वेयाँरियइँ सुर्ववहिँ सहासइँ पाडियइँ [ 4 ]

महिपालु बुत्तु मइयद्धेणेण ॥ १ अच्छिहि सुह-दुक्ख-करिग्यय ॥ २ धय-चिन्धइँ चामर-छत्ताइँ ॥ ३ रह-तुरय-महग्गय-दुंग्गाइँ ॥ ४ जल-कीलउ पाणइँ उववणइँ ॥ ५ णउ कासु वि होन्ति सहेज्जाइँ ॥ ६ वम्भाणहँ लक्खइँ मारियइँ ॥ ७ चक्कवइ-सयइँ णिद्धाडियइँ ॥ ८

20

:8

<sup>9</sup> P हि**स**, 8 डिय.

<sup>4. 1</sup> P संघु. 2 P s हो इ. 3 P A मणुअत्तणडं, S मणुयत्तणड. 4 P किं कजाइ, S किं किजाइ, A के कर्जों. 5 P S A अप्पणड. 6 P वरे.

<sup>5. 1</sup> PS सुक्ल<sup>3</sup>, A मोक्लु., 2 PS <sup>3</sup>वन्धणेग. 3 A अप्परं. 4 PS अव्हर्. 5 PS पेन्माइँ. 6 PS बहु एहिं. 7 PS वंभाणहो. 8 P सुरवरइहि, S सुरवरइ.

<sup>[</sup> ४ ] १ परममूर्तः. २ दमनिक्रयायां समर्थः.

<sup>[</sup> ५] १ डोलिका. २ दुर्गाणि समूहानि च. ३ द्वीरा-रत्न. ४ छद्मितानि.

# ९६ ] सयम्भुकिउ पडमचरिउ

॥ घता ॥

एय वि अवरे वि सिय कहीं समाणु

पुणु पच्छिम-कार्ले

जिं जेम विहङ्ग

कार्ले कवलु किय । एक्कु वि पड ण गय" ॥ ९

[ & ]

' परमेसरु पुणु वि पुणु वि कहइ उप्पत्ति-जरा-मरणावसरु पुग्गल-परिमाणं-सुत्तु धेरेवि वहु-अस्थि जि अन्तिहिँ ढङ्कियंड सिर-कलसालङ्किड संचरइ " तरुणत्तणु जाम ताम वहइ सिरु कम्पइ जम्पइ ण वि वयणु ण चैलन्ति चलण ण करन्ति कर "जिउ तिण्णि अर्वत्थउ उबहइ ॥ १ पहिलड जे णिर्वद्धड देह-घरु ॥ २ कर-चलण चयारि सम्भ करेंवि ॥ ३ मासिटु चम्म-छुह-पङ्कियउ ॥ ४ माणुसु वर-भवणहों अणुहरइ ॥ ५ पुणु पच्छएँ जुण्ण-भाउ लहइ ॥ ६ ण सुणन्ति कण्ण ण णियइ णयणु ॥ ७ जर-जज्जरिहोइ सरीरु पर ॥ ८

॥ घता ॥

णिवडइ देह-घरु । उड्डुईं मुऍवि तैंरु" ॥ ९

[७]

तं णिसुणेंवि णरवइ उवसमिउ
अप्पुंणु पुणु भाव-गाह-गहिउ
तिहें उइय-मुद्दय णिगगन्थ थिय
अपुणु सवण-सङ्घु तहें। पुरवरहें।
सम्मेयहें। जन्त जन्त विषय
ते उदय-मुद्दय दुइ णिबडिय
धाइउ धाणुक्कु वद्ध-वहरु
दुप्पेच्छ-वैच्छुं थिर-थोर-करु

णिय-णन्दणु णिय-पेऍ संण्णिमिउ ॥ १ 'णिक्खन्तु णराहिव-सय-सहिउ ॥ २ कर-कमेर्लेहिं केसप्पांड किय ॥ ३ गउ वन्दणहत्तिऍ जिणवरहों ॥ ४ पहु छड्डेंवि उप्पहेण चलिय ॥ ५ वसुभूइ-भिल्ल-पेलिहें पडिय ॥ ६ गुज्जाहल-णयणु 'पीय-मइरु ॥ ७ अप्फालिय धणुहरु गिहिर-सरु ॥ ८

15

<sup>9</sup> P s अवर.

<sup>6. 1</sup> P 8 अवाधइ. 2 P णिवंधई, 8 णिवंधइ. 3 P 8 परिमाणु. 4 P 8 चयारि बि. 5 P अतिहि, 8 यंतिहि, A अतिहि. 6 A डिक्टियड. 7 8 मास, A मासिष्ट. 8 P 8 वहंति. 9 P 8 डड्ड र जेम, A डड्डए. 10 A omits.

<sup>7. 1</sup> A ° पुरे. 2 s सणिमिडं, A सण्णेमिडं. 3 A अप्पणु. 4 A नशहित. 5 P के सुप्पाडु. 6 P s जंतु. 7 P थिछ हिं, s पश्चिहि. 8 P s गुंजाहलु. 9 A ° वत्थ. 10 A गहिय°. 11 s ° भवंतरह.

६ ] १ अस्थि-अन्त्रावलीभिः.

<sup>[</sup>७] १ बीक्षितः. २ मदिरापीतः. ३ वक्षः.

# वइरइँ ण कुहन्ति इउ हणइ णिरुसु

हकारिय विण्णि वि' दुर्स्ररेण ''अहों 'संचारिम-णर-वणयरहों तं सुणेंवि महावैंय-धारएँण ''मं मीहि' थाहि अण्णहों भवहों तिहैं तेहएँ विहुरें समाविंडएँ थिउ खन्धु समाद्वेंवि एकु जणु जो पुन-भवन्तरें पक्लियउ तें बुच्चह ''लोद्धा ओसरहि

> 'वोलाविर्थ 'तेण दय **च**डेंवि णिसेणि

पावासड पडर पाड करेंवि
वसुभूइ-भिल्लु धण-जण-पडरें
णामेण अणुद्धरु दुइरिसु
दुल्लङ्गहेंं णिय-कुल-पबयहें।
ते उइय-मुइय तासु जि तणय
गिरि-धीर महोवहि-गहिर-गुण
णामिङ्क्षय रैयण-विचित्त-रह
छंहिवसइँ सल्लेहणु करेंवि

॥ घत्ता ॥

होन्ति ण जजारइँ। सत्त-भवन्तर्रहँ॥ ९

[6]

णिय-वईयर-वहर-विरुद्धएण ॥ १ कि निर्मे एविं महु मरहों" ॥ २ धीरिज लहुवज वङ्कारऍण ॥ ३ जवसंग-सहणु भूसणु तवहों" ॥ ४ अधुरन्धरें गरुअ-भारें पिडिऍ ॥ ५ मिल्लाहिज अन्भुद्धरण-मणु ॥ ६ पुरे जक्खथाणें परिरिक्खियज ॥ ७ को मारइ रिसि तुहुँ महु मरैहि" ॥ ८

॥ घता ॥

कालन्तरेंण मैय ।

लीलप् सैंग्गु गय ॥ ९

[9]

वहु-कालु णरय-'तिरियहिँ 'फिरेंवि ॥ १
पट्टणें उप्पण्णु अरिट्टंचरें ॥ २
कणयप्पह-जणणि-जणिय-हरिसु ॥ ३
णन्दण णरवहरें 'पियंष्वयहों ॥ ४
विण्णाण-कला-परं-पार-गय ॥ ५
पय-पालण रज्ज-कज्ज-णिउण ॥ ६
पउमावइ-सुअ ससि-सूर-पह ॥ ७
गड सग्गु 'पियष्व तहिँ मेरेवि ॥ ८

<sup>8. 1</sup> A छोद्रएण. 2 s.ºवड्यक. 3 A महत्वय. 4 P थाहि, A भाहि. 5 P S A इत-सन्तु. 6 P S ° भारं. 7 P समोदेति, S समोदिति. 8 P महुं, S सहु. 9 P S A महिं. 10 P A वोद्यादिय. 11 A सुव. 12 P S सन्त.

<sup>9.</sup> The first two padas omitted in A. 2 P तिरयहि, s तिरियहि. 3 Ps फिरिबि. 4 A अरिटुपुरे. 5 Ps नंदणु. 6 A विसदियहो. 7 s पारंगगय. 8 Ps छदिवसङ्, A छदिवहर्ड.

<sup>[</sup>८] १ बसुभूतिचरभिक्तेन. १ हेरिकः. ३ परत्र-विषये स्थिरमनं कुरु. ४ मुंबाविय. ५ पक्षि भिक्के (?).

<sup>[</sup>९] १ प्रियनत-राज्ञः. २ रज्ञ-विचित्र-रथी. ३ प्रियनत-पिता. स॰ प॰ च॰ १३

# ९८ ] सयम्भुकिङ पडमचरिङ

जगडन्तु अणुद्धरु डामरिड

'पश्चिण्डेंहिं तेहिं हुउ अवर-भवेण

वहु-कार्से रयण-विचित्तेरह उप्पण्ण वे वि सिद्धत्थपुरें विमलगगमहिसि-'खेमङ्करहुँ कुलभूसणु पढमु पुत्तु पवरु अण्णु वि उप्पण्ण एक बुहिय वेण्णि मि कुमार सांलिहाँ 'णिमियं पढमाण जुवाण-भावें चडिय वित्थर्यं-वच्छयल पलम्ब-भुअ

> केमलोच्छवं ताम णं वम्मह-भक्षि

कुलभूसण-देसविह्सणहुँ पडिहाइ ण चन्देण-लेव-छवि ग प वि जलु जलह दाहिण-पवणु पेक्खेप्पणु पयइँ सु-कोमलइँ पेक्खेपिणु पयइँ चक्कलइँ पेक्खेप्पणु मुहु वालहें तर्णंज लोयणइँ कैंवे पङ्गुत्ताइँ येक्खेप्पणु केस-कलाज मणें रणें रयण-विचित्तरहें धरिउं॥ ९॥ वत्ता॥ अदाविय-इमरु॥

छडुाविय-डमरु । अग्गिकेड अमरु ॥ १० [१०]

तड करेंवि मरेंवि पैरिभमेंवि पेहैं ॥ १ कण-कञ्चण-जण-घण-पय-पडरें ॥ २ अवरोप्पर्क णयण-सुहङ्करहुँ ॥ ३ लहु देसविद्ससणु एक्क अवरु ॥ ४ कैमलोच्छव रुन्द-चन्द-मुहिय ॥ ५ गं आयरियहों कहों वि समुख्यिय ॥ ६ णं दहवें वें अणङ्क घडिय ॥ ७ णं सग्गहें। इन्द-पडिन्द चुअ ॥ ८ ॥ वत्ता ॥

> किह मि समावडिय । हियऍ झित्त पडिय ॥ ९

[ ११ ]

णिय-विहणि-रूव-पेसिय-मणहुँ ॥ १
धवलामल-कोमल-कमलु ण वि ॥ २
कुसुमाउहेण ण णिडिउ कवणु ॥ ३
ण सहन्ति रूइ-रत्तप्पलइँ ॥ ॥ ४
उंच्चिट्टइँ करि-कुम्भत्थलइँ ॥ ५
पिडहाइ ण चन्दणु चन्दिर्णंउ ॥ ६
ढोरा इव कहमें खुत्ताइँ ॥ ७
ण सुहन्ति मोर णच्चन्त वर्णे ॥ ८

9 P A धरिउं. 10 s पर्चडिहि, A पंचेडेवि.

15

<sup>10. 1</sup> P S रयणिविचित्तरहु, A रयणि°. 2 P परेममेवि, P marginally 'दिवि छहेवि सुदु' पाठे, S परेभमिवि. 3 P S पहु. 4 A omits. 5 P S व्साछहि. 6 S णमिय. 7 P S वे. 8 P S विच्छय°. 9 P कमछच्छवि, S कमछच्छिवि.

<sup>11. 1</sup> P 8 चंद्रणु. 2 P दिखेंदर्ड, 8 दिन्दर्ह. 3 P 8 A तणाउं. 4 8 चंद्रहु. 5 P A चंद्रिणाउं. 6 P रूपें.

४ अमिभ्य.

<sup>[</sup>१०] १ मार्गः. २ राज्ञः नामेदम्. ३ कमलोत्सवा नामेदं. ४ स्थापितौ. ५ ताभ्यां समी (भिनिनी!) कमलोत्सवा पुत्री.

॥ घत्ता ॥

दिट्टी-विस वाल जो जोअइ को वि

सप्पहों अणुहरइ । सो सयछु वि मरइ ॥ ९

[ १२ ]

तिह अवसरे पेणेइह पह भणिडे तुहुँ महियलें धर्णणड एक पर कुल-देसिवहसण जमल सुर्य हैय-हियय कांइँ चिन्तविस तुहुँ खल-खुइइँ दुक्किय-गाराइँ गय-धाहि-दुक्ल-हकाराइँ तित्थक्रर-गणहर-णिन्दियइँ रुवेण पयक मीणु रसेंण

"खेमक्कर तुहुँ जणिएँ जणिईं ॥ १ कमलोच्छंव दुहिय जासु पवर ॥ २ 'तं णिसुणेंवि णाइँ कुमार मुय ॥ ३ पाविज्जइ 'जेहिँ महन्तु दुंहु ॥ ४ णारइय णरय-पइसाराइँ ॥ ५ सिव-सासय-गमण-णिवाराइँ ॥ ६ णंउ खब्बहि पक्च-वि-इन्दियइँ ॥ ७ मिगु सवणें भसलु गन्धवसेंण ॥ ८

10

15

॥ वत्ता ॥

मत्त-गइन्दु गड । तहों उत्तारु कड" ॥ ९

फरिसेण विणासु जो सेवइ पश्च

[ १३]

सावज्ञ रज्ञु भुञ्जेवाहें।। १
णिय-देहमएण महारहेंण।। २
दुद्वद्व-कम्म-पच्छाइएँण।। ३
सत्तविह-धाउ-वर्न्धालिएँण।। ४
मण-पैक्कल-सारहि-'चोइएँण।। ५
आइय णिय-णिय-तणु-रहवरेंण।। ६
सो अग्गिकेउ तेहएँऽवसरें।। ७
गउ अम्हहँ उप्परि खलिउ ताम।। ८

तो किय णिवित्ति परिणेवाहों
पारद्धु पयाणडे तव-पहेंण
विहिं विण्णाणिय उप्पाइएँण
इन्दिय-तुरङ्ग-संचालिएँणं
चल-चलण-चक्क-संजोइएँण
तव-संजम-णियम-धम्म-भरेंण
थिय पडिमा-जोगं गिरि-सिहरें
संचलिउ णईङ्गणें कहिँ वि जाम

<sup>7</sup> PS .

<sup>12. 1</sup> A पणएं. 2 A पमणिंडं. 3 P S A जिंगिंडं. 4 P A घण्णांडं. 5 P कमळच्छिति, 8 कमळच्छिति. 6 A सुरा. 7 This pada omitted in A. 8 P S ताई. 9 P S जेण. 10 P A दुईं. 11 S वाइहि. 12 A ममरु.

<sup>13. 1</sup> A प्रवाणडं. 2 A वहि वण्णाणिडं अप्पाइएण. 3 A °संवालिएण. 4 s °संचा- लियेण. 5 P °सारहिं. 6 P S A णहंगणि. 7 P S कहि. 8 P S A अम्हह.

<sup>[</sup> १२ ] १ वंदिजनैः मित्रैश्व. २ रे हतहदय. ३ रोगाः.

<sup>[</sup> १३ ] १ प्रधानम्. २ प्रेरितेन. ३ गमनम्.

१०० ] सयम्भुकित पडमचरित्र

पुषभंड सरेंवि कोहें जलिड डवसग्गु जाम पारम्भियड पडिवण्णऍ तिहैं तेहऍऽवसरें पुन्हहूँ जें पहावें तट्टाइँ

> तो अंम्हहँ वप्पु सो दीसइ एत्थ्र

तो गरुडें परिओसिय-मणेंण
" राहवहों सीहवाहणि पवर
पहिलारी सत्त-सऍहिं सहिय
तो कोसल-सुऍण सु-दुलहेंण
'अच्छन्तुं ताव तुम्हहुँ जें घरें
सहुँ गरुडें संभासणु करेंवि
" 'अम्हहुँ हिण्डन्तहुँ धरणि-वहें
कुलभूसणु अक्खइ हलहरहों

॥ वत्ता ॥ संगाम-सयाइँ महि-खण्डइँ तिण्णि [ \$6 \$2, 9-92; 9¥, 9-9; 9, 9+8

थिड रुम्धेवि णैहयलें "किलिकिलिड ॥ ९ वहु-रूर्वेहिं गयणें वियम्भियड ॥ १० वहुन्तऍ गुरु-उवसग्ग-भरें ॥ ११ असुरइं धणु-रवेंण पणद्वाइँ ॥ १२

।। घता ।।

कालन्तरेंण मुख । गारुडु देख हुख ॥ १३

गारुडु देव हुव ॥ [१४]

वे विजाउ दिण्णीउ तक्खणेंण ॥ १ लंक्खणहों गरुडवाहणि अवर ॥ २ अणुपच्छिम तिहिं सऍिहं अहिय ॥ ३ वृच्चइ वइदेही-वल्लहेंण ॥ ४ अवसेर पडिवण्णें पसाउ करें'॥ ५ गुरु पुच्छिउ पुणुं चल्लणेहिं घरेंवि ॥ ६ जं जिम होसइ तं तेम कहें'॥ ७ 'जलु लक्केंवि दाहिण-सायरहों ॥ ८

विहि मि जिणेर्वाइँ । सै इँ भु क्षेर्वाइँ'॥ ९

# [ ३४. चउतीसमो संघि ]

केवलें केवलीहें उप्पर्णणएं पुच्छइ रामु महावय-धारा

काई फल्ज पञ्च-महर्व्वयंहुँ अकाई फल्ज र्लंइऍ अणस्थमिऍ चउविह्र-देव-णिकाय-पर्वण्णऍ। 'धम्म-पाव-फलु कहि भडारा॥ [१]

. अणुवय-गुणवय-सिक्खार्वयहुँ ॥ १ उववास-पोसवऍ संथविऍ ॥ २

<sup>9</sup> P S णहयिल, A णिहयिल. 10 S किलिकिलिओ, A किलिगिलिस. 11 P तुम्हरू. 12 S अग्रुवाणरवेण. 13 P S अम्हहो.

<sup>14. 1</sup> A दिण्ण डं. 2 A omits this pāda. 3 s अच्छंति. 4 A पुणु वि चळण धरेवि. 5 s जिणेबई. 6 P s वच्छ सई. 7 P s शुंजेब्बई.

<sup>1. 1 8</sup> उप्पण्णहं. 2 P एवण्णए, 8 प्रवण्णहं. 3 A अक्सु. 4 P 8 कायह. 5 P दिवपाहं, 8 व्यवाहु. 6 P कह्यए अणस्थितअए, 8 क्ष्यए अणस्थितयहं, A कह्ए अणंथितए. 7 P संबधि- वय, 8 संबधियहं.

₩0 1, 2, 1-6; ₹, 1-9; ₹, 1-8 ]

फल काइँ जीवं मेम्मीसियएँ काइं फल सच्चें वोल्लिएँण काइं फल जिणवर-अश्वियएँ काइं फल मासें छण्डिएँण काइं फल जिण-सम्जणेंण

> किं चारित्तें णाणें वऍ दंसणें जं फल्ल होइ अणङ्ग-वियारा

पुणु पुणु वि पडीवज् भणइ वलु कम्मेण केण रिज-डमर-कर कम्मेण केण पर-चक्क-धर परियरिय सु-णारिहिं णरवरेंहिं सुन्दर सच्छन्द मइन्द जिह कम्मेण केण किय पङ्गुळैय काणीण दीण-मुह-काय-सर दालिहिय पर-पेसणइँ कर

> <sup>र</sup>धीर-सरीर बीर तव-सूरा इन्दिय-पैसवण पर-उवयारा

के वि अण्ण णर दुह-परिचत्ता चन्दाइच-राहु-अङ्गारा हंस-स-मेस-महिस-विस-कुः अर जइ देवहुँ जें मज्झें संभूआ उज्ज्ञाकण्डं-चडतीसमो संधि [१०१

पर्रहर्णे पर्रदारें अहिंसियएं ॥ ३ अलिअक्खरेण आमेलिएंण ॥ ४ वर-विजर्ले घरासमें विश्वर्थेएं ॥ ५ रत्तिहिं देहें दैंण्डिएंण ॥ ६ वेंलि-दीवङ्गार-विलेवणेंण ॥ ७

।। घत्ता ।।

अण्णु पसंसिएँ जिणवर-सासर्णे । तं विण्णोर्सेवि कहिह भडारा'॥ ८ [२]

'कहें सुिकय-दुिकय-कम्म-फलु ॥ १ सयरायर मिह भुञ्जन्ति णर ॥ २ रह-तुरय-गएँहिं बुज्झन्ति णर ॥ ३ विजिज्जमाण वर-चामरेहिं ॥ ४ जोहेंहिं जोह बुज्झन्ति किह ॥ ५ णर कुण्ट मण्ट विहरन्धलय ॥ ६ वाहिल भिल णाहल सवर ॥ ७ कें कम्में उप्पज्जन्ति णर ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सन्वहुँ जीवहुँ आसाऊरा । ते कहिँ णर पावन्ति भडारा ॥ ९ थ

28

[3]

देवेलोऍ देवत्तणु पत्ता ॥ १ अण्णहें अण्ण होन्ति कम्मारा ॥ २ मोर-तुरङ्ग-रिच्छ-मिग-सम्बर ॥ ३ तो किं कर्जे वाहण हुआ ॥ ४

<sup>8</sup> P जीवे. 9 s परहणु. 10 P s परदार. 11 A °अखिएण. 12 A वंचिएण. 13 P s इंडिएण. 14 P कायइ, s कायइं.

<sup>2. 1</sup> Ps किड. 2 PA पंगुकाय, 8 पंगुक्रया.

<sup>3. 1</sup> P s A देवछोड्.

<sup>[</sup> १ ] १ अभयकृते. २ अना(न)भिलिषते. ३ ज्ञानेन. ४ नैवेधैः. ५ ज्ञानेन ज्ञात्वा कथय.

<sup>[</sup>२] १ दृदवपुः. २ प्रशमनाः. ३ कां गति प्राप्तुवंति.

<sup>[</sup>३] १ मंगल.

ऍहु जो दीसइ कुलिस-प्पहरणु गिजाइ किण्णर-मिहुण-सहासेंहिं हाहा-ह्रहू-सुम्बुरु-णारा चित्तको वि मुरव पैडिपेख़इ

> अप्पर्णुं असुर-सुरहुँ अब्भन्तरें दीसइ जसु एवहु पहुत्तणु

तं वयणु सुर्णेवि कुलभूसर्णेण
" 'सुणु अक्लमि' वृच्चइ तेण वलु
महु मज्जु मंसु जो परिहर्रह्
पुणु पच्छइ सेल्लेहर्णे मरइ
जो घइँ दरिसावइ पाणिवह
सो जोणी जोणि परिब्भमइ
" ऍउ सुक्किय-दुक्किय कम्म-फलु
तुर्लं-तोलिय महि स-महीहरिय

सहसणयणु अइरावय-वाहणु ॥ ५ सुरवर जय भणन्ति चडपासेहिँ॥ ६ तेज्जा-तेण्णा जसु चक्कारा ॥ ७ रैम्भ तिलोत्तिम सइ उंबेलइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

मोक्खु जेम थिउ सव्वहुँ उप्परें । पत्तु फलेण केण इन्दत्तणुं ॥ ९

[8]

कन्दप्प-दप्प-विद्धंसर्णेण ॥ १ आयेण्णिह धम्महों तणा फल्छ ॥ २ छज्जीव- णिकायहों दय करइ ॥ ३ 'सो मोक्ख-महा-पुरें पइसरइ ॥ ४ अण्णु वि महु-मंसहों तणिय कह ॥ ५ चडरासी लक्ख जाम कमइ ॥ ६ सुर्णु एविह सच्चहों तणिउ फल्छ ॥ ७ स-सुरासुर स-घण स-सायरिय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वरुणु कुवेरु मेरु कइलासु वि तो वि ण गरुवत्तणङ पगासिङ तुर्लं-तोलिंड तइलोकु असेसु वि॥ सञ्ज स-उत्तरु सैव्वहँ पासिड॥ ९

[4]

जो सच्चं ण चवइ कापुरिसुं सो जीवइ जणवऍ तिण-सिरसु ॥ १ जो णरु पर-दब्बु ण अहिलसइ सो उत्तिम-सग्ग-लोऍ वसइ ॥ २ जो घइँ रित्तिहिणु मूढ-मणु चोरन्तु ण शक्कइ एकु खणु ॥ ३ सो हम्मइ छिज्जइ मिज्जइ वि किष्पिज्जइ सूर्ले भरिज्जइ वि ॥ ४ द्धं जो दुद्धरु वम्भचेरु धरइ तहें जमु आरुटुउ किं करइ ॥ ५

20

<sup>2</sup> A वंकारा. 3 A जसु पेछइं. 4 A omits this pāda. 5 s अप्युणु.

<sup>4. 1</sup> P S आयण्णहो. 2 P S  $\Lambda$  परिहरहं. 3 P S सल्लेहण. 4 P सो वि मोक्खु महापुरिं संवरहं. 5 P S जोणि. 6  $\Lambda$  सुणि. 7  $\Lambda$  तणउं. 8 P तुळतोल्जिय,  $\Lambda$  तुळितोलियो. 9  $\Lambda$  तुळितोलिउ. 10 P S सम्बद्ध.

<sup>5. 1</sup> Omitted in A. 2 P सबडं. 3 s काटरियु, A कपुरियु.

२ प्रकटयति.

**क ५, ६–९; ६, १–८; ७, १–६** ]

जो घर्ड तं जोणि चार्र रमइ जो करइ णिवित्ति परिग्गहहों जो घर्ड अविअण्हु परिग्गहहों

> अहवड् णिवंण्णिज्जड् केत्तिउ जो घँइँ पश्च वि धरड् वयाइँ

फलु एत्तिज पश्च-महबयहों जो करइ णिरन्तर जीव-दया 'किस हिंस अहिंस सजत्तरिय जे णर स-दार-संतुद्ध-मण अपरिग्गह-दाण-करण पुरिस फलु एत्तिज पञ्चाणुव्वयहुँ 'दिस-पञ्चक्खाणु पॅमीण-वज

> इय तिहिं गुँणवएहिं गुणवन्तउ जासु ण तिहि मि मज्झें एक्क वि<sup>18</sup>

फल्ल एत्तिउ तिहि मि गुणव्ययहुँ जो पहिलउ सिक्खावउ धरइ सो णरु उप्पज्जइ जिहुँ जें जिहुँ जो घइँ पुणु विसयासत्त-मणु सो सावउ मञ्झें ण सावयहुँ जो वीयउ सिक्खावउ धरई उज्ज्ञाकण्डं-चलतीसमो संचि [१०]

सो पंक्रूपॅ भमरु जेम मरइ॥ ६ सो मोक्खहों जाइ सुंहावहहों॥ ७ सो जाइ पुरहों तमतमपहहों॥ ८

॥ घत्ता ॥

एकेकहों वयहों फल्ज एत्तिर्ज । तासु मोक्खु पुच्छिज्जइ काइँ ॥ ९

[ 8 ]

सुंणु एवंहिँ पश्चाणुव्वयहों ॥ १ पंविरलु असच्चु सच्चड मि सया ॥ २ 'ते णरय-महाणइ-उत्तरिय ॥ ३ पर्रहण-परणारी-परिहरण ॥ ४ ते होन्ति पुरन्दर-समसरिस ॥ ५ सुणु एवंहिँ तिहि मि गुंणव्वयहुँ ॥ ६ खलु-संगृहु जासु ण विद्वियड ॥ ७

॥ घत्ता ॥

अच्छइ सर्गे सुहइँ भुझन्तउ । गुणु तहों संसारहें। छेउ कहिं पुणु ॥ ८ [७]

सुणु एविहैं चउ-सिक्खावयहुँ ॥ १ जिणवरें तिकाल-वन्दण करइ ॥ २ वन्दिज्जइ लोएिंहैं तिहैं जें तिहैं ॥ ३ विरिसहों वि ण पेच्छइ जिण-भवणु ॥ ४ अणुहरइ णवर वण-सावयहुँ ॥ ५ धेपोसह-जववास-सयहुँ करइ ॥ ६

<sup>4</sup> A वार. 5 P विषणजाइ, A निश्विणिजाइ. 6 A जेतित. 7 A पुणु.

<sup>6. 1</sup> P s °महब्बयाहुं. 2 s सुणि. 3 P प्वहि, s बेब्बहि, A प्रवहिं. 4 P s पंचाणुक्व-बाहु. 5 A omits this pāda. 6 P s °परणारिपरीहरण. 7 s °माण °. 8 P प्वहि, s बेबहि, A प्रवृद्धि. 9 A तिण्ण. 10 P s प्याण °. 11 A विद्वार. 12 P गुण्डवपृहिं. 13 P s omit. 7. 1 P s वरस्यहो ण. 2 P घरेह, A omits. 3 A omits this pāda.

<sup>[</sup> ५ ] १ पद्मे. २ सौख्यपथस्य. ३ अतुप्तः. ४ सर्वतात्पर्येण.

<sup>[</sup>६] ९ स्तोकासत्य. २ कृष( श )स्तोक हिंसा; स्तोक-परद्रव्याभिलाषी. ३ दिग्देश(श)योः प्रस्याक्यानम्. ४ भोगोभोगप्रमाणवत. ५ कुर्कट-मार्जारादि-दुष्य-नाम-संग्रहः अनथं दंडसयत्.

#### १०४] सयम्युकिङ प्रमचरिङ

सो णरु देवसणु अहिलसइ जो तइयज सिक्खावर्जं धरइ अण्णु विं सम्मस-भारु वेहइ जो चउथज सिक्खावज धरइ ' सो होइ तिलोयहों वैड्डियज

> सामाइउ उववीसु स-भोयणु चउ सिक्खावयाइँ जो पालइ

" ऍउ फलु सिक्सावऍ 'संथविऍ विर सन्दु मंसु विर मज्जु महु विर जीविज गज सरीक वैहसिज पुव्वण्हें गण-गन्धवैवयहुँ अवरण्हज पियर-पियामहहुँ " णिसि-भोयणु जेण ण परिहरिज किमि-कीड-पयङ्ग-सयइँ असइ जो घईँ णिसि-भोयणु जम्मैहइ

सुअउ ण सुणइ ण दिद्वउ देक्खेइ अ भोअणें मज्णु चजत्थज पालइ

परमेसरु सेंड्ड एम कहइ सम्मत्तई को वि को वि वयहँ तवचरणु लड्जाइ पत्थिवेंण सोहम्में वैहुव-मज्झें रमइ ॥ ७ तर्वेसिहिं आहार-दाणु करइ ॥ ८ देवसणु देवलोपॅ लहइ ॥ ९ सण्णासु करेप्पिणु पुणु मरइ ॥ १० णउ जम्मण-मरण-विओअ-भर्षे ॥ ११

॥ धता ॥

पच्छिम-कार्ले अण्णु सक्षेहणु । सो इन्दहों इन्दत्तणु टालइ ॥ १२ [८]

सुणु एविहें कहिम अंगत्थिमिएं ॥ १ वित्र अलिंड वयणु हिंसाएं सहुँ ॥ २ णड रयणिहिँ भोयणु अहिलसिड ॥ ३ मैज्झण्हड सब्वहुँ देवयहुँ ॥ ४ णिसि रक्खस-भूय-पेय-गहहुँ ॥ ५ भणु तेण काइँ ण संमायिरेड ॥ ६ कुसरीर-कुजोणिहिँ सो वसइ ॥ ७ विमलत्तणु विमल-गोत्तु लहइ' ॥ ८ ॥ घत्ता ॥

केण वि वोलिउ कहों वि ण अक्खइ। सो सिव-सासय-गमणु णिहालइ'॥ ९ [९] जो जं मग्गइ सो तं लहइ॥ १ कों वि गुण-गण-वयण-स्यण-स्यइँ॥ २

वंसत्थल-णयर-णराहिवेंण ॥ ३

<sup>4</sup> Ps °सवह. 5 Pकरेइ. 6 A omits this portion of the pads. 7 Ps तबसिट्ट. 8 A मि. 9 A विद्वमंड. 10 A °दुट्ट. 11 PA उववास.

<sup>8. 1</sup> P S संधितवए. 2 P अणाश्यमियए, S अणाश्यमियए, 3 P हासिड, A किसिड. 4 P S पुड्वह्नाडु. 5 P °गंधडवयाडु, S °गंधडवयाडुं. 6 P S अञ्चल्णाड साव्वहु देवयाडु, A अञ्चल्णाड साव्वहु देवयाडुं. 7 P S °विसाय°. 8 P समाचरिडं, S समाचरिडं. 9 P S कुसरीह. 10 A वड महद्द. 11 P S अवस्वह. 12 P S भोयणु.

<sup>9. 1</sup> A सब्बु. 2 P एव, s सेव.

<sup>[</sup>७] १ अप्सरसोः. २ धारयतीखर्यः. ३ शृद्धिगतः,

<sup>[</sup>८] १ वन्मध्नाति स्वजति.

गय वन्दणहत्ति करेवि सुर राहवेंंण वि वयइँ समिच्छियइँ वर्ष णवर ण थक्कइ लक्खणहों तिहैं तिण्णि वि कइ वि दिवस थियइँ णिगगन्थ-सयइँ भुञ्जावियइँ

जाणइएँ धरिजाइ धम्म-धुर ॥ ४ गुरु-दिण्णइँ सिरेंण पडिन्छियइँ ॥ ५ वालुअपह-णरय-णिरिक्खणहों ॥ ६ जिण-पुज्जच जिण-ण्हवणइँ कियइँ ॥ ७ दीणहँ दार्णइँ देवावियइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तिहुअण-जण-मण-णयणाणन्दहें। जाणइ-हरि-हलहरइँ पहिटुइँ

हें। वन्दणहत्ति करेवि जिणिन्दहें। तिण्णि वि दर्ण्डारण्णु पइद्वइँ॥ ९ [१०]

दिट्ठे महाडइ णाइँ विलासिणि पश्चाणण-णह-णियर-वियारिय कन्दर-दरि-मुह-कुहर-विद्वसिय चन्दण-अगरु-गन्ध-'डिविडिक्किय अहवइ किं वहुणा वित्थारें उज्झर-मुरवर्ण्फालिय-सहें महुआर-तिय-उवगीय-वमालें सीहोरालि-समुद्विय-कलयलु गिरिवर-थणहर-सिहर-पंगासिणि ॥ १ दीहर-सर-लोयण-विष्फारिय ॥ २ तरुवर-रोमाविल-उद्भूसिय ॥ ३ इंन्द्रगोव-कुङ्कुम-चिक्किय ॥ ४ णं णचइ गय-पय-संचारें ॥ ५ वरिहण-थिर-सुपरिट्टिय-छन्दें ॥ ६ अहिणव-प्रुव-कर-संचारें ॥ ७ णाइँ पढइ मुणि-सुंक्वय-मङ्गलु ॥ ८

॥ घता ॥

तहें अब्भन्तरें अमर-मणोहरु तहिं रइ करेंवि थियइँ सच्छन्दइँ णयण-कडिक्ख एकु लयाहरु । जोगु लंपविणु जेम मुणिन्दइँ ॥ ९ °

15

#### [ 88 ]

तिहैं तेहऍ वेणें रिज-डमर-करु आरण्ण-गइन्दें समारुहइ तं खीरु वि 'चिरिडिहिलु महिर्ज से वि' पक्कावइ घण-हण्डियहिँ परिभमइ समुद्दावत्त-धरु ॥ १ वर्ण-गोवज वण-महिसिज दुहइ ॥ २ जाणइहें समप्पइ घिय-सहिज ॥ ३ वण-धर्णणन्दुलेंहिँ सुकण्डिएँहिँ ॥ ४

<sup>3</sup> P 8 राह्वेण वयाइ. 4 S चड. 5 A दीणई. 6 P विहरंत पहिट्टई. 7 P S दंडारण्णे.

<sup>10. 1</sup> P विट्ट. 2 A °पयासिणि. 3 A °िह्नविडिक्खिय. 4 A °चिष्किय. 5 P °चुप्फा-छिय°. 6 P वरहिणिक्छ थिय सुपरिट्ठिअचेदें. 7 A नइ. 8 A सुक्वइ. 9 A छएपिणु.

<sup>11.</sup> 1  $\Lambda$  गइंद, S गयंदि. 2  $\Lambda$  वणे गोलड. 3  $\Lambda$  स्तीरु चिरिहिचिडिह्यु महिड. 4 S महिडं. 5  $\Lambda$  धय°. 6 P सब्दि. 7 P धणतंदुलेहिं कंडिएहिं.

<sup>[</sup> १० ] १ सरोवर. २ अनुलिप्ताः. ३ चंद्रवधूटिकाः. ४ भ्रमरी.

<sup>[</sup>१९] १ दिधः. २ सिपै: ( Reading सिव्य ) (?).

१०६] सयम्भुकित पत्रमचरित

णाणाविह-फल-रस-तिम्मणेंहिँ इय विविह-भक्ख भुञ्जन्ताहुँ मुणि गुत्त-सुगुत्त ताव अइय कालामुह-"कावालिय भगव करवन्द-करीरेंहिँ सालणेंहिँ ॥ ५ वण-वासें तिहि मि अच्छन्ताहुँ ॥ ६ अँग्रुदाणियं दोड्ड-मेहव्वइय ॥ ७ मुणि 'संकर तेंवणें तवेंसि गुरव ॥ ८

॥ घता ॥

वेन्दाईरिय "भोर्थ पेव्वइया ते जर-जम्मण-मरण-वियारा

हवि जिह भूँइ-पुञ्ज-पच्छैंविया । वण-चरियऍ पइसन्ति भडारा ॥ ९

### [१२]

जं पइसन्त पदीसिय मुणिवर

" अलि-मुहिलय खर-पवणायिन्पय
'के वि कुसुम-पब्भारु मुअन्ति
तो वि ण थक महबय-धारा
रिसि पेक्खेप्पिणु सीय विणिग्गय
'राहव पेक्खु पेक्खु अच्छरियड

विख्यक्कुर्सेण साहु-गय वालिय
दिण्ण ति-वार धार सलिलेण वि
पुष्फक्खय-वलि-दीवक्कोरेहिं

सावय जिह तिह पणविय तैरुवर ॥ १ 'थाहु थाहु' णं एम पजम्पिय ॥ २ पाय-पुज्ज णं विहि मि करन्ति ॥ ३ रामासमें पइसन्ति भडारा ॥ ४ णं पच्चक्ख महा-वणदेवय ॥ ५ साहु-जुअछ चरियऍ णीसरियउ' ॥ ६ 'थाहु थाहु' सिरु णवेंवि पवोछिउ ॥ ७ किउं सम्मज्जणु पाय पैखालिय ॥ ८ कम चिच्चय गोसीर-रसेण वि ॥ ९ एम पैयच्चेंवि अट्ट-पयोरेंहिं ॥ १०

॥ घत्ता ॥

" बन्दिय गुरु गुरु भत्ति करेवि लग्ग पेरीसैवि सीयाएवि । मुह्र-पिय अच्छ पच्छ मण-भाविणि भुत्त पेज्ज कामुऍिहूँ व कामिणि ॥ ११

8 P अशुद्दाणिय. 9 P 8 कामालिय. 10 P तवणे, 8 तवसिणे. 11  $\Lambda$  वंदायरिय. 12 PS भोग. 13 P पच्छहुअ, 8 पच्छहुया.

12. 1 P पहसरियउं, S पह्सरियउं. 2 P S किय सम्मज्जण. 3 A प्रयपक्खालिय. 4 A चिकिय गोसिरिसेण. 5 P S प्यष्टित. 6 A प्रीसह. 7 P A कामुपृहि, S कामुयहि.

३ जीव-दया-दान-दायिनः. ४ हस्तद्वय-उिद्नः (१). ५ पत्रमहात्रतानि येषां । यथा श्रावकास्तथास्ते (१). ६ कालस्य मरणस्याप्यभिमुखा, वा त्रिकालयोगिनः. ७ काम-विषयेऽसेन्याः ८ भगवा=पूज्याः ९ सं सुखं कुवैन्तिति सुखकारिणः. १० आदित्याः सप्ति युक्ताः. ११ तविस वनवासिनः. १२ गुरवः महान्तः. १३ वन्या आचार्याः: १४ भोय=भोग्यः सेवनीयाः. १५ पन्त्रइया=यतयो वा पश्वेतादित्या-गता अन्यत्र प्रसिद्धानि नामान्येतानि. १६ वपुषि धृत्याच्छादिताः.

<sup>[</sup> १२ ] १ वृक्षाः श्रावकवन्नमिता यत्र. २ वृक्षाः. ३ रामस्याश्रमे गृहे. ४ हिष्ताः. ५ परोसण.

दिण्णु पाणु पुणु मुहहों पियारच सिद्धं सिद्धं जेम सिद्धीहड पुणु अंग्गिर्मंड दिण्णु हियइच्छिंड सुद्धइँ पुणु सालणइँ विचित्तइँ दिणाइँ पुणु तिम्मणइँ मणिदुइँ पच्छइ 'सिसिरु स-मच्छर सुद्धउ

पुणु मॅय-सैलिलु दिण्णु सीयालर्ड

लीलपॅ जिमिय भडारा जावेंहिं

चारण-भोग्गु जेम हेलुवारउ ॥ १ जिणवर-आड जेम अइदीहड ॥ २ जिह सु-कलर्त्तुं सु-णेहु स-इच्छड ॥ ३ तिक्खइँ णाइँ विलासिणि-चित्तइँ ॥ ४ अहिणव-कइ-वयर्णां इव मिट्टइँ ॥ ५ दुद्द-कल्बु जेम अंइ-थद्धर ॥ ६ णं जिण-वयणु पाव-पेक्खालंड ॥ ७ पश्चन्छरिज पदिसिज तार्वेहिं॥ ८

।। घता ।।

[ १३ ]

दुन्दुहि गन्धवाउ रयणाविल पुण्ण-पवित्तइँ सासय-दुअइँ

साहुकारु अण्णु कुसुमञ्जलि । पश्च वि अँच्छरियइँ स इँ भू अईँ ॥ ९

## [३५. पञ्चतीसमो संधि]

[8]

गुत्त-सुगुत्तहँ तर्णेण पहावें

रामु स-सीय परम-सब्भावें। देवेंहिं दाण-रिद्धि खणें दरिसिय वल-मन्दिरें वसुहार पवरिसिय ॥ 🖪

जाँय महम्ब रयण सु-पगासइँ विर्त्तेवि रयण-विरसु सइँ हत्थें 'तिहुवणें णवर एकु वलु धंण्णाउ मणे परितुटुइँ अमर-सयाइँ अण्णें धरिड भुवणु सयरायरु अण्णें रिद्धि-विद्धि वंसुब्भड अंग्णें गेज वेर्ड सिद्धक्खरु अण्ण मुएवि अण्णु किं दिजाइ

लक्खहँ तिण्णि सयइँ पञ्चासइँ ॥ १ रामु पसंसिउ सुरवर-सत्थें ॥ २ दिञ्वाहारु जेण वर्णे दिण्णे ।। ३ 'अण्णें दाणें किज्जइ काइँ॥ ४ अण्णें धम्मु कम्मु पुरिसायरु ॥ ५ अण्णें पेम्म विलासु स-विब्भम् ॥ ६ अणों जाणु झाणु परमक्खर ॥ ७ जेण महन्तु भोगु पाविजाइ ॥ ८

29

 $<sup>{</sup>f 13.}$   ${f 1}$   ${f P}$  हलुकारड, हलुयारड.  ${f 2}$   ${f P}$  करिगनड,  ${f A}$  अरिगमउं.  ${f 3}$   ${f P}$   ${f 8}$  सक-कतु सणेहु. 5 A छुद्ध : 6 P s वयणाई सुमिट्ठ : 7 A छुद्द . 8 A जं. 9 P s "सि सु. 10 P सीयालडं. 11 P °पक्लालडं. 12 A अश्वरियहं.

<sup>1</sup> P ° सुगुत्तहुं, S ° सुगुत्तहो. 2 A जाइं. 3 A यरइं. 4 P S A घण्णवं. 5 P A दिण्णवं. 7 This pada missing in A. 8 s वयणु. 6 🛦 सविद्भाउ.

<sup>े[</sup> १३ ] १ यतियोग्यं प्राञ्चकं रसाव्यं च. २ स्तू (सू )५-मुद्गादि ३ सप्टतम्. ४ दिध मलाई-सह. ५ गंधाद्यं प्राद्युकं जलम्.

अण्ण-सुवण्ण-कण्ण-गोदाणहुँ सञ्बहुँ अण्ण-दाणु उच्चासणु

ं दाण-रिद्धि पेक्खेवि खगेसर गगार-वर्यणंड मुणि-अणुराएं जिह जिह सुमरइ णियय-भव•तरु 'मइँ पावेग तिलोयाणन्दहुँ एम पलांड करनैतु विहङ्गाड " पय-पक्खालण-जलेणासासिड सीयऍ वृत्तु 'पुत्तु महु एवहिँ ताव रयण-इज्जोवें भिण्णा

> विहुम-चञ्च णील-णिह-कण्ठउ तक्लणे पञ्च-वण्णु णिव्वडियँड

भावें विहि मि पयाहिण देन्तउ दिद्वु पैक्खि जं णयणाणन्दणु 'हे मुणिवर गयणङ्गण-गामिय <sup>20</sup> किह कज्जेण केण सच्छायउ तं णिसुणेवि वृत्तु णीसङ्गें णरु हलुवो वि होइ गरुआरउ मेरु-णियम्वें तिणु वि हेमुज्जलु तिह विहङ्ग मणि-रयणुज्जोएं

तं णिसुणेवि वयणु असंगाहें 'विहलङ्खलु घुम्मन्तु विहङ्गल

25

॥ घत्ता ॥

मेइणि-मणि'-सिर्द्धन्त-पुराणहुँ । पर-सासणहुँ जेम जिण-सासणुं ॥ ९

[२]

णवर जडाइ जाउ जाईसरु ॥ १
पहउ णाइँ सिरें मोगगर-घाएं ॥ २
तिह तिह मेल्लइ अंसु णिरन्तरु ॥ ३
पञ्च-सयइँ पीलियइँ मुणिन्दहुँ' ॥ ४
गुरु-चलणेहिँ पडिउ मुच्छंगउ ॥ ५
राहवचन्दें पुणु उवंधासिउ ॥ ६
सुडु वदंद सुडु धरउ सुंखेंवेंहिं'॥ ७
जाय पक्ल चामीयर-वण्णा ॥ ८

॥ घता॥

पय-बेरुलिय-वण्ण मणि-पट्टुंच । वीयउ रयण-पुञ्जु णं पडियंड ॥ ९

[३]

णडु जिह हरिस-विसाऍहिं जन्ति ॥ १
भणइ णवेष्पिणु दसरह-णन्दणु ॥ २
चनगइ-दुक्ल-महाणइ-णामिय ॥ ३
पिक्स सुवण्ण-वण्णु जं जायँड'॥ ४
'सयछु वि उत्तिम-पुरिस-पसङ्गें ॥ ५
रुक्खु वि सेल-सिहरें वड्डारउ ॥ ६
सिप्पिउडेसु जलु वि मुत्ताहलु ॥ ७
जाउ सुवण्ण-वण्णु मुणि'-तोएं'॥ ८

॥ घत्ता ॥

पुच्छिउ पुणु वि णाहु णरणाहें । कैवणें कारणेण मुच्छंगड' ॥ ९

<sup>9</sup> s A भुणि. 10 P s'सुइसिद्धंत'. P glosses सुइ as स्मृति.

<sup>2. 18</sup> A व्यणाउं. 2 A करेबि. 3 PS मंश्रीसिड. 4 PS वहुड, A बहुड. 5 PS सुखेमेहिं. 6 P ओजोएं, S उंजोयं. 7 PS व्हंड. 8 P णिड्यडिखं. 9 A घडियड.

<sup>3. 1</sup> P जंतरं. 2 P S पंखि. 3 P जायरं. 4 S अवगाहें. 5 P कवण, S कवण बि.

<sup>[</sup> ३ ] १ नौका, नामिता वा. २ मुनि-गन्धोदकेन.

भणइ ति-णाण-पिण्ड-परमेसरु पट्टण दण्डाउरु भुञ्जन्तउ एक-दिवसें पारद्विएँ चलियड थिउ<sup>1</sup> अत्तावणें लम्बिय-बाहउ तं पेक्खेंवि आरुंद्व महर्वं छ एम चवन्तें विसहरु घाऍवि गड णिय-णयरु णराहिड जावेंहिँ ''एँड को वि फेडेसइ जइयहँ

जावण्णेक-दिवसे पहु आवइ

गैलऍ भुअङ्गम-मैडउ णिवद्धउ

'एहु विहङ्कु आसि रज्जेसरु ॥ १ दण्डच णामु वउद्धहँ भत्तउ ॥ २ ताव तिकाल-जोगि मुणि मिलियर ॥ ६ अविचल मेरु जेम दुग्गाहु ॥ ४ ''अर्वंसु अज्जु अवसवणु अमङ्गलु"॥ ५ रोसें मुणिवंर कण्ठें लाऍवि ॥ ६ थिउ णीसङ्गु णिरोहें तार्वेहिं॥ ७ लिन्य हत्युचीयमि तइयहुँ"॥ ८

18

23

॥ घता ॥

[8]

तं जें भडारड तहिं जें विहावइ। कण्ठाहरणु णाइँ औ।इद्धउ ॥ ९

[4]

जं अविचेलु वि दिहु मुणि-केसरि वोल्लाविड ''वोल्लहि परमेसर खणिड सरीरु जीड खण-मेत्तड सयलु णिरंत्थु वुत्तु जं राएं "जइ पुणु सो जें पक्खु वोलेवड खैणिड खयारु णयारु वि होसड

फेडेंवि विसहर-कण्ठा-मञ्जरि ॥ १ तव-चरणेण काइँ तवणेसर ॥ २ जो श्लायहि सो गयैउ अतीतउ ॥ ३ तुहु मि खणिड णऽज्ज वि सिद्धत्तणु आयहीं किं पमाणु किं लक्खणु"॥ ४ मुणिवरु चेवेंवि लग्गु णर्यवाएं ॥ ५ ता खण-सहु ण उच्चारेवउ ॥ ६ खण-सहहाँ उच्चारु ण दीसइ ॥ ७

॥ घता ॥

अघडिउ अघडमाणु अघडन्तउ सुण्णें सुण्ण-वयणु सुण्णासणु

र्खणिएं खेणिड खणन्तरं-मेत्तड । सन्बु णिरत्थु व उद्घहुँ सासणु" ॥ ८

<sup>4. 1</sup> л ठिउ. 2 л दुग्गाइउं. З Р आरुद्ध, в बारुट्टू. 4 л महावलु. 5 л अवस. 6 Р в मुणिवर. 7 Р हरथु उचायिम, A हरथुचाएवि. 8 Р'S A गल्ह. 9 A मडह. 10 A भाइद्धउं.

<sup>1</sup> л अविओ हु. 2 Р в जं. 3 Р в गड वि. 4 л अणि दू. 5 л अणुराएं. 6 л खिण उं. 7 s 🖈 खिणडं. 8 P °मेत्तरं. 9 P सुसासणु, s सुण्णसणु.

<sup>[</sup> ध ] १ एष सर्प्यः. २ पश्यति.

<sup>[</sup>५] १ क्षणिकं (१).

**[ §** ] खेण-सहेण णिरुत्तर जायउ ''तो घंइँ संबु अंत्थि जं दीसइ तं णिसुणेप्पिणु भणइ मुणीसरु • "अम्हेंड्रँ राय ण वोलहुँ एवं तं णिसुणेवि भणइ देणुदारउ अत्थि ण अत्थि णिच्च-''संदेहो पुणु वि मत्त-करि पुणु पञ्चाणण्

पुणु वि पवोह्निड दण्डय-रायड ॥ १ पुणु तवचरणु कासु किज्जेसइ"॥ २ जो कइ-गंवय वीइ वाईसरु ॥ ३ णेश्राइऍहिँ हसिजाहुँ जेवं<sup>10</sup> ॥ ४ अस्थि णस्थि दोण्णि वि पंडिवजाहुँ तुहुँ जिह णउ खणवाएं भजाहुँ"॥ ५ ''जाणिउ परम-पक्खु तुम्हारउ ॥ ६ पुणु धवलं पुणु सामल-देहो 18 ।। ७ खत्तिउ वइसु सुद्दु पुणु वम्भणु"॥ ८

भैणिड भडारड ''किं वित्थारें

गीवां-मुह-णासच्छि गविद्वउ

अहवइ एण काइँ संदेहें u जेत्थु अस्थि तहिं अस्थि भणेवड सच्छन्देण णराहि भाविउ साहुहुँ पञ्च सयइँ धरियाई तो एत्थन्तरें जण-मण-भाविणि पुणु मयवद्धणु पुत्तु महन्तउ

॥ घत्ता ॥

एक चोरु चिरु धरिउ तलारें। सीसु लएन्तहुँ कहि मिण दिदृउ॥ ९ [७]

अत्थि वि णित्थि वि णीसंदेहें ॥ १ जिह ए अस्थि तिह पैत्थि भणेवज"॥२ उइड धम्मु पुणु मुणि पाराविड ॥ ३ णिसुअइँ तेसद्वि वि चरियाई ॥ ४ कुइय खणद्धें दुण्णय-सामिणि ॥ ५ "णरवइ जाउ जिणेसर-भत्तउ ॥ ६

तो वरि मन्तु किं पि मन्तिज्जइ जेण गवेसण पह कारावइ

॥ घता ॥

जिणहरें सन्वु दन्वु पुक्तिजाइ। साहुहुँ पञ्च-सयइँ मारावइ" ॥ ७ [2]

### एक-दिवसें तं तेम कराविड

जिणहरें सन्बु दन्बु पुद्धाविड ॥ १

<sup>1</sup> PS खणे. 2 PS पर्. 3 P marginally corrects as सत्तु. 4 P अवित्र. 5 P °कवय corrected as वय, s कवग. 6 A omits. 7 A अस्हहं. 8 s येव, A एम. 9 P जेआइंयहुं, 8 जेआइयहु. 10 8 जेव, A जेम. 11 A वरिथ. 12 P A °संदेहु. 13 P 8 A °देह. 14 A पुणु मत्तउ.

<sup>1</sup> P सुम्राध्य. 2 A नवस्छि.

<sup>[</sup>६] १ अंगीकृष्य (१). २ राजा. ३ राज्ञा मुनिरुक्तः.

<sup>[</sup>७] १ मुनि उवाच.

मैयवद्धेणण णिवहीं वैज्ञिरियड तें आलावें दण्डयराएं "पत्तिय सेलं-सिहरें सयवत्तइँ पत्तिय विवरिये चन्द-दिवायर पत्तिय णहें हवन्ति कुलपव्वय पत्तिय णड चडवीस वि जिणवर पत्तिय णड चडवीस वि जिणवर पत्तिय णड तेसिट्ट पुराणइँ सोलह सग्ग भग्गइँ उप्पत्तिय

> जं णरवइ वोछिउ कैइवारें ''लहु रिसि-रूउ एक्क दरिसावहुँ

अवसें रोसें पुर-परमेसर एम भणेवि पुणुँ वि कोकाविड तेण समाणड जण-मण-भाविणि तो एत्थन्तरें गञ्जोलिय-तणु ''णरवइ पेक्खु पेक्खु मुणि-कम्मइँ मुढा अबुह ण बुज्झहि अज्ज वि

> जाणन्तो वि तो वि मणें मूढउ दिण्णाणत्ती णरवर-विन्दहुँ

पहु-आएसें धरिय भडारा जे कलि-कल्लस-कसाय-वियारा जे चारित्त-पुरहों पोगारा जे णीसङ्ग अणङ्ग-वियारा जे सिव-सासय-सुह-हक्कारा जे दालिह-दुक्ख-खयकारा "तुह भण्डारु मुणिन्देंहिँ हरियड" ॥ २ हसियड पुणु पुणु सीह-णिणाएं ॥ ३ पत्तिय महियलें गह-णक्सत्तर्हें ॥ ४ पत्तिय परिभमन्ति रयणायर ॥ ५ पत्तिय एकहिँ मिलिय दिसा-गय ॥ ६ पत्तिय णड चक्कवइ ण कुलयर ॥ ७ पश्चेन्दियहँ ण पश्च वि णाणहँ ॥ ८ मुणि चोरन्ति मन्ति मं पत्तिय" ॥ ९

॥ घत्ता ॥ मन्ति**उ मैन्तु पुणु वि परिवारें ।** हुँ पुणु महएवि-पासु वंइसारहुँ ॥ १०

मुणिवर घल्लेसइ रज्जेसरु" ॥ १ तक्खणें मुणिवर-वेसु धराँविउ ॥ २ लग्ग वियारेंहिं दुण्णय-सामिणि ॥ ३ गड णिय-णिवहों पासु मयवद्भणु ॥ ४ दुक्कु पमाणहें वोलिउ जं मइँ ॥ ५ हिउ भण्डारु जाव हिय भज्ज वि" ॥ ६

॥ वत्ता ॥

णरवइ कोव-गइन्दारूढउ । ़ धरियइँ पञ्च वि सयइँ मुणिन्दहुँ ॥ ७ [१०]

25

जे पश्चेन्दिय-पसर-णिवारा ॥ १ जे संसार-घोर-उत्तारा ॥ २ जे कम्मद्द-दुट्ट-दणु-दारा ॥ ३ जे भैवियायण-अब्भुद्धारा ॥ ४ जे गारव-पमाय-विणिवारा ॥ ५ सिद्धि-वरङ्गण-पाण-पियारा ॥ ६

- 8. 1 P बजारिकाउं. 2 A मेरुसिहर. 3 A पुणु वि मन्तु. 4 B वहसावहु, A वहसारहु.
- 9. 1 P पुणु वर, A सुणि घल्लेसह पुणु. 2 A पणइ. 3 A कराविड.
- 10. 1 P s उपगारा. 2 A भविभयणमणव्भुद्धारा.

[१०] १ परोद्धरणे समर्थाः.

<sup>[</sup> ८ ] १ पुत्रेण. २ पश्चिमे यदि उदयं स्यात्. ३ ऋतादरेण (१).

११२] 'सयम्भुकित पडमचरित

जे वायरण-पुराणइँ जाणा तें तेहा रिसि जन्तें छुहाविय [ \$0 90, w-q; 99, 9-w; 92, 9-q

सिद्धन्तिय ए**केक-**पहाणा ॥ ७ रसमसकसमसन्त पीलाविय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पञ्च वि सय पीलाविय जावेंहिं घोर-वीर-तवचरणु चैरेप्पिणु मुणिवर वेण्णि पराविय तार्वेहिं। आंतावर्णे तव-तवणु तवेप्पिणु ॥ ९

[ ११ ]

वेण्णि वि पाण लएपिणु णासहों ॥ १ राएं जन्तें छुहेंवि पीलाविय"॥ २ णं खय-कार्ठे कियन्तु विरुद्धत ॥ ३ वेड सम्मत्तु सयलु संचूरित ॥ ४ तक्खेण छार-पुञ्ज परिअत्तित ॥ ५ गैंड णयरहों सवडम्मुह ढुक्कड ॥ ६

॥ घता ॥

स-धरु स-राउलु जालालीविउ । विहि-परिणामें जलु वि पलिप्पइ ॥ ७

[ १२ ]

खल जम-जोह पराविय तार्वेहिँ॥ १ असि-धण-सङ्खल-णियल-विहत्था॥ २ काल-कियन्त-लील-दिरसावण॥ ३ पिङ्गल-णयण झसर-मोग्गर-धर॥ ४ उब्भड-वियड-दाढ भय-भासुर॥ ५ णरवइ णिउ स-मन्ति सं-कलत्तउ॥ ६ ''एण मुणिन्द-णिवहु पौलाविउ"॥ ७ ''तीहि मि दरिसावहाँ गरुयावइ"॥ ८

॥ घत्ता ॥

घत्तिय छंद्विहिँ पुढिविहिँ पाविणि । णवराउसु वावीस-समुद्दइँ ॥ ९

केण वि ताम बुत्तु ''मं पइसहें। गुरु तुम्हारा आवइ पाविय तं णिसुणेवि एक्कु मुणि कुद्धउ । घोरु रउद्घु झाणु आऊरिउ अंप्पाणेणप्पाणु विहस्तिउ जो कोवाणछ तेण विमुक्कउ

पष्टणु चाउद्दिसु संदीविउ ' जं 'जं कुम्भ-सहार्सेहिं घिप्पइ

पट्टणु दहु असेसु वि जार्वेहिं जे तह्लोक वि जिणेंवि समत्था ककड-कविल-केस भीसावण कसण-सरीर वीर फुरियाधर जीह-ललन्त दन्त-उद्दन्तुर जम-दूपहिँ तेहिँ कन्दन्तउ गम्पिणु जमरायहें जाणाविउ तं णिसुणेप्पिणु कुइउ पयावह

पहु-आएसें दुण्णय-सामिणि जहिँ दुक्खइँ अइ-घोर-रजद्दुइँ

2 ;

<sup>3</sup> त धरेष्पिणु. 4 त अत्तावणे.

<sup>11.</sup> १ P S वय. 2 P S अप्पाणेण अ. 3 P S गय. 4 P जं कुंभे. 5 P S "सहावें.

<sup>12. 1</sup> A °संकल °. 2 P सकलत्तरं. 3 P पीकावितं. 4 P S तेहि मि. 5 A छट्टसु. 6 P पुरुविहे, S पुरुविहे.

अण्णोण्णेण जेत्य हकारिज अण्णोण्णेण दलेंवि दलवट्टिउ अण्णोण्णेण तिसर्ले भिण्णंच अण्णोण्णेण कडीहें पमेलिस अण्णोण्णेंण वर्डंतरणिहें घत्तिउ अण्णोण्णेण सिलह अप्फालिस अण्णोण्णेण धरेंवि आबीलिड अण्णोण्णेण घरष्ट्रऍ दलियउ अण्णोण्णेण वि कुर्वे पमुक्तउ

अण्णोण्णेण पलोइंड रागें अण्णोण्णेण गिलिर्जींइ जेत्थ

अण्णु वि कियउ जेण मन्तित्तणु जहिँ तेलोह-रुक्ख कण्टाला दुग्गेम दुंण्णिरिक्ख दुल्लिया जिहैं णिवडन्ति ताहँ फल-पत्तई तं तेहर वणु मुऍवि पणैंद्रर जिहें तं सलिलु वहइ दुग्गन्धड उण्हें खारु तोरु अइ विरसंड

इय संताव-दुक्ख-संतत्त्वउ थिउ सत्तमऍ णरऍ मयवद्धण [ \$ \$ ]

अण्णोणेण पहर-णिहारिज ॥ १ अंग्णोग्णेण हर्णेवि णिबंद्रिर ॥ २ अण्णोण्णेण दिसा-विल दिण्णंड ॥ ३ अण्णोण्णेण हुआसर्णे पेह्निर्ड ॥ ४ अण्णोण्णेण धरेंवि णिजान्ति ॥ ५ अंग्जोण्जेज दहाएँहिं फालिउ ॥ ६ अण्णोण्णेण वर्ध जिह पीलिंड ॥ ७ अण्णोण्णेण पयरु जिह मिलियउ ॥ ८ अण्णोण्णेण धरेप्पिण रुक्तर ॥ ९

॥ घता ॥

अण्णोण्णेण वियारित खर्गे। दण्णय-सामिणि पत्तिय तेत्थ ॥ १०

િ १૪]

घत्तिड असिपत्तवर्णे अलक्खणु ॥ १ जिहें तं तिणु मि सिलीमुह-सरिसउ अण्णु वि अग्गि-वण्णु णिर्प्करिसउ ॥ २ असि-पत्तल असराल विसाला ॥ ३ णाणाविह-पहरण-फल-भरिया ॥ ४ तिहैं छिन्दन्ति णिरन्तर गत्तई ॥ ५ पुण वडैतरणिहें गम्पि पड़द्र ॥ ६ रस-वस-सोणिय-मंस-समिद्ध ॥ ७ मण्ड पियांविड पूय-विमिस्सैंड ॥ ८

20

25

॥ घता ॥

खणें खणें उप्पज्जन्तु मरेन्तउ । मेइणि जाम मेरु गयणङ्गणु ॥ ९

13. 1 P s 'णिदारिड. 2 A omits this pada. 3 P णिचहिड. 4 P A निग्णंड. 5 8 A दिण्णाउं. 6 P S A कहाहि. 7 P s पिश्चिड, A पेश्चिय. 8 S A बहुतरणिहि. 9 s omits this pāda. 10 s A गिलेजाइ.

14. 1 P दुइम. 2 A पणट्टडं. 3 P बहत्तरिणिहे, B बह्तरिणिहें, A बहतरिणिहो. 4 A उण्हर्ड. 5 P A पियाविडं. 6 P A विमिस्सड. 7 P मरंतर्ड.

१४ १ रूक्षः.

स॰ प॰ च॰ १५

ताव विरुद्धएडिं हकारिड "मरु मरु संभर दुखरियाई पश्चेसयइँ मुणिवरहुँ ह्याइं ः एम भणेष्यणु समोहिं छिणांड पुणु तिल्ज तिल्ज करवर्त्तेहिं कप्पिर्ज पुणु पेळाविच मगा-गइन्देंहिँ पुणु खण्डिच पुणु जन्तें छुहाविच दुक्खु दुक्खु पुणु कंह विं किलेसेंहिं " पत्थु विहहु जाउ णिय-काणणें

ताव पक्खि मणें पच्छुत्ताविड एत्तिय-मेर्ते अब्भुद्धरंणड

जं औयण्णिड पक्खि-भवन्तरः 'तो वरि अम्हहुँ वयहँ चडावहु तं वल्रवहों वयणु सुणेण्पिणु मुणिवर गय आयासहों जावेंहिं " 'राहव एउ काइँ अर्च्छरियउ तेण वि कहिउ सबु जं वित्तंउ तक्खणें पश्चच्छरिं पदरिसिंड

रामहों वयणु सुणेवि अणन्तें " वड-पारोह-समेहिं पचण्डेंहिं

[ १५]

णरवइ णारएहिँ पश्चारिस ॥ १ जाइँ आसि पइँ संचरियाई ॥ २ लइ अणुहुक्कहि ताईँ दुहाईं"॥ ३ प्रणु वार्णेहिँ भक्षेहिं भिण्णा ॥ ४ पुणु गिद्धहुँ सिव-साणहुँ अप्पिड ॥ ५ पुणु वेढाविंड पैण्णय-विन्देंहिं॥ ६ अद्भु सहासु वार पीलाविज ॥ ७ परिभमन्तु भव-जोणि-सहासेंहिं॥ ८ एवाहिँ अच्छाइ तुम्ह-घरङ्गर्णे'॥ ९

॥ घत्ता ॥

'किह महँ सवण-सङ्खु संताविउ। मह मुयहों वि जिणवरु सरणज्'॥ १० [ \$8 ]

जाणइ-कन्तें पभणिउं मुणिवरु ॥ १ पैक्खिहें सुहय-पन्थु दरिसावहु' ॥ २ पद्माणुबय उच्चारेण्पिणु ॥ ३ दिण्ण पडिच्छिय तिहिं मि जणेहिं पुण अहिणन्दिय एक-मणेहिं ॥ ४ लक्खणु भवणु पराइउ तार्वेहिं॥ ५ जं मन्दिरु णिय-रयणेंहिं भरियंड ॥ ६ 'मइँ आहार-दाण-फल्ज पत्तैंच' ॥ ७ "मेहेंहिं जिह अणवरड पैवरिसिड॥८

॥ घता ॥

गेण्हवि मणि-रयणइँ वलवन्तें । रहवरु घडिड स यं भु व-दण्डेंहिं॥ ९

15. 1 P S पंचसयहुं. 2 P शिक्षित, S शिक्षत, A शिक्षतं. 3 P A भिष्णतं. 4 A किप्पतं. 5 s कह व, A कहि मि. 6 P s A किलेस हिं. 7 P A "मर्ति, S मैति. 8 A अव्याद्वरण दं.

1 A आवण्णडं. 2 A प्रभणिडं. 3 P A चढावहं. 4 P S A पंखिहे. 5 P तिहिज-मिणेडिं corrected as तिहिम जणेहिं, s तिहिजमेणेहिं, A तिहिजमिणेहिं. 6 P A अच्छरिअंड. 7 PA मरिडं. 8 PA बिसर्ड. 9 P पत्तडं, A पत्तइ. 10 PA पद्रिसिडं. 11 P मेहिहिं. s मेहिहि, A मेहिह. 12 P s पष्वरिसिड.

<sup>[</sup>१५] १ वर्षसमूहैः.

## [ ३६. छत्तीसमो संघि ]

रहु कोड्डोवणउ गयणहों उच्छलेंवि

तहिँ तेहऍ सुन्दरें सुप्पवहें धुरें लक्खणु रहवरें दासरहि तं कंग्हवण्ण-णइ मुऍवि गय कत्थ वि पश्चाणण गिरि-गुहेंहिं कत्थ वि उड्डाविय सर्वर्ण-सय कत्थ वि 'कलाव णच्चन्ति वर्णे कत्थ इ हरिणइँ भय-भीयाइँ कत्थ वि णाणाविह-रुक्ख-राइ

मणि-रयण-सहासेंहिं घडियउ। णं दिणयर-सन्देणु पश्चियं ॥ [ ? ]

आरण्ण-महागय-जुत्त-रहें ॥ १ सुर-लीलऍ पुणु विहेरन्ति महि॥ २ वर्णे कहि मि णिहालिय मत्त गय ॥ ३ मत्तावलि विक्सिरन्ति गहेंहिं॥ ४ णं अडविहें उद्वेंवि पाण गय ॥ ५ णावइ णद्दावा जुवइ-जर्णे ॥ ६ संसारहों जिह पैबइयाइँ ॥ ७ णं महि-कुलबहुअहें रोम-राइ ॥ ८

10

20

॥ घता ॥

तहों दण्डयवणहों णीमें कोञ्चणइ

अग्गऍ दीसइ जलवाहिणि। थिर-गमणै णाइँ वर-कामिणि ॥ ९

[२]

कोऋणइहें तीरेंण संठियइँ छुडु जें छुडु जें सरयहों आगमणें सच्छाय महादुम जाय वर्णे ॥ २ णव-णैलिणिहें कमलडूँ विहैसियइँ धवलेण णिरन्तर-णिग्गऍण ताहें तेहुएँ सरएँ सुहावणएँ कोवण्ड-सिलीमुह-गहिय-करु वर्णे ताम सुअन्धु वांड अइंड

लय-मण्डवें गम्पि परिद्रियहँ ॥ १ णं कामिणि-वयणइँ पहंसियइँ ॥ ३ घण-कलरेंहिँ गयण-महर्गगऍण ॥ ४ अहिसिक्केंवि तक्लणें वसुह-सिरि णं थविय अवाहिणि कुम्भईरि॥ ५ परिभमइ जणहणु काणणऍ ॥ ६ गजन्त-मत्त-मायक-धरु ॥ ७ जो पारियाय-कुर्सुंमब्भहिउ ॥ ८

- 8 कोडावणर्ड, A कोड्डावणर्ड. 2 P 8 गयणहं. 3 P 8 सहरगय°. 4 P 8 बिहरंस. 5 A इ everywhere. 6 P 8 A सवज. 7 Ps पावहवाई. 8 Ps जामह. A जासे. 9 🛦 वामणा णहं.
- 1 s A omit, P superscribes. 2 s णिडिंगिहि, A निर्मिहि. 3 P s विद. सियांई, A वियसियई. 4 P S पहसियाई. 5 A महागएण. 6 A जवाणिक. 7 P S कुंमपरि. 8 A कोवंडु. 9 P 8 भारभाइड.

<sup>[</sup>१] १ वर्णानदी. २ मयूराः.

<sup>[</sup>२] १ कुम्भकारगिरि.

# कहिु भमरु जिह धाइउ महुमहणु

<sup>5</sup> थोवन्तरें परिओसिय-मणेंण णं सयण-विन्दु आवासियड अण्णेक-पार्से कोडुावंणड गयणक्रणें खग्गु णिहांलियड लक्खणहों णाइँ अब्भुद्धरणु " तं सूरहासु णामेण असि जसु धारहों काल-दिद्धि वसइ तें" हत्थु पसारेंवि लइड किह

> पुणु कीलन्तऍण ताव समुच्छलेंवि

जं दिहु विवाइड सिर-कमछ 'धिंम्मइँ णिकारणु वहिड णरु पुणु जाम णिहालइ वंस-वणु " तं पेक्खेंवि चिन्तइ सग्गधरु गड एम भणेप्पिणु महुमहणु राहवेंण बुत्तु 'भो सुहड-सिस तेण वि तं सयछ वि अक्खियड जिह लद्धु सग्गु तं अतुल-वछ ॥ वत्ता ॥ तें वाएं सुद्धु सुअन्धें । "जिह गड गणियारिहें गन्धें ॥ ९ [३]

'वंसत्थलु लिक्खि लिक्खणेंण ॥ १
'णं मयजलु वाहें तासियण ॥ २
जम-जीह जेम मीसावणज ॥ ३
णाणाविह-कुसुमोमां लियज ॥ ४
णं सम्बुकुमारहें जमकरणु ॥ ५
जसु तेएं णिय पह मुअइ सिस ॥ ६
जसु कालु कियन्तु वि जैमु तसइ ॥ ७
पर-णर-णिंपसरु कल्जु जिह ॥ ८

॥ <sup>घत्ता</sup> ॥ असिवत्तें हउ वंसत्थल्ल । सिरु पडिउ स-मउडु स-कुण्डल्ल ॥ ९ [४]

सिरिवच्छें विहेणिड भुय-जुअलु ॥ १ वत्तीस वि ठक्खण-रुक्ख-धरु' ॥ २ णर-रुण्डु दिहु फेन्दन्त-तणु ॥ ३ 'थिड माया-रूवें को वि णरु' ॥ ४ णिविसेण परायड णिय-भवणु ॥ ५ किहुँ रुद्धु खग्गु किहुँ गयड असि ॥ ६ वंसत्थलु जिह वर्णे लैक्खियड ॥ ७ जिह खुडिड कुमारहों सिर-कमलु ॥ ८

<sup>10</sup> P s जं गयवर गयवरगंधें.

<sup>3. 1</sup> A नं मिअवलु वाहुत्तासियउ; P तासिअउं. 2 P कोडावणड, S A कोड्डावणउं. 3 S A मीसावणडं. 4 P णिहालियउं. 5 P ° मोमालियउं. 6 P A संव°. 7 A धारहिं. 8 P जं. 9 A तं. 10 PS असिवंतें.

<sup>4. 1</sup> P S विदुणिय. 2 B थिथि. 3 A णिकारणे. 4 A प्युद्धंतत्तणु. 5 P S A कहि. 6 P आसि. 7 P अन्धिअंड. 8 P स्वनिकारं.

<sup>[</sup>३] १ वंसवणं स्थलं. २ निःप्रतापस्य.

## वु**श्व**इ राहवेंण असि<sup>'°</sup> सावण्णु णवि

जं ऐहिय मीसण वत्त सुय
'र्लंय-मण्डवें विजरें णिविट्ठाहुँ
परिभमइ जणहणु जिहें जें जिहें
कर-चलण-देह-सिरं-खण्डणहुँ
हजें ताएं दिण्णी केहाहुँ
तं वयणु सुणेप्पिणु भणइ हरि
जिम दाणें जेंम सुकड्तणेंण
परिभमइ कित्ति सब्बहों णरहों

आयेहुँ ऐत्तियहुँ सो जाउ जि मुख

एत्थन्तरें सुर-संतावणहों
पायाललङ्क-लङ्केसरहों
चन्दणहि णाम रहसुच्छलिय
'लइ वारह-वरिसइँ भरियाइँ
अण्णिहैं तिहैं दिवसिहैं करें चडइ
सो एव चवन्ती महुर-सर
सज्जण-मण-णयणाणन्दणहों
ताणन्तरें असि-दलैंबट्टियड

॥ वत्ता ॥
'मं एत्तिय मुहिवऍ' साडिय ।
पहुँ जमहों जीह उप्पाडिय'॥ ९

[ 4 ]

वेवन्ति पजम्पिय जणय-सुय ॥ १
सुंहुं णांहि वर्णे वि पइद्वाहुँ ॥ २
दिवेंदिवें कडमद्दणु तहिं जें तिहें ॥ ३
णिव्तिण्णा माएँ हउँ भण्डणहुँ ॥ ४
कलि-काल-कियंन्तहुँ जेहाहुँ' ॥ ५
'जइ राजु ण पोरिसु होइ वैरि ॥ ६
जिम आउहेण जिम कित्तणेंण ॥ ७
धवलन्ति भुवेंणु जिह जिणवरहों ॥ ८

जसु एक्कु वि चित्तें ण भावइ । परिमिसु जं जैंमु णेवावइ'॥ ९ '६ ।

15

[ 2 ]

॥ घत्ता ॥

लहु विहणि सहोयर रावणहों ॥ १ धण पाण-पियारी तहों खरहों ॥ २ णिय-पुत्तहों पासु समुच्चलिय ॥ ३ चउ-दिवसेंहिं पुणु सोत्तरियाइँ ॥ ४ तं खग्गु अज्जु णहें णिष्वडइं'॥ ५ वंलि-दीवङ्गारयं-गहिय-कर ॥ ६ गय पासु पत्त णिय-णन्दणहों ॥ ७ वंसत्थलु दिहु णिवंद्दियउ ॥ ८

9 s सुहिवइ. 10 P असावण्णु.

<sup>5. 1</sup> A एही. 2 S कइ. 3 P A सुद्धं. 4 S णाथे. 5 S A सिरि. 6 P शंडणहु, S क्लंडणहो. 7 P महाए, S माइ. 8 S कियंतहों जहाहों. 9 P S A बरे. 10 P A सुअणु. 11 P A आयहु, S आयहो. 12 S एतियहों. 13 S जेयु, A जसु (?).

<sup>6. 1</sup>  $\Delta$  वारहो. 2 P  $\Delta$  °वंगारए गहिल°. 3 P S दळवष्टिभउ,  $\Delta$  दळबिट्टभउं. 4 P  $\Delta$  णिविट्टभउं, S णिविट्टभउं.

<sup>[</sup> ४ ] १ एवमेव खण्डिता.

<sup>[</sup>५] १ संग्रामस्य.

<sup>[</sup>६] १ नैवेश-शीप-धूपादयः

## दिहु कुमार-सिरु जन्तेंहिं किण्णोरेंहिं

 सिर्-कमछ णिएप्पिणु गीढ-भय कन्दन्ति रुवन्ति स-वेयणिय पुणु दुक्खु दुक्खु संवंदिय-मण णं मुच्छंए किउ सहियंत्तणउ पुणु उँहुँवि विहुणइ मुअजुअछ । पुणु कोकइ पुणु घाहिहँ रडइ पुणु उद्वइ पुणु कन्दइ कैणइ पुणु सिरु अप्फालइ घरणिवहें

> जे चडिदेसेंहिं थिय 'मा रुव चन्दर्णहिं'

15

अप्पाणं तो वि ण संथवं इ 'हाँ पुर्त्त विउन्हों हि छुई हि मुहुं हा किण्णालावहि पुत्त महँ हा उपसंहारहि रूचु लहु हा पुत्त काहुँ किउ रुहिर-वडु हा पुत्त लाइ मुहें मुह-कमलु हा पुत्त देहि आलिक्कणें उ णव-मासु खुद्ध जं<sup>18</sup> महँ उअरें 5 8 छं हियउ, A च्छं हिमडं. ॥ वत्ता ॥ स-मजडु मणि-कुण्डल-मण्डि**उ ।** 

वर-कणय-कमलु णं छंण्डिउ ॥ ९

रोमन्ती महियलें मुच्छ-गय ॥ १
णिजीव जाय णिखेर्यणिय ॥ २
मुह-कायर दर-मडिलय- णयण ॥ १
जं रक्खिड जीवु गैवणमणड ॥ ४
पुणु सिरु पुणु पहणइ वच्छयछ ॥ ५
पुणु दीसड णिहालइ पुणु पडइ ॥ ६
पुणुरुत्तेहिं अप्पड आहणइ ॥ ७
रोविन्तिहें सुर रोवन्ति जिहें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

णिय डाल पसारेंवि तरुवर । णं साहारन्ति सहोयर ॥ ९

[८] रोवन्ति पुणु वि पुणु उद्ववद् ॥ १ हा विरुअएँ णिह्एँ सुर्त्तुं तुहुँ ॥ २ हा किं दिस्साविय माय पहँ ॥ ३ हा पुत्त देहि पिय-वयणु महु ॥ ४ हा पुत्त एहि उच्छक्तें चडु ॥ ५ हा पुत्त एहि पिउ थण-जुअछु ॥ ६

जें णचमि वर्णे वर्द्धावणस ॥ ७ तं सहर्रुं मणोरह अज्जु जर्णे ॥ ८

7. 1 P S A सिरु. 2 S णिचेयवणिय, A णिचवणिय. 3 P A दुक्स. 4 P संविश्वमण, S A संविश्वमण, 5 S A ण्वण, 6 P S A सुच्छय. 7 P S सिहएसणड, A सिहएसणडं. 8 P गवणस्मणडं, A गवणस्मणडं. 9. P उट्टवि, S उद्वित. 10 P S कणइं, A कुणई. 11 P S A रोवंतिहिं. 12 P जिह, S जिहें, A जिहिं. 13 P S A चंदणहिं.

8. 1 s A अप्पाण उं. 2 P संभवइ. 3 P ता. 4 s सुत्त. 5 A विडच्छिहें. 6 s सुदु छुद्दि. 7 P A मुद्दुं. 8 s A सुत्त. 9 P s A काइ. 10 s A पृष्टि. 11 s A आर्किंगण उं. 12 s A बदावण उं. 13 P A जम्म इं. 14 P A सहस्तु, s सबक.

<sup>[</sup>८] १ आगच्छ.

### हा हा दह विहि काइँ कियन्त किउ

हा अज्जु अमङ्गल विहिं पुरहँ
हा अज्जु दुक्खु वन्धव-जणहों
हा अज्जु खरहों रोवावंणउ
हा अज्जु फुट्टु कि ण जमहों सिरु
तं खग्गु ण सावण्णहों णरहों
किं तेण जि पाडिउ सिर-कमलु
पुणु पुणु दरिसावइ सुरयणहों
'अहों देवहों वालु ण रक्खियउ

तुम्हें इं दोसु णवि मञ्जूड अण्ण-भवें

पत्यन्तरें सोएं परियंरिय
णिडुरिय-णयण विष्फुरिय-मुह
परिवंद्धिय रवि-मण्डलें मिलिय
'जें घाइउ पुत्त महुं-त्तणउ
तहों जीविउ जइ ण अज्ज हरिम
इय पइज करेप्पिणु चन्दणहि
लय-मण्डवें लक्खिय वे वि णर
तहिं एकु दिद्दु करवाल-भुर्वं

॥ वत्ता ॥
किंह णियंंच पुत्तु कहों सङ्घमि ।
हा दइव कवण दिस लङ्घमि ॥ ९

[6]

पायाललक्क-लक्क्कांबरहँ॥ १ हा अज्जु पिडिय भुअ रांवणहों॥ २ हा अज्जु रिउहुँ वद्धावंणत ॥ ३ हा पुत्त णिवारित मई मि चिरु ॥ ४ पर होइ अद्ध-चक्केसरहों॥ ५ मणि-कुण्डल-मण्डिय-गण्डयलु'॥ ६ रवि-हुअवह-वरुण-पहक्कणहों॥ ७ सर्वेहिं मिलेविं जेपेक्किंयत ॥ ८

॥ घता ॥

मह दोसु जाहें मणु तीविज महँ अण्णु को वि संतीविज'॥ ९ [१०]

णिंड जिह तिह पुणु मर्चछर-भरिय ॥ १ विकराल णाइँ खय-काल-छुह ॥ २ जम-जीह जेम णोहँ किलिगिलिय ॥ ३ खर-णन्दणु रावँण-भायणर्जु ॥ ४ तो हुयवह-पुर्झे पईसरिम' ॥ ५ किर वर्लेवि पलोवँइ जाम मिह ॥ ६ णं धरणिहें उन्भिय उभर्यं कर ॥ ७ 'लइ एण जि हु महु तण्ड सुंड ॥ ८

15 P णिणडं, s णिणड.

- 9. 1 पुरहों, s पुरहु. 2 P °उरहो, s °उरहु. 3 A रामणहो. 4 S A रोवावणटं. 5 S A बदावणटं. 6 P S मह वि, A महं मि. 7 S ° कुंडलु. 8 P S A °मंडिट. 9 A मिलिवि वि. 10 P S उपेक्सिशंड, A उप्पेक्सियंड. 11 P S तुम्हहु. 12 P ताविशंड, S तावियंड, A तावियं. 13 P संताविशंड, S संतावियंड.
- 10. 1 P 8 परिहरिय. 2 S मच्छरि. 3 P परिवर्डिय, 8 परिवर्डिश. 4 P 8 °संबद्ध. 5 S A °तणडं. 6 P राम्बण°. 7 P S A भायणडं. 8 A पक्षोयइ. 9 P S उद्दय. 10 S °सुओ. 11 s सुओ.

<sup>[</sup>९] १ अवगणितः,

एण जि असिवरेंण सहँ वंसत्थर्लेण

॥ घत्ता ॥ 'णियमत्थहों कुले-पाँयारहों। सिरु पाडिउ सम्बुर्कुमारहों'॥ ९ **ि११** ]

· जं दिद्र वणन्तरें वे वि णर आयामिय विरह-महाभर्डेण पुलइजाइ पासेइजाइ वि मुच्छिजाइ उम्मुच्छिजाइ वि 'वरि एउ रूउ उंवसंघरिम पुणु जामि एर्त्थु उम्बर-भवणु हियइच्छिउ तक्खणें रूउ किउ

गड पुत्त-विओउ कोर्ड णवर ॥ १ णश्चाविय मयरद्धय-णर्डेण ॥ २ परितप्पइ जरै-खेइजाइ वि ॥ ३ रुणुरुणइ वियारहिं भज्जइ वि ॥ ४ सुर-सुन्दरु कण्ण-वेसु करिम ॥ ५ परिणेसइ अवसें एक जणुं।। ६ णं कामहों कोर्डुं(?) जें तिं विहिउ॥ ७ गय तहिँ जिहँ तिण्णि वि जणइँ वर्णे पुणु धाहि हैं रुअँणिहें लग्ग खणें ॥ ८

पभणइ जणय-सुय जं कार्लन्तरिउ

15

।। घत्ता ॥ 'वल पेक्खु कण्ण किहं रोवइ। तं दुक्खु णाइँ उँकोवइ' ॥ ९

रोवन्ती वर्ड्ड मैलेहरेंण 'किह सुन्दरि रोवेंहि काइँ तुहुँ किं केण वि कहिं वि पैरिब्भविय' " 'हैंडें पाविणि दीण दर्यावणिय वर्णे मुझी णड जाणमि दिसड किहँ गच्छिम चक्कवूहें पडिय जइ अम्हहुँ उप्परि अत्थि मणु तं वयणु सुणेवि हलाउहेंण

[१२]

हक्कारेंवि पुच्छिय हलहरेंण ॥ १ किं पडिड किं पि णिय-सयण-दुहु ॥ २ तं वयणु सुणेवि वाल चैविय ॥ ३ णिकंन्धव रुवमि वराय णिय ॥ ४ णड जाणिम कवणु देसु विसड ॥ ५ महु पुण्णेहिं तुम्ह समावडिय ॥ ६ तो परिणड 'विण्हं वि एकु जणु'।। ७ किय णक्खच्छोडी राहवेंण ॥ ८

12 s 'माबारहो, A 'माधारहो. 13 P संब', A वंस'.

- 11. 1 A वेशि. 2 s तासु. 3 P s उरे खेजह वि. 4 P उवसंघरेवि, s ओसंघरिवि. 5 P B करेबि. 6 S येथ्यु पड वरभुवणु, A तेथ्यु उवरभवणु. 7 A कोट्टा जेम हिड. 8 P रुउभगह, s रुयणहं. 9 A कह. 10 P कार्लेतरिउ, s कार्लितरिओ.
- 12. 1 A मणहरेण. 2 S A रोवहिं. 3 P S A काइ. 4 A किंपि वि. 5 P चिक्रिय. 6 P A हड, 8 हो. 7 P भयावणिय. 8 A णिय वंधव. 9 P जाणड. 10 A दोहि सि.

<sup>[</sup>१०] १ नियम-स्थस्य. २ कुल-प्राकारस्य.

<sup>[</sup> ११ ] १ उत्पादयति.

<sup>[</sup> १२ ] १ शब्देन. २ केन परिभवं कृतं. ३ द्वी मध्ये.

करयलु दिण्णु मुहें 'सुन्दर ण होइ वहु'

जो णरवइ अइ-सम्माण-करु जो होई उवायणें वच्छलड जो मिन्नु अकारणें एइ घरु जो पन्थिड अलिय-सणेहिँयड जो णरु अत्थक्कएँ लक्षि-करु जा कामिणि कवड-चाडु कुणडू जा कुलवहु सेवहेंहिँ ववहरइ जा कण्ण होवि पर-णरु वरइ

> आयहुँ अंहुं मि लोइउ धम्मु जिह

चिन्तेप्पणुं थेरासण-मुहेंण 'मह अत्थि भज्ज सुमणोहरिय जं एव समासएँ अर्क्षियउ 'हउँ लेमि कुमारि स-लक्खणिय जङ्कोरु-अहङ्गय वट्ट-थण रत्तंहि गइन्द-णिरिक्खणिय जा उण्णय णार्से णिलार्डे तिय कार्यक्कि स-गग्गर तावसिय || घता ||

किय वङ्क भउँह सिरु चालिउ । सोमित्तिहें वयणु णिहालिउ ॥ ९ [१३]

सो पंत्तिय अत्थ-समत्थ-हरु ॥ १ सो पंत्तिय विसहरु केवल ॥ २ सो पंत्तिय दुंदु कलत्त-हरु ॥ ३ सो पत्तिय चोरु अणेहियं ॥ ४ सो सन्तु णिरुत्तउ जीव-हरु ॥ ५ सा पत्तिय सिर-कमलु वि लुणें इ ॥ ६ सा पंत्तिय विरुध-सय इँ कर्र ई ॥ ७ सा किं वहुन्ती परिहरइ ॥ ८

। घता ।

जो णरु मूँढउ 'वीसम्भैंइ। खुडु विर्प्यंउ पऍ पऍ लब्भइ॥ ९ [१४]

15

20

सोमित्ति बुत्तु सीराउहेंण ॥ १ लड़ लक्खण वहु लक्खण-भरिय'॥ २ कण्हेण वि मणें उवलक्खिय ॥ ३ जा आगमें सामुद्द भणिय ॥ ४ दीहर-कर-णक्खक्कुलि-णयण ॥ ५ चामीयर-वण्ण सपुर्जाणिय ॥ ६ सा होइ ति-पुत्तहुँ मायरिय ॥ ७ सम-चलणक्कुलिं अचिराउसिय ॥ ८

<sup>13</sup> 1 P पत्तिए, S बेसिय. 2 A भोइ. 3 S बेसिय. 4 S मिसिय. 5 P S दुट. 6 A संगेहवड. 7 A मंगेहमड. 8 P S करइ, A कुणइं. 9 P S सिरकमळइ. 10 P A लुणइं. 11 A सम्बहिंद वबरइ. 12 S मकजासइं. 13 P A करइं. 14 P अट्टहं, S मट्टह. 15 A मूढड णह. 16 P वीसंभवइ, A बेसंभइं. 17 P धिप्पइं, S घिप्पइं.

<sup>14. 1</sup> A थेरासणु. 2 P अक्सियडं. 3 P सुर्अगह्, 8 सुयंगह्, A अहंगए. 4 A रत्तडंहि. 5 S समुज्जणिय. 6 P कायंबि, S कायंखि. 7 A °गुलिय चिरा?.

<sup>[</sup>१३] १ अतिदातव्ये. २ विश्वसति.

<sup>[</sup> १४ ] १ कमलमुखेण. २ सामुद्रके शाक्षे याहशी दृष्टा. ३ काकवत् पादी खरख. स॰ प॰ च॰ १६

जा हंस-वंस-वरवीण-सर
सुह-भमर-णाहि-सिरं-भमर-थण(!)
जहें वामऍ करयलें होन्ति सय
गोउरु घरु गिरिवरु अहव सिल
म् चक्कद्कुस-कुण्डल-उद्धरिह
अद्धेन्दु-णिडालें सुन्दरेंण

महुँ-वण्ण महा-घण-छाय-धर ॥ ९ सा वहु-सुय वहु-धण वहु-सयण ॥ १० मीणारविन्द-विस-दाम-धय ॥ ११ सु-पसत्थ स-लक्खण सा महिल ॥ १२ रोमावलि वलिय भुँयङ्क जिह ॥ १३ मुत्ताहल-सम-दन्तन्तरेण ॥ १४

आऍहिं लक्लणेंहिं चक्काहिवहें। तिय ॥ वत्ता ॥

सामुहऍ विणि[य] सुणिजाइ । चक्कवइ पुत्तु उप्पजाइ ॥ १५ [१५]

वंहु राह्व एह अलक्खणिय जहारें-करेहिं संमंसिक्य कुम्मुण्णय-पय विसमङ्गुलिय सबङ्ग-समुद्धिय-रोम-रइ "कडि-लञ्छण भउँहाविल-मिलिय दालिहिणि तित्तिर-लोयणिय विरसंजह-दिद्धि विरसंजह-सर णासगों थारें" मन्थरेंण कडि-चिहुर-णाहि(?) मुंह-मास्तिय "कर्डुं-अङ्गिय" मत्त-गइन्द-छवि

10

हउँ भणिमि ण लक्खणेण भणिय ॥ १ चल-लोयण गमणुत्ताविलय ॥ २ धुयै-कविल-केसि खीर पङ्कुलिय(?) ॥ ३ तहें पुत्त वि भत्तारु वि मरइ ॥ ४ सा देव णिरुत्तल 'झेर्न्दुलिय ॥ ५ पारेर्वयच्छि जणे-भोजणिय ॥ ६ सा दुक्ष्वहुँ भायण होइ पर ॥ ७ सी लञ्जिय किं वहु-वित्थरेण ॥ ८ सा रक्खिस वहु-भय-भासुरिय ॥ ९ हउँ एहिय परिणमि कण्ण णवि' ॥ १०

पभणइ चन्दणहि जॅइ"हउँ णिसियरिय ॥ घत्ता ॥

'किं णियय-सहावें रुज्जिमि । तो पेंइ मि अज्जु स इँ भु क्जिमि'॥ ११

8 A बहु°. 9 A बणसुवसिहर. 10 P सुआंग, S सुयंगि. 11 P S A बणि.

15. 1 8 वरमि. 2 P 8 जंघोरुअ. 3 A धुव°. 4 8 सर °. 5 8 झिडिलिय, A झिंदुलिय. 6 P पारा°, 8 पावयिक. 7 P जय°, 8 जयवहु°. 8 A °डहं. 9 8 उहं, A उहु. 10 8 दुक्सहो, A दुक्सहं. 11 A थोवें मच्छरेण. 12 8 omits this pada. 13 P 8 णाहिं. 14 P सुद्दे, 8 सुद्दि. 15 A भासुरिय. 16 P कहू, 8 चहु. 17 A °अंगि-पमत्त°. 18 P जह यहुं, 8 जइ-यहु. 19 P पहं मि, A पहं वि.

४ वृष्भ.

[१५] १ एवा वधू. २ अतिस्थूला. ३ पुंश्रली. ४ अतिबीर्घेण. ५ एवाऽहं चेत् राक्षसी.

## [३७. सत्ततीसमो संधि]

चन्दणहि अलजिय एम पगजिय 'मरु मरु भूयंहुँ देमि वलि'। णिय-रूवें वहिय रंण-रसें अद्विय रावण-रामहुँ णाइँ कलि॥ [ १ ]

पुणु पुणु वि पविद्वय किलिकिलंन्ति जालावलि-जाला-सय मुअन्ति ॥ १ भय-मीसण कोवाणल-सणाह णइ-सरि-रवि-कमलहों कार्रणित्थ णं घुसलइ अब्भ-चिरिड्विहिंहु सिस-लोणिय-पिण्डर्डं लेवि धाइ अहवइ किं वहुणा वित्थरेण णं हरि-वल-मोत्तिय-कारणेण वलएवें वुच्चइ 'वच्छ वच्छ

णं धरऍ समुब्भिय पवर वाह ॥ २ अहवइ णं अब्भुद्धारर्णंत्थि ॥ ३ तारा-बुव्बुव-सर्य-विद्धिरिहुं ॥ ४ गह-डिम्भहों पीहेंड देइ णाइँ ॥ ५ णं णहयल-सिल गेण्हइ सिरेण ॥ ६ मैहि-गयण-सिप्पि फोडइ खणेण ॥ ७ तुहुँ वहुँयहें चरियइँ पेच्छ पेच्छ' ॥ ८ ॥ घत्ता ॥

चन्दणहि पजम्पिय तिणु वि ण कम्पिय तिण्णि वि खज्जन्तइँ मारिज्जन्तइँ

'लइउ खग्गु हुउ पुत्तु जिह । रक्खेजहों अप्पाणु तिह'।। ९ 4

20

वयणेण तेण असुहाव णेण दढ-कढिण-कढोरुंप्पीलणेण तं मण्डलग्गु थरहरइ केम अणवरय-मेडज्झेरे पौर-णिसुम्भें जो धार्रहिं मोत्तिय-णियरु लग्तु तं तेहर खग्गु लएवि तेण 'जें र्लंइड सीसु तुह णन्दणासु लर-घरिणिएं वुत्तु'ण होइ कज्जु

[ ? ] करवालु पदरिसिउ महुमहेण ॥ १ अङ्गुलि-अङ्गुद्वावीलणेण ॥ २ भत्तार-भएं सुंकलत्तु जेम ॥ ३ तिह दारिजान्ते गइन्दे-कुम्भे ॥ ४ र्पासेव-फुलिङ्गु वहु व वलग्गु ॥ ५ विज्ञाहरि प्रभणिय लक्खणेण ॥ ६ करवालु एउ तं सूरहासु ॥ ७ जइ अत्थि को वि रण-भर-समत्थु तहों सबहों उन्भिज धम्म-हत्थु' ॥ ८ को वारइ मारइ मई मि अज्जु'॥ ९

<sup>1. 1</sup> Ps चंदणहें, A चंदणहे. 2 A भूयहं. 3 Ps रणरिस, A रणे रिस यहिय. 4 P गिलिगिकंति, 8 गिलिगिकंतु. 5 A °णत्थे. 6 S A °णाथे. 7 P S °डिहिल्ल, A बिरिड्डिहिल्ल. 8 A विद्विति हु. 9 A 'पिंड व लेह. 10 PS पीहिंड. 11 PS 'णाइ, A नाह. 12 Pomits this pāda. 13 P वहुकहिं.

<sup>2. 1</sup> s क्वोरकरपीरूणेण. 2 P णरे, s णरि. 3 P गईदे, s गईदे. 4 P s भारेहिं. 5 A पासेयपुर्विगोहु. 6 P S क्वड. 7 P S मइ बि, A महं मि.

<sup>[</sup>१] १ दिष. २ विक्षिप्तः.

<sup>[</sup> २ ] १ नव-तरुणि जेम. २ मदयुके नरे.

॥ घता ॥

सा एव भणेप्पिणु सर-दूसण-वीरहुँ

गलगजोप्पणु अतुल-सरीरहुँ [3]

चलर्णेहिं अप्पालेवि महि। गय कूवारें चन्दणहि ॥ १०

· रोवन्ति पधाइय दीण-वयण लम्बन्ति लम्ब-कडियल-समगग वीया-मयलञ्छण-सण्णिहेहिँ रुहिरोल्लिय थण-घिप्पन्त-रत्त णं 'दावैइ लक्कण-राम-कित्ति " णं णिसियर-लोयहों दुक्ल-लाणि णं लङ्कों पइसारन्ति सङ्क

णिय-मन्दिरें धाहावन्ति णारि

जलहर जिह तिह वरिसन्ति णयण॥ १ णं चन्दण-लेयहें भुअङ्ग लग्ग ॥ २ अप्पाणु वियारिङ णिय-णहेहिँ॥ ३ णं कणय-कलस् कुङ्कम् विलित्तः ॥ ४ णं खर-दूसण-रांवण-भवित्ति ॥ ५ णं मन्दोयिरिहें सुपुरिस-हाणि ॥ ६ णिविसेण पत्त पायाललङ्क ॥ ७ णं खरद्रसंणहें पइट्ट मारि ॥ ८

|| घत्ता ||

कूवारु सुणेप्पिणु तिहुयणु संघारेंवि धण पेक्खेप्पिणु पलउ समारेंवि

राएं वर्लेवि पलोइयच । णाइँ कियन्तें जोइयउ॥ ९

[8]

कूवार सुर्णेवि कुल-भूसणेण 'कहें केणुष्पाडिउ जमहों णयेणु कहि केण कियन्तहों कियड मरणु 21 कहि केण वद्ध पवणेण पवणु कहि केण भिण्णु वज्जेण वज्जु कहि केण भाणु उण्हेण तविउ कहें केण हुआसणें झम्प दिण्ण

चन्दणहि पपुच्छिय दूसणेण ॥ १ कैहें केण पजोइउ काल-वयणु ॥ २ कहि केण कियउ विस-कन्द-चरणु ॥ ३ किह केण दहु जलणेण जलणु ॥ ४ कहि केण धरिउ जलु जलेंण अज्जु ॥ ५ कहि केण समुद्दु तिसाएँ खविच ॥ ६ कहि केण खुडिउ फणि-मणि-णिहाउ कहें केण सहिउ सुर-कुलिस-घाउ ॥ ७ कहें केण दसाणण-पाय छिण्ण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

चन्दणहि पवोल्लिय ओलगाइ पाणेंहिं

25

अंसुजलोक्षिय 'जण-वह्नहु महु तणउ सुउ। विणय-समाणेंहिं णरवइ सम्बुकुमारु मुर्चं ॥ ९

<sup>3. 1</sup> P S ° कवहें, A ° कवहें. 2 P S धावइ. 3 P ° दामण . 4 P ° कोवहुं, S कोवहु. 5 P °तूसणहु.

<sup>1</sup> A वयणु. 2 s omits this pada and line. 3 A 'जरणु. 4 P s कार्य. 5 P 8 मिणा. 6 8 मुओ.

[4]

आयण्णेवि सम्बुकुमार-भरणु पविरेल-मुह बाह-भरन्त-णयणु हा अज़ जाय मणें गरुअ सङ्क हा णन्दण सुर-पञ्चाणणासु एत्थन्तरें ताम तिमुण्ड-धारि 'हे णरवइ मूढा रुअहि काइँ आयाई मुआई गयाई जाई

संतावण-सोय-विओय-करणु ॥ १ दक्लाउरु दर-ओहुल्ल-त्रयणु ॥ २ खरु रुयइ स-दुक्खर 'अतुल-पिण्डु हा अज्जु पडिर महु वाहु-दण्डु ॥ ३ हा अज्ञु सुण्ण पायाललड्ड्र ॥ ४ कवणुत्तरु देमि दसाणणासु'॥ ५ वहु-बुद्धि पजम्पिउ वम्भयारि ॥ ६ संसारें भमन्तहुँ सुअ-सयाइँ ॥ ७ को सक्कइ राय गणेवि ताइँ॥ ८

॥ घत्ता ॥

कहें। घरु कहें। परियणु कें कर्जे रोवहि

कहों सम्पय-धणु अप्पर सोयहि

माय वप्पु कहों पुत्तु तिय। भव-संसारहों एह किय'॥ ९

[ ६ ]

जं दुक्खु दुक्खु संथविउ राउ 'कहें केण वहिंच मह तैणंच पुत्तु' 'सुणु णरवइ दुग्गमें दुप्पवेसें पद्माणण-लक्खुक्खय-करालें वे मणुस दिट्ट सोण्डीर वीर कोवण्ड-सिलीमुह-गहिय-हत्थ तिहँ एकु दिद्दु तियसहँ असन्झु अण्णु वि अवलोवहि देव देव

पडिवोलिंड णिय-घीरिणिऍ सहाउ ॥ १ तं वयणु सुर्णेवि धणिआएं वुत्तु ॥ २ दुग्घोट्ट-थट्ट-घट्टण-पवेसें ॥ ३ तिहँ तेहऍ दण्डय-वर्णे विसार्छे ॥ ४ मेहारविन्द-सण्णिह-सरीर ॥ ५ पर-वल-वर्लं-उत्थलण-समत्थ ॥ ६ तें लइंड खग्गु हंड पुत्तु मन्झु ॥ ७ कैक्लोरु वियारिङ पेक्ख़ केव ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वर्णे धरेंवि रुयन्ती णिय-पुण्णेंहिँ चुकी

धाह मुअन्ती गह-मुह-लुक्की

कहै वि ण भुत्त तेण णरेंण। णिलणि जेम सरें कुञ्जरेंण'॥ ९

[७]

तं वयणु सुर्णेवि वहु-जाणएहिँ 'माॡर-पवर-पीवर-थणाऍ

उवलक्खिय अण्णेंहिँ राणपहिँ ॥ १ पर एयइँ कम्मइँ अंडयणाएँ ॥ २

- 1 A पविरल्ज वहु वाह°. 2 P दसासणासु. 3 A सोवहि.
- 1 PSA घरणिए. 2 A तणडं. 3 A बलु परुहत्थण. 4 PS कहे वि.

<sup>[</sup>६] १ कक्षा इदयं. २ नख-मुखेः विदारिता.

<sup>[</sup>७] १ पुंथल्याः.

मञ्जुडु ण संमिच्छिय सुपुरिसेण पत्थन्तरें णिवइ णिएंइ जाव किंसुय-लय व आरत्त-वण्ण तिहें अहरु दिहु दसणग्ग-मिण्णु ' तं णयंण-कडक्सेंवि सरु विरुद्ध भडु भिजडि-भयङ्करु मुह-करालु

अप्पर विद्धंसेंवि आय तेण'॥ ३ णैह-णियर-वियारिय दिट्ट ताव ॥ ४ रत्तुप्पल-माल व भमर-छण्ण ॥ ५ णं वाल-तवणु फग्गुणें उइण्णु ॥ ६ णं केसरि मयगल-गम्ध-लुद्धु ॥ ७ णं जगहों समुद्धित पलय-कालु ॥ ८

। वत्ता ॥

अमर वि आकम्पिय एम पजम्पिय 'कहों उप्परि आरुहु खरु'। रहु खिंबा औरुणें सहुँ ससि-वर्रणें 'मइँ वि गिलेसइ णवर णरु'॥ ९

जहुन्तें जहुज भड-णिहाज
चूरन्त परोप्परु सहर्ड दुकः
सीसेण सीसु पट्टेणं पट्टु
मज्देण मज्जु तुट्टेवि लग्गु
" उंद्वन्ति के वि तिण-समु गणन्ति
अह णमइ को वि किवणर्त्तणेण
दूसणेण णिवारिय वद्ध-कोह
'जह पज वि" देह आरूसमाण

[6]

अत्थाण-स्रोह णिविसेण जाउ ॥ १ णं जलिणिह णियं-मज्जाय-चुकं ॥ २ चलिण चलिण करु कर कर-णिहेंहु ॥ ३ मेहल मेहल-णिवहेण भंग्गु ॥ ४ औहावंण-माणें ण वि णमन्ति ॥ ५ पिडओ वि ण उद्वह भेडु भरेण ॥ ६ विहडएफड सण्णज्झन्ति जोह ॥ ७ तो होसइ रायहाँ तिणय आण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

" मं कज्जु विणासहों ताम वईसहों जो असि-रयणु मण्ड हरइ। सिरु खुडइ कुमारहों विज्ञा-पारहों सो किं तुमहिं ओसरइ॥ ९

[ 6 ]

तो वरि किज्ञाउ महु तिणय बुद्धि णरवइ असहायहों णित्थ सिद्धि ॥ १ णाव वि ण वहइ विणु तारएण जलणु वि ण जलइ विणु मारुएण ॥ २

<sup>7 1</sup> A समिन्छितं. 2 P जिएबि. 3 P S गहि. 4 P S वयणु. 5 P करणें.

<sup>8. 1</sup> PS सुद्द दुक्कु. 2 A समजाय. 3 PS सुक्कु. 4 A पट्टेण पट्टु. 5 PS करेण हुदू. 6 A पट्टेण पट्ट. 7 A तुद्द. 8 A तुट्टंति. 9 P उवहावण मणेण विणु णमंति, S उवणमणे णाव णमणे णमंति. 10 A कोवित्तणेण. 11 PS भद्द, A भद्धयूणेण. 12 A मि. 13 P ता. 14 P तुम्हर्द, s तुम्हद्द.

२ सूर्य-सार्थिना.

<sup>[</sup>८] १ घृष्टः ( Reading इट्टु ). २ वीनत्वं परिभवो वा.

उज्झाकण्डं-सत्ततीसमो संघि [१२७

एकंछउ गम्पिणु काईँ करिह सन्ते वि महगगएँ विसहें चडहि जसु सारहि फुंडु भुवणेकवीरु जग-केसरि अरि-कुंल-पलय-कालु **दुईंम-दाणव-दुग्गाह-गा**ह तेलोक-भुवग्गल-भडै-तर्डंक

रयणायरें सैन्तें तिसाएं मरहि ॥ ३ <sup>3</sup>जिणे अच्चिए वि संसारें पडिह ॥ ४ सुरवर-पहरण-चड्डिय-सरीरु ॥ ५ पर-वल-वगर्लामुहु भुंअ-विसालु ॥ ६ सुरकरि-कर-सम-थिर-थोर-वाहु॥ ७ दुइरिसण भीसण जम-झडक ॥ ८

॥ धत्ता ॥

तहें। तिहुअण-महहों गैंउ सम्बु सुहग्गइ

सुर-मण-सलहों पेंइँ ओलगगइ

तियस-विन्द-संतावेणहों। गम्पि कहिज्जइ रावणहों'॥ ९

[ 90]

आयण्णेंवि तं दूसणहों वयणु 'विद्धिं लज्जिज सुपुरिसाहुँ साहीण जीउ देहत्थ जाव जीएं जीवें मरिएवडं जें जें लब्भइ साहुकारु लोएँ जिमं गेंहें तोसाविज सुर-णिहाज

खरु खरु पवोलिंड गुञ्ज-णयणु ॥ १ पर एयइँ कम्मइँ कुपुरिसाहुँ ॥ २ किह गम्मइ अण्णहों पासु ताव ॥ ३ तो वरि पहीरिं वर-वहरि-पुक्कें ॥ ४ अजरामरु को वि ण मैंच-लोएँ॥ ५ जिम भिडिउ अज्जु अरि-वर-समुद्दें जिम जिणय मणोरह सयण-विन्दें ॥ ६ जिम असि-सबल-कोन्तेहिं भिण्णु जिम जस-पडहउ तइलोकें दिण्णु ॥ ७ जिम महुँ मि अज्जु खय-कालु आउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वहु-सोणिय-जर्ले धुउ परिहव-पडु अप्पणिउ । जिम सत्तु-सिलायर्ले स-भडु स-पहरणु गंड णिय-पुत्तहों पाँहुणड'।। ९ जिम स-धड स-सहिंग्र 

तं णिसुर्णेवि णिय-कुल-भूसणेण

लहु <mark>लेहु विस</mark>ज्जिउ दूसणेण ॥ १ सण्णद्ध सरु वि वहु-समर-सूरु अप्फारुँवि वर्छे संगाम-तूरु ॥ २

<sup>9. 1</sup> P एके हुउ, प्र एकि हुउ. 2 s A क है हैं. 3 P s जिणु. 4 A सडु. 5 P S °कि र °. 6 P वगलामुहुं, A गलामुहुं. 7 s भुव°. 8 P s हुद्दव°. 9 A चढक. 10 A omits this pāda. 11 A कंदावणहो. 12 A सुड. 13 P S A पह.

<sup>1</sup> л जा जाएं जीवें मरियउं जे. 2 л पहरेवड. З л मत्त . 4 л जिह. 5 г जेम. А जिव. 6 8 जिणिय. 7 А जिण्णु. 8 А रणे. 9 Р महुं मि, Л महु वि. 10 Р जाउ. 11 Р प्पणडं, s \Lambda अष्पणडं. 12 A सवाह्णु. 13 s A पाहुणडं.

<sup>[</sup>९] १ विद्यमाने. २ वृष्मे. ३ भटमंजन.

विहरण्यह भड सण्णद्ध के वि केण वि करेणं करवालु गहिउ केण वि मुसण्डि मोग्गरु पचण्डु णाणाविह-पहरण-गहिय-हत्थ ' णीसरिड सेण्णु परिहरेवि सङ्क रह-सुरय-गइन्द-णरिन्द-विन्द

सम्माण-दाणु रिणुं संभरेविं ॥ ६ केण वि धणुहरु तोणीर-सहिउ ॥ ४ केण वि हुंलि केणं वि चित्तदण्डु ॥ ५ सण्णद्ध सुहड रण-भेर-समत्थ ॥ ६ णं वैमेवि लग्ग पायाल-लङ्क ॥ ७ णं सु-कइ-मुहहों णिग्गन्ति सह ॥ ८

॥ घत्ता ॥

खर-दूसण-साहणु गयणङ्गणे लीयज हरिस-पसाहणु णावइ वीय**ड**  अमरिस-कुद्धल धाईयल । जोइस-चक्क पराइयल ॥ ९

[ १२]

जं दिहु णहक्कणें देंगु-णिहाउ 'ऍड दीसइ काइँ णहग्ग-मग्गें किं पवर पक्खि किं घण विसद्ध तं वयणु सुंगेप्पिणु भणइ विण्हु " खग्गेण विवाईंड सीसु जासु अवरोष्परु ए आलाव जाव 'जिह सम्बुकुमारहों लड्ड पाण जिह लड्ड खग्गु पर-णारि भुत्त

वलएवें वुत्तु सुमित्ति-जाउ॥ १
किं किण्णर-णिवह व चलिउ सगों॥ २
किं वन्दण-हत्तिएं सुर पयद्दं॥ ३
'वल दीसइ वइरिहें तण्ड चिण्हु॥ ४
कुंढें लग्गउ मञ्झुडु को वि तासुं॥ ५
हकारिड लक्खणु खरेंण ताव॥ ६
'तिह पाव पडिच्छहि 'एन्त वाण॥ ७
तिह पहरु पहरु पुण्णालि-पुत्तं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एकेक-पहाणहुँ खरेंण समाणहुँ गय जेम मइन्दहों रिज गोविन्दहों

चउदह सहस समावडिय । हक्कारेप्पिणु अब्भिडिय ॥ ९

[१३]

एत्थन्तरे भड-कडमहणेण 'तुंहुँ सीय पयत्ते रक्खु देव य जबेले करेसमि सीह-णाउ जोकारिउ रामु जणद्दणेण ॥ १ हउँ धरमि सेण्णु मिग-जूहु जेम ॥ २ 'तब्वेलै एर्जं धणुहर-सहाउ' ॥ ३

- 11. 1 P A दाण. 2 P रिड. 3 A transposes 3 a and d. 4 A निम्मलु. 5 s A हलु. 6 s कणव. 7 P भड. 8 s वोमि. 9 s आह्य इं, A धाइड.
- 12. 1  $\Lambda$  किन्नरकम लहु चलिय सिंगा. 2 P सुणेबिणु. 3  $\Lambda$  तणउं. 4  $\Lambda$  वियारिङ 5 P 8 कुढि. 6 P S तह एंत पिडच्छिह चाववाण;  $\Lambda$  पाव पव°.
  - 13. 1 PSA तुहु. 2 SA जं बेक. 3 s व्याउ. 4 A तं बेलु. 5 A एजी.

<sup>[</sup> १२ ] १ राक्षसबलं. २ भो बल. ३ आगच्छन्त. ४ हरे:.

<sup>[</sup> १३ ] १ तस्मिन् प्रस्तावे त्वं आगमिष्यसि.

#o \$2, 8-4; 98, 9-4; 94, 9-4]

उज्हाकण्ड-सत्ततीसमी संधि रिश्९

तं वयण सुर्णेवि विहसिय-मुहेण 'जसवन्त चिराचसु होहि वच्छ तं लेवि णिमिसु जणइणेण तं णिसुर्णेवि सीयऍ वुत्तु एम वाबीस परीसह चंच कसाय

आसीस दिण्ण सीराउद्देण ॥ ४ करें लग्गड जय-सिरि-वहुअ सच्छ' ॥ ५ वइदेहि णमिय रिज-महणेण ॥ ६ 'पश्चिन्दिय भग्ग जिणेण जेम ॥ ७ जर-जम्म-मरण मण-काय-वाय।। ८

॥ घता ॥

जिह भग्गु परम्मुहु रणें कुसुमाउहु लोहु मोहु मउ माणु खल्छ। तिह तुहुँ भञ्जेर्जाहि समरें जिणेजाहि सयल विवेदरिहिं तर्णं व वलुं।।९

[ 88]

आसीस-वयणु तं लेवि तेण तें सद्दें वहिरिख जगु असेसु खरलक्खण वे वि भिडन्ति जाव ते भिडिय परोप्परं हुण भणन्तं णं केसरि घोरोरांलि देन्त मोग्गर-खुरुप्पं-कण्णिय पडन्ति एत्थन्तेर अतुल परक्रमेण

अप्फालिंड धणुहरु महुमहेण ॥ १ थरहरिय वसुन्धरि डैरिड सेसु ॥ २ हकारिङ हरि तिसिरेण ताव ॥ ३ णं मत्त महागय गुर्लुगुलन्त ॥ ४ वाणेहिँ वाण छिन्दन्ति एन्तं ॥ ५ जीवेहिँ जीव णं खयहेँ। जन्ति ॥ ६ अद्धेन्दु मुक्कु पुरिसोत्तमेण ॥ ७ तहों तिसिरंड चुकु ण कह वि भिण्णु धणुहरु पाडिड धय-दण्डु छिण्णु ॥ ८

10

क्षक्षेक्वीक्वी तैवीद्वेवी तं तं उंकण्डइ

जं जं तिसिरंड हेवि धणु समरें वहुग्गुणु खणु वि " ण संठइ दइव-विह्णहों जेम धणु ॥ ९ :•

[ १५ ]

।) घत्ता ॥

धणुहरु सरु सारहि छत्त-दण्डु तं अमरिस-कुद्धें दुद्धरेण अप्पाणु पदरिसिउ वेद्धमाणु पहिलंख सिरु कैंकई-कविल-केंस

जं वाणिहँ किउ सय-खण्ड-खण्डु ॥ १ संभरिय विजा विजाहरेण ॥ २ तिहिँ वयणेंहिँ तिहिँ सीसेंहिँ समाणु ॥ ३ पिङ्गल-लोयणु किय-वाल-वेसुँ ॥ ४ वीयउ सिरु वयणु वि\* णव-जुवाणु उब्भिण्ण-वियंड-मीसुरि-समाणु ॥ ५

<sup>6</sup> PA भुंजेजहि. 7 PSA वहरिहि. 8 A तणउं.

<sup>14. 1 🗚</sup> तही. २ Р ८ 🖈 दरिय. ३ Р ८ परोप्पर. 4 Р ८ भणंतु. 5 Р ८ गुलुगुरुंतु. 6 PS रोराङ. 7 A डिजंति. 8 PS एत. 9 P जुरप्प. 10 PS तिसरड, A तिसिरिड. 11 P अण्णाणु. 12 P S A तिसरड. 13 A मि.

<sup>1</sup> P वहुमाणु, S वहुमाणु. 2 A रक्खस°. 3 S °सेसु. 4 A मि.

<sup>[</sup>१४] १ पतति.

<sup>[</sup>१५] १ कर्कश. २ मस्रां. सं॰ ए॰ च॰ १७

[ कo १५, द-९; १, १-१०; २, **१** 

तइयड सिरु धवर्लंड धवल-वयणु दुइरिसणु भीसणु वियड-दाढु एत्थन्तरें पर-वल-मद्दणेण

फुरिआहरु दर-णिङ्करिय-णयणु ॥ ६ जिण-भर्त्तंड जिणवर-धम्म-गाडु ॥ ७ वच्छत्थर्ले विद्धु जणहणेण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

णाराऍिह भिन्देंवि सीसइँ छिन्देंवि रिउ महि-मण्डलें पाडियंउ । सुरवरेंहिँ पचण्डेंहिँ स इँ भु व-दण्डेंहिँ कुसुम-वासु सिरें पाडियड ॥ ९

# [ ३८. अडुतीसमो संधि ]

तिसिरउ लक्खणेंण तिहुअण-डमर-करु

लेहु विसज्जिन जो सुर-सीहहों पिडिन णाइँ वहु-दुक्कह भार णाइँ भयक्कर कलहहों मूल 'लेहें कहिन सन्तु अहिणाणिहिं " अण्णुं वि खग्ग-रयणु नदालिन तं णिसुणेवि वे विं जसभूसण णारि-रयणु णिरुवेमु सोहग्गन लेहु णिऍवि अत्थाणु विसर्जेवि करें करवालु करेप्पणु धाइन

> ताव जणहर्गेण थिउ चेउरङ्ग वैंछ

समरङ्गणें घाइउ जावेंहिँ। दहवयेणु पराइउ तावेंहिँ॥ [१]

अगगएँ पडिउँ गम्पि दसगीवहों ॥ १ णाइँ णिसायर-कुल-संघारु ॥ २ णाइँ दसाणण-मत्थां-सूलु ॥ ३ 'सम्बुकुमारु उलगइ पाणिहिँ ॥ ४ खर-धिरिणिहें 'हियवड विद्दारित ॥ ५ पर-वैलें भिडिध गम्पि खर-दूसण ॥ ६ अँच्छइ रावण तुज्झु जें जोगगड' ॥ ७ पुर्ण्यविमाणें चडिड गलगजेंवि ॥ ८ गिविसें दण्डारण्णु पराइड ॥ ९

॥ घत्ता ॥

खरदूसण-साहणु रुद्धउ । <sup>भृ</sup>हें णिच्चलु संसऍ खुद्धउ ॥ १०

[ ? ]

लक्खणु पोमाइउ दहवयणें ॥ १

तो एत्थन्तरें दीहर-णयणें

5 s A omit धवलड, 6 P °मत्तरं. 7 P पाहिअउं.

1. 1 A दहगीड. 2 A गंपि चित्तु. 3 A °दुक्खइ. 4 A मत्थए. 5 P S A लेहि. 6 A मि: 7 s °चिरिणिहिं. 8 A वयणु. 9 P S °वल. 10 A गंपि मिडिय. 11 A निरुवम. 12 This line is mising in A. 13 P S पुष्प°, A पुष्प°. 14 P S कर. 15 P जिवसें, s जिबिसि. 16 s जह. 17 P जिद जहे.

<sup>[</sup>१] १ शरीरावयवः. २ चतुरङ्ग-द्यूत यथा, हस्त-पाद-हीनो वा.

#### \$ • 7, 2-6; 2, 1-9; 8, 1 ]

'वरि एक छओ वि पद्याणणु वरि एक छओ वि मयल ञ्चणु वरि एक छओ वि रयणायरु वरि एक छओ वि वइसाणरु चंउदह सहस एकु जो रुम्भइ पेक्खु केम पहरन्तु पईसइ

> णहि गय णहि तुरय णवरि पडन्ताइँ

हिर पहरन्तु पसंसिज जावेंहिँ
सुकइ-कहं व्य सु-सन्धि सु-सन्धिय
थिर-कलंहस-गमण गइ-मन्थर
रोमाविल मयरहरु तिणी
अहिणव-हुँण्डैं-पिणेंड-पीणें-त्थण
रेहइ वयण-कमलु अकलङ्कज
सु-लिय-लोधेंण लिलय-पर्सणणहँ
घोलइ 'पुँट्टिहिं वेणि महाइणि

किं वहु-जम्पिएँण तं तं मेलवेंवि

तो एत्थन्तरें णिय-कुल-दीवें

उज्झाकण्डं-अट्टतीसमो संघि [१३१

णड सारङ्ग-णिवहु बुंण्णाणणु ॥ २ ण य णक्खत्त-णिवहु णिलुञ्छणु ॥ ३ णेड जलवाहिणि-णियंरु स-वित्थरु ॥ ४ णड वंण-णिवहु स-रुक्खु सं-गिरिवरु॥५ सो समरङ्गणें मइ मि<sup>®</sup> णिसुम्भइ ॥ ६ धणुहरु सरु संघांणु ण दीसइ ॥ ७ ॥ घता ॥

णिह रहवर णिह धय-दण्डइँ दीसन्ति महियले रुण्डइँ'॥ ८

[3]

जाणइ णयणकडिक्खय तार्वेहिँ॥ १
सु-पय सु-वयण सु-सद्द सु-वद्धिय॥ २
किस मज्झारें णियम्वे सु-वित्थर॥ ३
णं पिम्पिलि -रिञ्छोलि विलि णी॥ ४
णं मयगल उर-खम्भ-णिसुम्भण॥ ५
णं माणस-सरें वियसिउ पङ्काउ॥ ६
णं वरइत्त मिलिय वरि-कण्णहँ॥ ७
चर्न्द्रण-लयहिँ ललइ णं णाइणि॥ ८

॥ घता ॥
तिहिँ भुँवणेंहिँ जं जं चक्कर ।
णं दँइवें "णिम्मिउ अक्कर ॥ ९
[४]
रामु पसंसिउ पुणु दहगीवें ॥ १

<sup>2. 1</sup> P S ण य. 2 A 'णिवहु. 3 A तणिववहु. 4 P S सतरुवरु. 5 P चोइस, 8 चोइहु. 6 P S बि. 7 A पेक्खु. 8 A संधंतु.

<sup>3. 1</sup> P s सुकब्ब. 2 A सुयण. 3 A सुवंधिय. 4 P पिंपलि॰, A पिपीलि॰. 5 A बलिण्णी. 6 P ॰ हुद्द॰, 8 ॰ हुद्द॰. 7 A ॰ सुण्ड॰. 8 P अकलंक अं, s अकलंक ओ. 9 P पंक उं. 10 P s लोसणु. 11 A ॰ पसण्णहुं. 12 A स्वण्णहुं. 13 P s A पुट्टिहि. 14 P णं चंदण॰. 15 P सुवणिहिं, s सुब- । णिहिं, A सुयणेहिं. 16 A सीयहे घडियड; P marginally, 'सीयहिं' पाठे.

<sup>[</sup>२] १ ऊर्ष्वमुखाः.

<sup>[</sup>३] १ सीतायाः(१). २ कीटिका-पिक्क चिटतः (ता). ३ मुखहीनो. ४ पीन-इदयाद् उदर-वर्दितौ. ५ इस्तिनीव, उरसा स्तम्भं भज्ञयते(१) इस्तिन्यः, अन्यत्र उरो इदयं, तदेव स्तम्भं पीडयति. ६ पृथुकः. ७ विधिना.

#### 🎎 ] स्वस्भुकिष प्रमवरिष

'जीविड एक्कं सहस्र पर एयहों जेण समाणुं एह घण जम्पइ इत्यें हैत्थ घरेंवि आलावइ जं आलिङ्गइ वलय-सणाहिंहैं ' जं पेलावइ-थण मायक्केंहिं जं अवलोयइ णिम्मल-तारेंहिं जं अणुहुझइ इंच्छेंवि णिय-मणें

> धैण्णड एहु णरु जाव ण लड्य मइँ

ıñ.

सीय णिएवि जाउ उम्माहउ पहिल्एँ वर्षणु वियारेंहिँ भजाइ वीयएँ मुह-पासेउ वलगगइ "तइयएँ अइ विरहाणलु तंप्पइ चंडथएँ णीससन्तुं णुड शक्कइ पक्कमें पश्चम-झुणि आलावइ छहुएँ अङ्ग वलइ करु मोडइ वहुइ तंलवेल सत्तमयहों " णुवमें उ वहुई मरणहों हुक्क

> दहमुहु 'दहमुहेंहिँ अप्पैंज संथवैंइ

» तो एत्थन्तरें सुर-संतासें

जसु सहवत्तणु गर पैरिछेयहाँ ॥ २ मुहं-मुहेण तम्बोलु समप्पद ॥ ३ चलण-जुअलु उच्छक्तें चडाबद ॥ ४ मालइ-माला-कोमल-बीहहिँ ॥ ५ मुहु परिचुम्बइ णाणा-भक्तेंहिँ ॥ ६ णयणिहँ विब्भम-भरिय-वियारेंहिँ ॥ ७ तासु महु को सैयलें वि तिहुअणे ॥ ८

॥ घता ॥
जसु एह णारि हियइच्छिय ।
कउ अङ्गहों ताव सुहच्छिय'॥ ९
[ ५ ]

दहमुहु वम्मह-सर-पहराहु ॥ १ पेम्म-परवसु कहाँ वि ण लज्जइ ॥ २ सरहसु गाढालिङ्गणु मग्गइ ॥ ३ काम-गहिलुड पुणु पुणु जम्पइ ॥ ४ सिरु संचालइ भजहुँ चङ्कइ ॥ ५ विहसँवि दन्त-पन्ति दिरसावइ ॥ ६ पुणु दाढीयड लएपिणु तोडइ ॥ ७ मुच्छड एन्ति जन्ति अद्वमयहाँ ॥ ८ दसँमए पाणिहुँ कह व ण मुक्कड ॥ ९

॥ वत्ता॥ जीणइ किर मण्डऍ भुक्कमि'। 'णं णं सुंर-लोयहें। लज्जमि'॥ १० [६]

चिन्तिर एकु रवार दसासें॥ १

4. 1 A सहजु एक्. 2 PS समाण. 3 A मुहु. 4 PS हत्थु. 5 A °सणाहेहिं. 6 A बाहेहिं. 7 PS हेव्छिनि, A ह्विछिनि. 8 PS सयजु, A सयज. 9 A धण्णजं. 10 S संगहो, A णयणहं.

<sup>5. 1</sup> A वयण. 2 A परितप्पइ. 3 P A चडाथए, 8 चडथइ. 4 A णीसासंतु न. 5 P 8 भडहुं, A मंडहंं. 6 P 8 विहसिवि, A विषसेवि. 7 P 8 तहुंबिह्न, A ताह्ववेद्य. 8 A णवमडं. 9 P 8 फुडु मरणतें दुक्कइ. 10 P 8 दूसमंडं कहव ण पाणहं चुक्कइ. 11 A चित्रह्, marginally, 'सीता' इति चिंतयति. 12 P अप्पटं. 13 A संटवइ. 14 8 परकोयहो.

<sup>[</sup>४] १ समाप्तिम्,

अन्नकोयणिय विजा मणें शाइय 'किं घोडेण महोवहि घोडंमि किं सहँ सुरें हैं सुरेन्दु परजामि 'किं जम-महिस-सिङ्गु मुसुमूरमि °िकं तक्खयहें। दाढ उप्पाडमि किं' रवि-रह-तुरङ्ग उदालिम किं तइलोक-चकु संघारमि

> दसाणर्णेण तं सङ्केड केहें

दहवयणहें। वयणेण सु-पुजाप 'जाव समुद्दावत्तु करेकैहों जावगोउ वाणु करें एकहाँ जाम सीरु गम्भीरु करेकहों ताव णारि को हरइ 'दिसेवहुँ इय पच्छण्ण वसन्ति वणन्तरें जिण चउवीस अर्द्ध गोवद्धण

> ओएँ भैवद्रम जाव णव हिय रणें

अहवइ एण काइँ सुण रावण लड लड़ जड़ अजरामरु वट्टहि लइ लड़ जड़ यड़ुत्तगु खण्डहि

'दे' आएस् भणन्ति पराइय ॥ ३ किं पायाल णहक्कणें लोहमि ॥ ३ किं मर्यरद्धय-पुरि-गड भञ्जमि ॥ ४ किं सेसहें फर्णिमणि संचूरिम ॥ ५ काल-कियन्त-वयणु किं फाडमि ॥ ६ किं गिरि मेरु करग्गें टालमि ॥ ७ किं अत्थक्कर पलंड समारमि'॥ ८

॥ घता ॥ 'एकेण विण विमह कज्जु। जें हरमि एह तियं अज्ज़'॥ ९ [9]

पभणिं पुण अवलोयणि विजाएँ ॥ १ वजावत चाउ अण्लेकहें।। २ वायवु वारुणत्थु अण्णेकहों ॥ ३ करयलें चकाउह अण्णेकहें।।। ४ मण्डऍ वासुएव-वलएवहुँ ॥ ५ तेसद्वी-पुरिसहुँ अब्भन्तरेँ ॥ ६ णव केसव राम णव रावण ॥ ७

ie

15

॥ घता ॥ इयं वासुएव वलएव । तिय ताम लइजाइ केव ॥ ८ [2]

एह णारि तिहुअण-संतावण ॥ १ लइ लइ जइ उप्पेहेंग पयदृहि ॥ २ लइ लइ जइ जिण-सासग्र छण्डहि॥ ३ 🚜

<sup>1</sup> A देहे. 2 A घुटनि. 3 A पापाले. 4 P A मयरद्धप्, 8 मयरद्धप्य. 5 Line 5 missing in A. 6 This pada is missing in A. 7 P किंत. 8 P कहे, S A कहि.

<sup>7. 1</sup> Р А प्रभणिउं, S यमणिड. 2 Р S करेकहि, А करेकहे. 3 S आये अहमये, А प्र भट्टमइं. 4 P एइय. 8. 1 A पुगु.

<sup>[</sup>६] १ कालसंख्या समाप्तें विना.

<sup>[</sup> ७ ] १ पविकानाम्. २ द्वादश चक्कवितः. ३ एतेषां त्रिषष्टिपुरुषाणां मध्ये नवी एतामपि हो.

लइ लइ जइ सुरवरहुँ ण र्लंजिहि लइ लइ जइ परलोच ण जाणहि लइ लइ जइ णिय-रज्जु ण इच्छिहि लइ लइ जइ णिबिण्णेच पाणहुँ र तं णिसुणेवि वयणु असुहावणु

लइ लइ जइ णरयहों गमु सज्जिह ॥ ४ लइ लइ जइ णिय-आउ ण माणिह ॥ ५ लइ लइ जइ जम-सासणु पेच्छिहि ॥ ६ लइ लइ जइ उरु जड्डुहि वाणहुँ'॥ ७ अइ-मयणाउरु पभणइ रावणु ॥ ८

'मांणवि एह तिय सिव-सासय-सुहहों ॥ घत्ता ॥ जं जिर्ज्जंइ एक्कु मुहुत्तउ । तहें पासिउ एउ वहुत्तउ'॥ ९ [९]

विसयासत्त-चित्तु परियाणेंवि
 श्रीसुणि दसाणण 'पिसुणिम मेड
 एहु जो दीसइ सुहडु रणक्षणें
 एयहाँ सीहणाउ आयण्णेंवि
 घावइ सीहु जेम ओरालेंवि
 घुँ पुणु पच्छऍ धण उद्दालहि
 तं णिसुँणेप्पिणु पभणिउ राउ
 पहु-आएसें विज्ञ पधाइय

विज्ञऍ बुत्तु णिरुत्तउ जाणेंवि ॥ १ वेण्ह वि अत्थि एकु सङ्केड ॥ २ वावरन्तु खर-दूसण-साहणें ॥ ३ इट्ठ-करुत्तु च तिण-समु मण्णेंवि ॥ ४ वजावत्तु चाउ अप्फार्लेवि ॥ ५ पुष्फ-विमाणें छुहेंवि संचारुहि' ॥ ६ 'तो घँइं पइँ जें करेवउ णाउ' ॥ ७ णिंविसें तं संगामु पराइय ॥ ८

स्वस्त्रणु गहिय-सरु धाइउ दासरहि ॥ घता ॥
जं णिसुणिउँ णाउ भयङ्कर ।
णहें स-धणु णाइँ णव-जलहरु ॥ ९
[१०]

मीसणु सीह-णाउ णिसुणेप्पिणु तोणा-जुवलु लएवि पधाइउ कुढें लगनतें रामें सुणिमित्तइँ

धणुहरु करें सज्जीउ करेप्पिणु ॥ १ 'मञ्छुडु लक्खणु रणें विणिवाइड'॥ २ सडणु ण देन्ति होन्ति दु-णिमित्तइँ॥ ३

<sup>2</sup> PSA रूजाहिं. 3 PSA जाणहिं. 4 P णिव्यिण्णउं, A निव्यण्णउं. 5 A मागेवि. 6 A घण. 7 P जिज्जप्, A जीविस. 8 A तं जि बहुत्तर.

<sup>9. 1</sup> A अक्खमि. 2 P S णहंगणे. 3 A णिसुणेविणु. 4 P णाउं. 5 P S णिविसं, A निविसं. 6 A सुक् निवणाउ भयंकर.

<sup>10. 1</sup> Р А दुढि, S दुढि. 2 Р S सोमित्तई.

<sup>[.</sup>९.] ९ कथयामि. २ गलगर्जनं इत्वा. ३ 'घइ शब्दः श्रीप्रवाची' इति देशीनाममालामाम्.

₩o \$0{8-9; \$ \$, \$-9; \$ ₹, \$-₹ ]:

फुरइ स-वाँहर वांमर लोयणु वायसु विरसु रसइ सिव कन्दइ जम्बू पर्कुरन्त उद्धाइय दाहिणेण 'पिङ्गलय समुद्दिय तो वि वीरु अवगण्णेवि धाइर

> दिद्वइँ राहवेँण गयण-महासरहेँ।

दिद्वु रणक्रणु राहवचन्दें
कुण्डल-कडय-मउड-फल-दिसिय
गिद्धाविल-किय-चक्कन्दोलउ
रेण खेर्लंन्ति परोप्पर चच्चिर
तेहड समर-वसन्तु रमन्तड
'साहु वच्छ पर तुज्झु जि छज्जइ
पई इक्साउ-वंसु उज्जालिउ
तं णिसुणेष्प्यु भणइ महाइउ

मेहेंवि जणय-सुय अक्खइ मज्झु मणु

पुर्णरिव वुच्चइ मरगय-वण्णें तं णिसुणेवि णिर्यंत्तइ जावेंहिं उज्झाकण्डं-अट्टतीसमो संधि [१३५

पवहइ देहिण-पवणु अलक्खणु ॥ ४ अग्गऍ कुहिणि सुअङ्गमु छिन्दइ ॥ ५ णाइँ णिवारा संयण पराइय ॥ ६ णोईं णव गह विवरीय परिद्विय ॥ ७ तक्खणें तं सङ्गामु पराइउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥ लक्खण-सर-हंसेंहिँ खुडियइँ । सिर-कमलइँ महियर्ले पडियइँ ॥ ९ [११]

रैमिउ वसन्तु णाइँ गोविन्दें ॥ १ ॥ दैणु-दवणा-मञ्जरिय पदरिसिय ॥ २ परवर-सिरंइँ रुएप्पिणु केर्लंड ॥ ३ पुणु पियन्ति सोणिय-कायम्बरि ॥ ४ रुक्खणु पोमाइउ पहरन्तउ ॥ ५ अण्णहें कासु एउ पडिवज्जइ ॥ ६ ॥ जस-पडहड तिहुअणे अष्फालिउ'॥ ७ 'विरुअड कियड देव जं औइउ ॥ ८

॥ घता ॥

किं राहव थाणहें। चिलये ।

हिय जाणइ केण वि छिलये उ'॥ ९

[१२]

'हउँ ण करेमि णाउ किउ अण्णें' ॥ १ सीया-हरणु पढुिकेउ तार्वेहिं ॥ २

<sup>3</sup> P सदाहड corrected as सदामड, S सहावड. 4 A वामडं. 5 P S पंगुरत्तु. 6 P सदुण्) 8 सडण.

<sup>11. 1</sup> पड रणंगणे. 2 A रमउं. 3 A दमगाहंजिल्य. 4 PS A सिरइ. 5 P केळडं marginally corrected केरडं. 6 s खेलंति. 7 P पहरंतडं. 8 A इक्खुक्क. 9 PS महायड, A माहाइड. 10 S A भागड.

<sup>12. 1</sup> A reads the following line extra in the beginning: तं णिसु गेनि पतुचह रामें सीहणाड पहुं महु जामे.
2 P A प्रणुरनि. 3 P जिश्रांतड, S जियत्तिड.

<sup>[</sup> १० ] १ नासिकायाः दक्षिग-नाडी-वातः. २ पुसरिका(?). [ ११ ] १ मदिरा.

आड दसाणगु पुष्फ-विमाणें प्रसु पहुक्किड राहव-घरिणिहें उभर्य-करेंहिं संचालिय-थाणहों णाइँ कुलहों भवित्ति हकारिय । णिसियर-लोयहों णं वजासणि णं जस-हाणि खाणि वहु-दुक्खहुँ

> तक्खेंग रावंगेंग कारें कुद्धऍण

i.

20

"चिलिंड विमाणु जं जें गयणक्रणें तं कूवारु सुणेवि महाइड पहंड दसाणणु चश्च्-धाएँहिं एक-वार ओसमंइ ण जावेंहिं , जार्ड विसण्डुलु वइरि-वियारणु सीय वि धरइ णियक्नु वि रक्खइ दुक्खु दुक्खु तें धीरेवि अप्पड पहंड विहक्क पडिड समरक्रणें

> पडिउ जडाइ रणें जाणइ-हरि-वऌहुँ

पडिउ जडाइ जं जें फर्न्दन्तउ 'अहों अहों देवहों रणें दुवियहुहों 2, विर सुहडत्तणु चन्न्-जीवहों णाइँ पुरन्दरु सिविया-जाणें ॥ ३
मत्त-गइन्दु जेम परं-करिणिहें ॥ ४
णाइँ सरीर-हाणि अप्पाणहों ॥ ५
छङ्कहें सङ्क णाइँ पइसारिय ॥ ६
णाइँ भयङ्कर-राम-सरासणि ॥ ७
णां परलोय-कुहिणि किय मुक्तिसहुँ ॥ ८

॥ घता ॥ ढोइउ विमाणु आयासहों । हिउ जीविउ णं वण-वासहों ॥ ९ [१३]

सीयएँ कलुणु पकन्दिन तक्खेंगे ॥ १
धुणेवि सरीरु जडाइ पधाईन ॥ २
पक्षुंक्खेंगेहिं णहर-णिहाएँहिं ॥ ३
सयसय-वार झर्डंप्पइ तार्वेहिं ॥ ४
चन्दहासु मणें सुमरइ पहरणु ॥ ५
रुजाइ चन्दिसु णयणकडक्खइ ॥ ६
कर्रं-णिहुर-दढ-कढिण-तैल्पन ॥ ७
देवेंहिं कल्यलु कियंन णहड़ाणें ॥ ८

खर-पहर-विहुर-कन्देन्तउ । तिण्हि" मि" चित्तइँ पाडन्तउ ॥ ९ [१४]

सीयऍ किउ अंकन्दु महन्तउ ॥ १ णिय परिहास ण पालिय सण्ढहें।। २ जो अब्भिट्टु समेरे दसगीवहें।। ३

।। घत्ता ।।

<sup>4</sup> A बर°. 5 P s उत्तय . 6 A omits this pada. 7 P मुक्खहु, s सुक्खहु, 8 P s तंख मे राममेण.

<sup>13. 1</sup>  $\Lambda$  पधाइउं. 2 P घाए, S घायं. 3 P S पंक्खुक्खेबहि,  $\Lambda$  पक्खुक्खेबिहि. 4 S ओस- स्ट. 5 P S झडिप्पड. 6 S जाव. 7  $\Lambda$  वीसियंड. 8 P S कारि $^{\circ}$ . 9  $\Lambda$   $^{\circ}$ तल्लं फए. 10  $\Lambda$  किंड गयणंगणे. 11  $\Lambda$   $^{\circ}$ फंदंतड. 12 P S तिकि. 13  $\Lambda$  वि.

<sup>14. 1</sup> s कंदंतड. 2 A आकंदु.

<sup>[</sup>१२] १ मृखुः.

₩ 98,8-4; 94, 9-4; 94, 9-2]

णड तुंग्हेंहिं रिक्सिड वदुत्तणु समाउ चन्दु वि चन्द-गैहिलड वाउ वि चवलत्तर्णेण दिमजाइ वरुणु वि होइ सहावें सीयलु इन्दु वि इन्दबहेण रिमजाइ

> जाउ किं' जम्पिएँण राहउ इह-भवहों

पुणु वि पलां करन्ति ण थक्क इ हउँ पावेण एण अवगण्णें वि पुणु वि कलुणु कन्दन्ति पयट्ट इ अहं मईँ कवणु णेइ कन्दन्ती हा हा दसरह माम गुणोविह हा अपराइएँ हा हा के कइ हा सन्नुहण भरह भरहेसर हा हा पुणु वि राम हा लक्खण

> को संथवइ मइँ जिहुँ जिहुँ जिमि हुउँ

तिहँ अवसरें वट्टन्तें सु-विउलएँ अत्थि पचण्डु एक्कु विज्ञाहरू भामण्डलहों चलिउ ओलग्गएँ उज्ज्ञाकण्डं-अट्टतीसमो संबि 🏻 [१३७

सूरहों तणड दिहु सूरसणु ॥ ४ वम्भु वि सोसिड हरु दुैर्महिल्ड ॥ ५ धम्मु वि रण्ड-सएहिं लड्जाइ ॥ ६ तासु कहि मि किं सङ्क्ष्ड पर-वलु ॥ ७ को सुरवर-सण्टेंहिं रिक्खजाइ ॥ ८

॥ घता ॥ जोगे अण्णु णै अब्भुद्धरणज । पर-लोयहों जिणवरु सैरणउं' ॥ ९ [१५]

'कुर्दे लग्गड लग्गड जो सक्क ॥ १ । णिय तिहुअणु अ-मणूसड मण्णेंवि'॥ २ 'ऍहु अवसरु सप्पुरिसहों वद्द ॥ ३ लक्कण-राम वे वि जइ हुन्ती॥ ४ हा हा जणय जणय अवलोयहि॥ ५ हा सुप्पहें सुमित्तें सुन्दर-मइ॥ ६ हा भामण्डल भाइ सहोयर॥ ७ को सुमरमि कहों कहमि अं-लक्कण॥ ८

॥ घत्ता ॥ को सुहि कैहें। दुक्खु महन्ति । तं तं जि पएसु पिल्तेंड ॥ ९

[ १६ ]

दाहिण-लवण-समुद्दहों कूैलऍ॥ १ वर-करवाल-हत्थु रणें दुद्धरु॥ २ सुअ कन्दन्ति सीय तामग्गऍ॥ ३

<sup>3</sup> P S तुम्हें. 4 P वाहिल्लडं. 5 P दुंमहिल्लडं, S A दुमहिल्लड. 6 A बि पुणु इंदबहे. 7 S किं पि जं बेण. 8 P अण्णोण्ण, S अण्णोणं, A अण्णु म. 9 P S अञ्चुद्धरणंडं, A कोह वि सरणंडं • 10 A सरणु.

<sup>15. 1</sup> A महवह. 2 A की. 3 P महंतरं. 4 P पलिसरं.

<sup>[</sup>१४] १ सूर्यस्य. २ स्त्रीद्रय-युक्तः. ३ वरणस्य.

<sup>[</sup>१५] १ अहं दुर्भागिनी.

<sup>[</sup> **१६** ] १ तहे.

स॰ प॰ च॰ १८

वित्र विमाशु तेण पिंडविक्सहों लक्खण-राम वे वि हकारह मञ्जुद्ध पह सीय ऍह रावणु अव्हार णिवहों पासु जीएवड • एम भणेवि तेण हकारिड

> 'विहि मि भिडेंन्ताहुँ गेण्हेंबि जणय-सुय

भ विलं दसाणणु तिहुअण-कण्टेज जैम गईन्दु गइन्दहें। धाइज भिडिय महावल विज्ञा-पाणेंहिं वे वि पसाहिय णाणाहरणेंहिं वेणिण वि घाय देन्ति अवरोप्परु भ वर-करवालु करेप्पिणु करयलें पृडिज घुलेप्पिणु जण्हुव-जोत्तेंहिं पुणु विज्ञाहरेण पञ्चारिज तुहुँ सो रावणु तिहुवण-कण्टेज

चेयणुं लहेंवि रणें
 तहें। विज्ञाहरहें

उद्विउ वीसपाणि असि छेन्तउ विज्ञा-छेउ करेंवि विज्ञाहेंर 'मं तिय का वि अणह महँ रक्सहाँ ॥ अ भामण्डलहों णामु उचार ह ॥ ५ अण्णु ण पर-कछत्त-संताबणु ॥ ६ एण समाणु अजा जुन्होवड' ॥ ७ 'कहिँ तिय छेवि जाहि' पचारित ॥ ८

।। घसा ॥

जिहै हणइ एक जिहै हम्मइ। वल्ल वल्ल किंह रावण गम्मइ'॥ ९ [१७]

सीहहों सीह जेम अन्मिट्ड ॥ १
मेहहों मेह जेम उद्धाइउ ॥ २
वे वि परिट्ठिय सिविया-जाणेंहिं ॥ ३
वेण्णि वि वावरन्ति णिय-करणेंहिं ॥ ४
मेणें विरुद्ध भामण्डल-किङ्करु ॥ ५
पहंच दसाणणु वियड-उरत्थेलें ॥ ६
रुहिरु पैदरिसिड दसहि मि सोनेंहिं॥ ७
'सुरवर-समर-सऍहिं अ-णिवारिड ॥ ८
एकें घाएं णवर पलोट्डिउ'॥ ९

॥ घचा ॥

भड्ड उद्विउ कुरुडु स-मच्छर । थिउ रासिहिँ णाईँ सणिच्छर ॥ १०

[ १८]

णाइँ स-विज्जु मेहु गज्जन्तउ ॥ १ घत्तिउ जम्बूदीवब्भन्तरें ॥ २

<sup>16. 1</sup> A °बङ. 2 s आएडबड. 3 A जिब. \*For the portion from ॰चाईं (38 16 9a) upto परमेसह पभ (39 6 1a) s could not be used because its folios 149 and 150 are missing.

<sup>17. 1</sup> P  $\Lambda$  गहंद. 2 P मोहहो मोहु. 3 P मणि,  $\Lambda$  मण. 4  $\Lambda$  अण्णय°. 5  $\Lambda$  पदिस्तितं. 6  $\Lambda$  चेथण.

<sup>[</sup> १७ ] १ क्र ( For कूर ! )

उज्झाकण्डं-महतीसमो संचि [१३%

पुणु दससिरु संचल्ल सं-सीवर मज्झें समुद्दहों जयसिरि-माणजु 'काँदूँ गद्दिलिएँ मद्दँ ण समिच्छिद्दि किं जिक्कण्टर रज्जु ण भुज्जहि किं महु केण वि भम्गु मदप्पर एम भर्णेवि आठिक्कद्द जार्वेहिं

षहकरें षाइँ दिवायरु वीयउ ॥ ३
पुणु वोक्षेवं एं छग्गु दसाणणु ॥ ४
किं महएवि-पट्टु प समिच्छहि ॥ ५
किं ण वि सुरय-सोक्खु अणुर्हु जहि ॥६
किं दूहउ किं कहि मि असुन्दरु ॥ ७ ।
जणय-सुयएं णिडभच्छिउ तार्वेहिं ॥ ८

'दिवर्सेहिं थोर्वऍहिं अम्हहुँ वीरियऍ ॥ बता ॥

तुहुँ रार्षण समेरें जिणेवर । राम-सरेंहिं आखिक्नेवर'॥ ९

[ ?? ]

Ì

णिहुर-वयणेंहिँ दोच्छिउ जार्वेहिँ
'जइ मारमि तो पह ण पेच्छिमि
अवसें कं दिवसु इ इच्छेसइ
'अण्णु वि महँ 'णिय-वउ पाँछेबउ एम भणेवि चिलिउ सुर-डामरु सीयऍ बुत्तु 'ण पहसिम पट्टणें जाव ण सुणिम वत्त भत्तारहों तं णिसुणेंवि जववणें पइसारिय दहमुहु हुअंड विलक्खर तार्वेहिं ॥ १ वोहंड सन्दु हसेप्पिणु अच्छमि ॥ २ सरहसु कण्ठ-ग्रेगहणु करेसइ ॥ १ मण्डऍ पर-कलसु ण लएवर्ड ॥ ४ लक्क पराइउ लंद्ध-महावरु ॥ ५ अच्छमि एत्थु विउलें णन्दणवर्णे ॥ ६ ताव णिवित्ति मज्झु आहारहों ॥ ७ सीसव-रुक्ख-मूलें वइसारिय ॥ ८

मेहेंवि सीय वर्णे धवलेंहिं मङ्गलेंहिं ॥ घत्ता ॥ गड रावणु घरहों तुरन्तड ।

गड रावशु वरहा पुरन्तड । थिड रज्जु से इं भु झन्तड ॥ ९

18. 1 P ससीमंड. 2 A बोह्रेस्बर्. 3 P A कार्. 4 P A अणुहुंजहिं. 5 P थोवेहिं. 6 A रामन. 7 P तुरू राम.°

<sup>. 19. 1</sup> A हुट. 2 P वोकट. 3 P जनसङ्. 4 P कहिनस. 5 P कंडागहनु. 6 A पालेग्डः 7 A कबु. 8 P सयह.

<sup>[</sup>१८] १ परिपाट्या.

<sup>[</sup> १९ ] १ ग्रहीतं निज-न्रतम्. २ हठात्.

# [ ३९. एगुणचालीसमो संघि ]

कुढें लग्गेप्पिणु लक्खणहों तं जि लयाहरु तं जि तर

। णीसीयर वणु अवयज्जियेर णं मेह-विन्दु णिविज्जुलड णं भोयणु लवण-जुत्ति-रहिड णं दत्ति-विवज्जिड किविण-धणु पुणु जोअइ गुहिलेंहिं पंइसरेंवि म पुणु जोवइ गिरि-विवरन्तरेंहिं ताणन्तरें दिड्ड जडाइ वर्णे

> पहर-विहुर-धुम्मन्त-तणु तार्वेहिं वुज्झित राह्वेंण

पुणु दिण्ण तेण सुह वसु-हारा जे सारभूय जिण-सासणहों लखेहिँ जेहिँ दिढ होइ मइ लढ़ेहिँ जेहिँ संभवइ सुहु » ते दिण्ण विहङ्गहों राहवेंण 'जाएजाहि परम-सुहावर्हेण तं वयणु सुर्णेवि सद्वायरेंण जं मुख जडाइ हिय जणय-सुअ

> 'किहें हउँ किहं हिर किहें घरिणि किहें घर किहें परियणु छिण्णे । भूय-विल व कुडुम्यु जैगे

वलु जाम पडीवउ आवह। 🧠 पर सीय ण अप्पउ दावइ ॥

[ १ ]

णं सेररुहु लच्छि-विसिजायर ॥ १ णं मुणिवर-वयणु अ-वच्छलउ ॥ २ अरहन्त-विम्बु णं अ-वैसहिउ ॥ ३ तिह सीय-विर्ह्मणड दिड्ड वणु ॥ ४ थिय जाणइ जाणइ औसरेंवि ॥ ५ थिय जाणइ ल्हिकेंवि' कर्न्दरेंहिं॥ ६ <sup>º</sup>संसूडिय-गत्तउ पहिउ रणें ॥ ७

॥ घत्ता ॥ जं दिद्दु पक्खि णिइलियउ । हिय जीणइ केण वि छिर्छियं ॥ ८ [२]

उचारेंवि पद्म णमोक्कारा ॥ १ जे मरण-सहाय भव-जणहों ॥ २ लद्धेहिँ जेहिँ परलोय-गइ॥ ३ लब्रेहिँ जेहिँ णिजारइ दुहु॥ ४ किय-णिसियर-णियर-पराहवेंण ॥ ५ अणरण्णाणन्तवीर-पहेंण'॥ ६ लहु पाण विसज्जिय णहयरेंण ॥ ७ धाहाविड उच्भा करेंवि भुअ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

हय-दइवें कह विक्लिणंगच'॥ ९

<sup>1. 1</sup> P अवयजिमारं. 2 P अवष्क्षालित. 3 P अवसहितं. 4 A °विहूणारं. 5 A प्रदेशरेबि. 6 P उछिरने. 7  $\Lambda$  स्टुकेनि. 8  $\Lambda$  तस्वरेहिं. 9  $\Lambda$  हिय जाणह केण वि छिडित रणे. 10 P फंदंतसण्, marginally 'बुम्मंत' पाठे. 11 P महिला. 12 P च्लिलिश ड.

<sup>1</sup> A च्छिण्णाउं. 2 P जिह, marginally जगे. 3 P विलिण्णाउं.

<sup>[</sup>१] १ दृष्टः. २ कमल. ३ देश्गृह-वसितका-रहितम्.

उज्झाकण्डं-प्रगुणबालीसमो संधि [ १४६

[३]

वलु एम भणेवि पमुच्छियत चारण वि होन्ति अद्वविह-गुण फल-फुड़-पत्त-णह-गिरि-गमण तिहेँ वीरं सुधीर विसुद्ध-मण वैतें अवही-णाणें जोइयंत आऊरेंवि गल-गम्भीर-झुणि 'भो चरम-देह सासय-गमण तिय दुक्लंहुँ खाणि विओय-णिहि

> किं पइँ ण सुइय एह कह जिह गुणवइ-अणुअत्तर्णेण

पुणु चारण-रिसिहिं णियच्छियव ॥ १ जे णाण-पिण्ड सीलाहरण ॥ २ जल-तन्तुर्थ-जङ्गा-संचरण ॥ ३ णह-चारण आइय वेण्णि जण ॥ ४ रामहों कलतु विच्छोइयउ ॥ ५ पुणु लग्गु चवेवल् जेट्ट-मुणि ॥ ६ कें कर्जो रोवहि मूढ-मण ॥ ७ तहें कारणें रोवहि काइँ विहि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

छज्जीव-णिकाय-दयावरु । जिणेथीसु जाउ वर्णे वाणरु' ॥ ९ 16

[8]

जं णिसुंणिड को वि चवन्तु णहें 'हा सीय' भणन्तु समुद्धियड णं किर कैरिणिहें विच्छोइयड तिहैं ताव णिहालिय विण्णि रिसि ते गुरु गुरु-भित्त करेवि थुर्थं गिरि-मेरु-समांणिड जेत्थु दुहु खल तियमंद्द जेणं ण परिहरिय रोवेन्ति एम पर कप्पुरिस

मुच्छा-विहलङ्गल धरणि-वहें ॥ १
चड-दिसड णियन्तु परिद्वियड ॥ २
पुणु गयण-मग्गु अवलोइयेड ॥ ३
संगहिय जेहिं परलोय-'किसि ॥ ४
'हो धम्म-विद्धि सिरि'-णिमय-भुष ॥५
तहें कारणें रोवहि काइँ तुहुँ ॥ ६
तहों णरय-महाणइ दुत्तरिय ॥ ७
तिण-समु गणन्ति जे सप्पुरिस ॥ ८

।। घत्ता ।।

तियमैइ वाहिर्हे अणुहरइ हम्मइ जिण-वयणोसहेंण खें जम्म-सैए वि ण दुक्क ॥ ९

<sup>3. 1</sup> P तंतुल वि जंबसंचारण. 2 A घीर. 3 P तं. 4 P जोइसडं. 5 A धुणि. 6 P क्राम चवेबिवि, A चवेबह. 7 P किं, A के. 8 P A दुनखहु. 9 A अणुत्तरेण. 10 A जिणदासु.

<sup>4. 1</sup> A निसुणिउं. 2 A निएवि. 3 P करिणिहिं. 4 P आलोइयड. 5 A परमत्थ. 6 P शुब. 7 A सिरे. 8 A समाणउं. 9 A तीमइं. 10 P जेहिं. 11 P रोमंति. 12 A °सबहो.

<sup>[</sup>३] १ कथा.

<sup>[</sup>४] ৭ কূপি.

तं व्यणु सुनेष्पिनु भणइ वलु 'लब्भन्ति माम-वरपष्टेणइँ लब्भन्ति तुरङ्गम मत्त गय ' लब्भन्ति भिष्मवैर आण-कर लब्भइ घरः परियणु वन्धु-जणु लब्भइ तम्बोलु विलेवर्णेन लब्भइ मिङ्गारोलम्बियउ हियइण्किउ मणहरु पियवयणु

22

तं जोवणु तं मुह-कमछ • जेण ण माणिड एत्थु जर्गे

परमेसर पभणइ वेलेंवि मेहू

पेक्सन्तहुँ पर वण्णुज्जलउ
तुगगन्ध-देहु घिणि-विद्दंलउ
मायामें जंन्तें पीरममइ
कम्महु-गण्ठि-सय-'सिक्किरिउं
वहु-मंस-रासि किमि-कीड-हरु
अ आहारहों पिसिवड सीवियड
णीसासूसासु करन्ताहुँ

[4]

मेहन्तु णिरन्तर अंसु-जलु ॥ १ सीयल-विजंलहूँ जन्दण-वैणहूँ ॥ २ रह कणय-दण्ड-धुवंन्त-धय ॥ ३ लब्भइ अणुहुर्सेवि स-धर धर ॥ ४ लब्भइ सिय सम्पय दन्तु धणु ॥ ५ लब्भइ हियइच्छिड भोयणंड ॥ ६ पीणिड कप्पूर-करम्त्रियंड ॥ ७ पर एहु ण लब्भइ तिय-रयणु ॥ ८

।। वसा ॥

तं सुरेंड सवद्देण-हैत्थड । तहों जीविड सबु णिरत्थड' ॥ ९

[ 4 ]

'तिय-रवणु पैसंसिंह काईँ तुहुँ ॥ १ अब्भन्तरें रुहिर-चिलिबिल्ड ॥ २ 'परं चम्में हुकुँ पोष्टलंड ॥ ३ भिण्णंड णव-णाडिहिँ परिसवंइ ॥ ४ रस-वस-सोणिय-कह्म-मरिंड ॥ ५ खट्टेंह वहरिंड भूमीहें मरु ॥ ६ णिसि मड्ड दिवेंसें संजीवियंड ॥ ७ गड जम्मु जियन्त-मरन्ताहुँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

मरण-कालें 'किमि-कप्परिज चिणिहिणन्तु मक्त्रिय-सऍहिं

जें पेक्खेंवि मुहु वक्किजाइ। तं तेहु केम रमिजाइ॥ ९

 <sup>1</sup> P प्रणाइं. 2 P A विडक्ड. 3 P °वणाइं. 4 P पुरुवंति. 5 P मिख बहु. 6 A सविद्ययर.
 7 P A विकेषणंड. 8 A भोरणंड. 9 A पाणिडं. 10 P सुरुडं. 11 A स्वुहुणं. 12 P °इयक्ड.

<sup>6. 1</sup> P S मुहुं, A महुं. 2 P A पसंसहिं. S A बिह्लिड. 4 P S वरि. 5 S जीते. 6 S परिकासह. 7 P मिलाउं. 8 A 'सिकारिड. 9 P S 'दुक्ल'. 10 P S वहु भूमि-मरु. 11 P S विवह,

<sup>[</sup>६] १ मुखं वर्क कृत्वा. २ उपरि (Reading वरि). ३ माया-यन्त्रम्. ४ वर्धते पुष्पप्रदेशः(१). ५ कीटकैः विष्वंस्यते, ६ स्त्रीशरीरम्.

[9]

॥ घता ॥

तं चलण-जुअलु गइ-मन्थरत तं सुरय-णियम्यु सुद्देश्वणत तं णाँहि-पएसुं किसोयरैंड तं जोबणु अवरुण्डण-मणंड तं सुन्दरु वयणु जियन्ताहुँ तं अहर-विम्बु वण्णुज्जलत तं णयण-जुअलु विष्मम-भरित्र सो चिहर-भारु कोडुश्वणंड

> तं माणुसु तं सुह-कमलु णर्वर धरेप्पिणुं णासउडु

तांहें तेहएँ रस-वस-पूर्य-भरें णव-णाहि-कमलु जतथलु जहिं दस-दिवसु परिद्विज रहिर-जैलें विहिं दसरतेहिं समुद्वियज तिहिं दसरतेहिं सुवुज घडिज दसरतें चर्जंत्थएँ वित्थरिज पद्योग दसरतें जाज वलिज दस-दसरतेंहिं कर-चरण-सिरु णवमासिज देहहों णीसरिज

जेण दुंवारें आइयउ पैन्तिहिं जुत्तु वहल्लु जिह सडणहिँ सज्जन्तु भयद्भरः ॥ १
किमि-विलविलन्तुं चिलिसायणः ॥ २
खज्जन्त-माणु यिंड भासुरः ॥ ६
सुज्जन्तु णवर भीसार्वणः ॥ ४
किमि-किप्पड णवर मरन्ताहुँ ॥ ५
लुझन्तु सिवहिँ घिणि-विदृर्लंड ॥ ६
विच्छायंड कार्पहिँ कप्पेरिड ॥ ७
उद्बन्तु णवर मीसार्वणः ॥ ८

ते थण तं गार्ढिलि**ङ्गणु ।** वोक्षेत्रेंड "िषधि" चिलिसा**वर्णुं**"॥ ९ [८]

णव मास वसेवड देह-घरें ॥ १
पिहलड कें पिण्ड-संवन्धु तहिं॥ २
कणुं जेम पर्ण्णर्ड धंरणियलें ॥ ३
णं जलें डिण्डीरु परिट्वियड ॥ ४
णं सिसिर-विन्दु कुड्कुमें पिडड ॥ ५
णावइ पवलङ्कुरु णीसिरेड ॥ ६
णं सूरण-कन्दु चडण्कलिंड ॥ ७
वीसिहं णिष्णण्णु सरीरु थिरु ॥ ८
वहन्तु पडीवड वीसिरेड ॥ ९

॥ घता ॥ जो तं परिहरेंवि ण सफड़ ।

भवं संसारें भमन्तु ण धक्क ॥ १०

8. 1 P s "सूय. 2 P S पिंडु. 3 P S 'जलु. 4 S कण्णु. 5 P S पहुंचड. 6 P वरनियद्ध, 7 P बुख्वड. 8 P चडत्थहे, S चडत्थहि. 9 S "संसार, A सो संसारे.

<sup>7. 1</sup> P S सुद्दावणडं. 2 P S बुद्धबुदंति चिलिसावणडं. 3 P तण्णाहि. 4 A °पनेसु. 5 P किसोयरडं. 6 P सजंतमाण, A सर्जंतमाण. 7 P °मणडं. 8 P मीसावणडं. 9 P °विष्टकडं. 10 A कप्परिटं. 11 P कोडावणडं, A कोड्डावणडं. 12 P गाढालिंगणडं, B गाढाकिंगणडं. 13 P स्वर्धि. 14 P S घरेनिणु. 15 P S वोलिजाइ. 16 P विवि, S छिपि. 17 P S चिलिसावणडं.

<sup>[</sup>७] १ काकैर्विदारितः.

<sup>[</sup>८] १ १०० शतदिवसैः. २ योनिमुखे. ३ तेलीक्लीवर्द्वत्.

ऍउ जार्णेवि घीरहि अप्पेणउ चडगइ-संसारें भमन्तऍण जगें जीवें को ण रुवावियंड ें को किह मि णाहिँ संतावियउ को कहिँ ण देंहु को कहिँ ण मुउ तइलोकु वि अंसिज अंसन्तऍण

> सायरु पीउ पियन्तऍण हडू-कलेवर-संचऍण

10 '

अहवइ किं वहु-चविएण राम णडु जिह तिह वहु-रूवन्तरेंहिँ " सा सीय वि जोणि-सएहिँ आय तुहुँ कहि मि णारि सा कि मि जीहु कि सिविणा रिद्धिहें करहि मोहु ॥ ६ **उम्मेहु** 'विओअ-गइन्दएसु " जद्द ण धरि**उ जिण-वयण**ङ्कर्सेण

> एम भणेप्पिणु वे वि मुँणि रामु परिट्ठिउ किविणु जिह

» विरहाणल-जाल-पिलत्त-तणु 'सचाउ संसारें ण अत्थि सुहु सच्च जर-जम्मण-मरण-भेज

[6] करें कङ्कणु जोवहि दप्पणउ ॥ १ आवन्तें जन्त-मरन्तऍण ॥ २ को गरुअ धाह ण मुआवियउ ॥ ३ को किह मि ण आवइ पावियं ।। ४ को कहिँ ण भमिउ को कहिँ ण गउ॥ ५ कहिँ ण वि भोयणु किं ण वि सुरउ जों जीवहों किं पि ण वाहिरउ॥ ६ महि सयल दहु डज्झन्तऍण ॥ ७ ॥ घत्ता ॥

> अंसुऍिहँ रूअन्तें भरियउ । गिरि मेरु सो वि अन्तरियड ॥ ८ [ १०]

भवे भिर्म भयङ्करें तुहु मि ताम ॥ १ जर-जम्मण-मरण-परम्पराहिं॥ २ तुहुँ कहि मि वप्पु सा कहि मि मायू॥ ३ तुहुँ कहि मि भाउ सा किह मि वहिणि तहुँ किह मि दइउ सा किह मि घरिणि॥४ तुहुँ कहि मि णरऍ सा कहि मि सम्में तुहुँ किह मि महिहिँ सा गयण-मम्में ॥ ५ जगडन्तु भमइ जगु णिरवसेसु ॥ ७ तो खज्जइ माणुसु माणुसेण' ॥ ८

> गय कहि मि णहङ्गण-पन्थें। धणु एक् लएवि स-हत्थें ॥ ९

[ ११ ] चिन्तेवऍ लग्गु विसण्ण-मणु ॥ १ सच्च गिरि-मेरु-समाणु दुहु॥ २ सच्चड जीविड जल-विन्दु-सड ॥ ३

॥ घत्ता ॥

<sup>9. 1</sup> PS A अप्पणंड. 2 A जोअहि द्प्पणंड. 3 A आवियड. 4 P पावियडं. 5 P दुन्ते. 6 P S रुयंतेहि. भरिड.

<sup>10. 1</sup> P भविड, A भिनंडे. 2 P S सुइणा. 3 A रिलि.

<sup>[</sup>९] १ मक्षितः. २ मक्षितेन.

<sup>[</sup> १० ] १ पुरि(रु)षः. २ वियोग एव इस्ती.

Wo 11, 8-6; 12, 1-4 ]

कहें घरु कहें परियण वन्धु-जणु कहें पुत्तु मित्तु कहों किर घरिणि फड़ जाव ताव वन्धव सवण वहु एम भणेप्पिणु णीसरिज

'णिद्रणु लक्सण-विजय राह्य भमइ मुँअंकु जिह

हिण्डन्तें भग्ग-मडण्फरेंण 'खणें खणें वेयारहि काइँ मइँ बखु एमे भणेष्पिणु संचलिड 'हे कुखर कामिणि-गइ-गमण णिय-पडिरवेण वेयारियउ कत्थइ दिहुइँ इन्दीवरइँ कत्थइ असोय-तैरु हिल्लयउ बणु सयखु गवेसेंवि सयल महि

तं जि पराइउ णिय-भवणु चाव-सिलिम्मुंह-मुक्क-करु उज्हाकण्डं-पगुजनाकीसमी संधि [ १४९

कहों माय-वप्तु कहों सुहि-सयणु॥ ४ कहों भाय सहोयर कहों वहिणि॥ ५ आवासिय पौर्यवें ज़िह सउण'॥ ६ रोवन्तु पडीवड बीसरिड ॥ ७

॥ घता ॥

अण्णु वि वहु-वसर्णेहिं भुत्तर । वर्णे 'हा हा सीय' भणन्तर ॥ ८

[१२]

वण-देवय पुष्किय हलहरेंण ॥ १ कहें कि मि दिष्ठ जइ कन्त पहँ'॥ २ । तावग्गपं वण-गइन्दु मिलिउ ॥ ३ कहें कि मि दिष्ठ जइ मिगणयण'॥ ४ जाणइ सीयपं हकारियउ ॥ ५ जाणइ धण-णयणइँ दीहरइँ ॥ ६ जाणइ धण-वाहा-डोलियँउ ॥ ७

॥ घता ॥

जिहें अच्छिड आसि लयत्थले । वलु पडिड स ई भु व-मण्डलें ॥ ९

<sup>11. 1</sup> s तस्वरि. 2 s अवंगु, A अहंगु.

f 12. f 1 A एव भणेवि समुबलिट. f 2 P  ${}^{f c}$ त्लु, f s  ${}^{f c}$ त्ल. f 3 P  ${}^{f c}$ होल्लिनंत. f 4 P f s सिलीमुहू.

<sup>[</sup> ११ ] १ वृक्षे. २ 'धण' भार्या, तस्या निःक्रान्तः. ३ कामातुरः, विट इव. स॰ प॰ च॰ १९

# [ ४०. चाळीसमो संघि ]

दसरह-तव-कारण सन्बुद्धारणु वज्जयेण्ण-सम्मय-भरिउ । जिणवर-ग्रुण-कित्तंषु सीय-सइत्तणु तं णिसुणहु राहव-वरिउ ॥

## [ ? ]

ا । ध्रुवकं ॥' 'तं' सैन्तं ग्रंगांगसं भारु-रुवां-रुपंणं

अंसाहणं अवाहणं अवन्दणं

" ॲपुजाणं ॲसासणं अवारणं

अणिन्दियं भेडन्तयं

<sup>15</sup> रेंबणार्य

'धीसं' 'संताव-पाव-संतांसं (१) । 'वंदे देवं संसार-धोर-'सोसं ॥ १ कसाय-सोय-साहणं ॥ २

पमाय-माय-वैहिणं ॥ ३ तिलोय-लोय-वैन्दणं ॥ ४

'र्सुरिन्दराय-पुजाणं ॥ ५ तिलोय-''क्रेयं-सासणं ॥ ६

अंपेय-भेय-वारणं ॥ ७

जय-पहुं अणिन्दियं ॥ ८

पैंचण्ड-वम्महन्तयं ॥ ९

र्धेणालि-वीर-वण्णयं ॥ १०

#### ॥ वत्ता ॥

मुणि-सुन्यय-सामित सह-गइ-मामित तं पणवेष्पिणु दिद-मर्णेण । पुणु कहिम महबलु खर-दूसण-वलु जिह आयामित रुक्खणेण ॥ ११

1. 1 P बजुवण्ण°, A बजायण्णु. 2 P °भरिउं, A भरिउ. 3 wanting in A. 4 P S तं संगय. 5 P A सत्तं, S सतं. G A गयंगसं. 7 S चीसं, A संचीसं. 8 A °तासं. 9 P S रूखा. 10 P S °ण्णूण. 11 A °स्त्रोय°. 12 A °चारुं.

<sup>[</sup>१] १ प्रसिद्धं मुनि-सुन्नतम्. २ P's reading: शोभन-मतम्. ३ सुशान्त-रूपम्. ४ गत-अष्टादश-दोषम्. ५ सुद्धीनामधीश्वरं सर्वज्ञम्. ६ कषाय. ७ शोभन-दीप्ला कृत्वा. ८ 'वीरा वा (१) अंगरंग(१) भत्तया वन्दे, नित्यागमोक्त-विधिना वन्दे. ९ शोषकम्; 'सासं' वा, अहिंसकम्. १० ... न रहितं साधकं. ५१ अश्वादि-वाहन-रहितम्. १२ वश्वकम्. १३ कु-देवं न वन्दे, कु-वादिभिः न वन्धं वा. १४ वन्दनीकम्. १५ हुष्टैः अप्ज्यम्. १६ इन्द्रादिभिः पूज्यम्. १० न विद्यते 'सासनं' उपाध्यायो यस्य. १८ विदरधानामि शिक्षापक्षम्. १९ हस्ति-रहितम्. २० मद्यादि-भेद निषेधकम्. २१ निन्दारहितम्. २२ अतीन्त्रियम्. २३ महा तम्. २४ प्रचण्ड-मन्मधान्तकम्. २५ रमणीयम्. २६ घना मेघाः, अलयो अमरास्त्रेषां वारा समुदायसाद्वर्णम् । अत्र कियती वा अक्षराद्वत्तिर्यया (१) तं संततं संतं, 'गयङ्ग'=गताङ्गं। संधी-अवीस, संधी अपीक्षित्वादि (१).

[ 9 ]

॥ दुवई॥ हिम दशहें वि सीच पसहें वि विकोष महन्तु राहते । इरि पसहें वि भिडिड एत्तहें वि'विरोहिड मिलिउ आइवे ॥ १

ताव तेत्यु मीसावणे वेणे कुॅरुड-दिट्टि-वयणुक्भद्रे भढे वावरन्त-भयं-भासुरे सुरे असि-सवाहु-'पंडियप्फरे फरे दलिय-कुर्मभ-''वियलङ्गए गए रुहिर-विन्दु-चिक्किए ''किए छत्त-दण्ड-सय-खण्ड-खण्डिए तिहैं महाहवे घोरं-दारुणे

दैक्समेक-हकारणे रणे ॥ २
विरइए मद्दा- वित्थंड थडे ॥ ३
जजरङ्ग-पहराँ उरे जरे ॥ ४
जम्पमाण-कडुअक्सरे खेरे ॥ ५
सिरु भुणाविए औहए 'हूँए ॥ ६
सीयरे व्व सुर-मन्थिए ''थिए ॥ ७
हदु-रुण्ड- ''विच्छंडु-मण्डिए ॥ ८
दिहु वीरु पहरन्तु साहणे ॥ ९

।। घर्चा ॥

तिलु तिलु कप्परियइँ दिदुइँ गम्भीरइँ उरें जजारियहैं सुहड-सरीरहें

रत्तच्छइँ फुरियाणणइँ । सर-सक्रियइँ सर्वाहणइँ ॥ १० IJ

[ ३ ]

॥ दुवई ॥ को वि सुभडु स-तुरक्रमु को वि सजाणु सिक्षओ।

को वि पडम्तु दिहु आयासहों स्वन्तण सर-विरंक्तिओ ॥ १
भहो को वि दिहो परिच्छिन्न-गत्तो स-दन्ती स-मन्ती स-विन्धो स-छत्तो ॥ १
भहो को वि वावल्ल-भलेहिँ भिण्णो भडो को वि कप्पहुमो जेम छिण्णो ॥ ३
भहो को वि तिक्खाग-णाराय-विद्धो महा-सत्यवन्तो व सत्येहिँ विद्धो ॥ ४
भडो को वि कुद्धाणणो विष्फुरन्तो मरन्तो वि इकार-ईकार देन्तो ॥ ५
भडो को वि भिण्णो स-देहो समत्यो पमुच्छाविओ को वि कोवण्ड-इत्यो ॥ ६
मुओ को वि कोवण्या जीवमाणो चरुचामर-च्छोह-विर्कालमाणो ॥ ७
वसा-कहमे मैद्दे को वि खुत्तो सल्टन्तो केसिद्धो व सिद्धिं ण पत्तो ॥ ६
भडो को वि मिण्णो खुरुप्पेहिँ एँन्तो जियन्तो कुसिद्धो व सिद्धिं ण पत्तो ॥ ६

<sup>2. 1</sup> PS विराहि. 2 PS °अड°. 3 A 'अवरा'. 4 PS 'इंबि'. 5 PS सावरे. 6 PS 'विकास'. 7 A को इ. 8 A संवादलहं.

<sup>3. 1</sup> P s सतुरंगड. 2 P s विरेद्धिड. 3 A omits this pāda. 4 A विश्विक्रमाओ. 5 A नियत्तो कुसिट्टो.

<sup>[</sup>२] १ विराधी-नाम-विद्याधरः. २ दण्डकारण्ये. २ परस्परं इक्कारणं यत्र संमाने. ४ कूर-दृष्ट्या कृत्वा वदनान्युद्भटा(नि) यत्र रणे. ५ अतीव विस्तीणें. ६ रौडे. ७ युक्त (१) ग्रन्थे 'शे के श्वातु (१). ८ इदये. ९ वक्कः स-वाहु पतिता. १० फरका यत्र रणे 'फरे'=स्फारीमूरो. ११ तीवे. १२ विककानके गते (१) सति. १३ संमाने. १४ अश्वे. १५ कृते सति. १६ तथा कोट्यपि स्थिते करी. १७ सञ्चदायः ।
[३] १ डीला-गर्जितम्. २ घने. ३ निजाक्येश्वेसः. ४ आगच्छन्,

॥ घरा ॥

लक्खण-सर-भरियच अद्भुवरियच सर-दूसण-यल दिद्गु किह । साहारु ण वन्धइ गमणु ण सन्धइ णर्बलंड कामिणि-पेम्मु जिह ॥ १० [४]

ं॥ दुवई॥ परधण-परकलत्त-परिसेसहँ परवल-संण्णिवायहं। एकें लक्खणेण विणिवाइय सत्त सहास रायहं॥ १

जीवन्तएँ अद्धएँ वहरि-'सेण्णें'
तिहें अवसरें पवर-जसाहिएण
'पाइक्कहें वहह एहु कालु
" कहिओ सि आसि जो चारणेहिंं
तं संहल मणोरह अज्जु जाय
णिय-जणिषें हुउँ गुरुभत्थु जहुुुुु सहुँ ताएं महु पाइक्क-पंवरु तें समर-महुरुभय-मीसणेहिं

अद्धपं दलविष्ट्रं महि-णिसंण्णें ॥ २ जोकारित विण्हु विराहिएण ॥ ३ हउँ मिश्च देव तुहुँ सामिसालु ॥ ४ सो लिक्खओं सि सड़ँ लोयणेहिँ ॥ ५ जं दिद्व तुहारा वे वि पाय ॥ ६ विणिवाइत पित मह तणत तहत ॥ ७ उद्दालित तमलेक्कार-णयरु ॥ ८ सहुँ पुत्व-वहरु खर-दूसणेहिँ ॥ ९

॥ घता ॥

जय-लच्छि-पसाहिउ तुहुँ स्वरु आयामहि भणइ विराहिच 'पहु पसाउ महु पेसणहों । रणउहें णामहि हुँ अब्भिट्टमि दूसणहों'॥ १०

[4]

॥ दुवई॥ तं णिसुणेवि वयणु विजाहरु मम्मीसिउ कुमारेंणं। 'वइसरु ताव जाव रिउ पाडमि एकें सर-पहारेंणं॥ १

एउ सेण्णु खर-दूसण-केरउ स-धड स-वाहणु स-पहु स-हत्यें तुज्झु वि जम्म-भूमि दरिसावमि हरि-वयणेंहिँ हरिसिड विज्जाहरु य ताव खरेण समेरें णिब्बुढें 'दीसइ कवणु एहु 'वीसत्थड वाणेंहिं करिम अज्जु विवरेरेड ॥ २ लायमि सम्बु-कुमारहों पन्यें ॥ ३ तमलङ्कार-णयरु भुद्धाविम' ॥ ४ चल्णेंहिं पडिज सीसें लाऍवि करु ॥ ५ पुष्टिङ्ड मन्ति विमाणारूढें ॥ ६ णरु पणमन्तु कियुक्जलि-हृत्यन्त ॥ ७

G P S नवलुड.

<sup>4. 1</sup> P °सेण, S सेण्ण. 2 P S वहरिसेण्ण, A °सेचे. 3 P S सथक. 4 P S सहू, A सहुं. 5 P °वर, A °पथर. 6 P A निराहिओ.

<sup>5. 1</sup> P s जाव. 2 P s काविय.

 <sup>[</sup>४] १ मेलापकम्, २ सैन्या. ३ पातास-लक्का-नगरम्.
 [५] १ निराङ्गलः.

```
उज्याकण्डं-बाडीसमी संबि [१४९
₹0 4, <-10; ₹, 3-10; ७, 1-₹]
वाहुबलेण वलेण विवलियउ
                                णं खय-काळ कियन्तहों मिछियर' ८
                                'किं पइँ वहरि कयावि ण दिवृत्त ॥ ९
पभणइ मन्ति विमाणें पर्दुड
                             ॥ वत्ता॥
णामेण विराहिड
                  पवर-जसाहिड
                                ेवियड-वष्छु थिर-थोर-भुउ ।
                   स-वल्रु स-सन्दणु ऍर्हं सो चन्दोअरहों सुउ'॥ १०
अणुराहा-णन्दण
                               [ 4 ]
॥ दुवई॥ मन्ति-णिवाण विहि मि अवरोप्परु ए आलाव जार्वेहिँ।
         विण्हु-विराहिएहिँ आयामिड पर-वल्ल सयलु तार्वेहिँ॥ १
                                कोकिओ जैणहणेण ॥ २
तो खरोऽरिमद्दणेण
एसहे स-सन्दणेण
                                सोऽर्णेराह-जन्दणेण ॥ ३
आहवे समत्थएण
                                चाव-वाण-हत्थएण ॥ ४
                                भीसणावलोयणेण ॥ ५
गुञ्ज-बण्ण-लोयणेण
कुम्भि-कुम्भ-दारणेण
                                पुव्य-वंइर-कारणेण ॥ ६
                                कोिकओ विराहिएण॥ ७
दूसणो जसाहिवेण
प्हुँ वे(?) हओ हयस्स
                               चोइओ गंंशे गर्यस्स ॥ ८
                                                                   15
वाहिओ रहो रहस्स
                                धाइओ णरो णरस्स ॥ ९
                             ।। घत्ता ॥
स-गुड-स-सण्णाहइँ कवय-सणाहइँ
                                  सप्पहरणइँ स-वाहणइँ ।
                                  भिडियइँ वेण्णि मि साहणई ॥ १०
णिय-वइरु सरेप्पिणु हक्कारेप्पिणु
                               [9]
॥ दुवई ॥ सेण्णहें भिडिउ सेण्णु दूसणहें विराहिउ खरहें। छक्खणी ।
         हय पडु पडह तूर किंड कलयलु गल-गम्मीर-भीसणो ॥ १
ताहेँ रण-संगर्मे
                               वुण्ण-तुरक्कमें ॥ २
                               विजय-भन्दलें॥ ३
रह-गय- गोन्दर्छे
भड-कडमहर्णे
                               मोडिय-सन्दर्णे ॥ ४
                                                                   25
                               किय-किलिविण्डिएँ ॥ ५
णरवर-दण्डिए
वाला-लुच्चिएँ
                               रंह-सय-खिन्र्छ ॥ ६
3 ▲ ओह.
  6. 1 s येव. 2 P s °वेर". 3 P एत्य, s इत्य. 4 P गवी. 5 s गवस्त. 6 A डोइओ.
7 P 8 °सणाहड्.
      1 A महले. 2 A omits this pāda.
२ विस्तीर्ण-हृद्यः.
  [६] १ तृपस्य. २ लक्ष्मणेन. ३ दूसनः. ४ 'अणुराह्य'-राष्ट्री-नन्दणेण विराधिकेन.
  [७] १ कृत-ऊर्ध-मुखाः, २ मेलापके.
```

ति अपरामण तार-णारायण ॥ ७
भिडिय महत्वरु वियड-उरत्थल ॥ ८
वे वि समच्छर वे वि अपहर्मण वे वि जसायर ॥ १०
वे वि पहर्मण वे वि अणुङ्भड ॥ ११
वे वि घणुद्धर वेणिण वि दुद्धर ॥ १२

॥ घता ॥

वेण्णि वि जस-लुद्धा अमरिस-कुद्धा तिहुर्यंण-मह समावडिय । अमरिन्द-दसाणण विष्फुरियाणण णाइँ परोष्परु अब्भिडिय ॥ १३

[6]

श दुवई ।। ताम जणद्दणेण अद्धेन्दु विसज्जिउ रणें भयङ्करो ।
 णं खय-कालें कालु उद्धाइउ तिहुअण-जेण-खयङ्करो ॥ १

संचल्लु वाणु
रिज-रहहों दुक्कु

भारहि वि भिण्णु
धणुहरु वि भग्गु
पाडिउ विमाणु
खरु 'विरहु जाउ
धाइउ तुरन्तु

पत्तहें वि तेण
तं सूरहासु
जैन्निह वे वि

10

णहयल-समाणु ॥ २ स्वरु कह वि चुकु ॥ ३ धय-दण्डु छिण्णु ॥ ४ कंत्थ वि ण लग्गु ॥ ५ विज्ञऍ समाणु ॥ ६ थिउ असि-सहाउ ॥ ७ मुह-विप्फुरन्तु ॥ ८ णारायणेण ॥ ९ किउ करें पगासु ॥ १० असिवरइँ होवि ॥ ११

|| घता ||

णाणाविह-धार्णेहिं णिय-विण्णार्णेहिं वात्ररन्ति असि-गहिय-कर । 25 कसणङ्गय दीसिय विज्ञु-विहूसिय णं णव-पाउसे अम्बुहर ॥ १२

3 P A तिहुण°,

8. 1  ${
m P~S}$  °जग°. 2  ${
m A}$  हत्थि. 3  ${
m P}$  सिंडिंग. 4  ${
m A}$  °करणेहिं.

३ इन्द्र विद्याधरु.

<sup>[</sup>८] १ रंथरहितः.

15

2ŧ

25

[6]

॥ दुवई॥ हत्थि व उ<del>द्ध-सोण्ड सीह</del> व ल<del>ङ्ग्ल-बलमा फेम्बरा</del>। णिहुर महिहँर व्य अइ-सार समुद्द व अहि व दुसरा ॥ १

अब्भिट्ट वे वि सोण्डीर बीर एत्थन्तरें अमर-वरक्रणाहें अवरोप्पर बोह्नालाव ह्रय तं णिसुर्णेबि कुवलय-णयणियाएँ णिक्मच्छिय अच्छर अच्छराएँ 'सर्रु मुऍवि अण्णु किं को वि सूरु पर-सिमि-रचूरु'।। ७ अण्णेक पजम्पिय तक्खणेण लरु गद्दहु 'किह किजाइ समाणु

एत्थन्तरें णिसियर-कुल-पईवें

संगाम-धीर ॥ २ हरिसिय-मणाहँ ॥ ३ 'कहें। गुण पहुँच' ॥ ४

ससि-वयणियाऍ ॥ ५ वहु-मच्छराऍ ॥ ६

'सहुँ लक्खजेण ॥ ८ जो अर्घंडमाणु'॥ ९ खर्र पहुँड गीवें ॥ १०

॥ घता ॥

कोवाणल-णालड दसण-सकेसरु अहर-दलु । कलि-कण्टालउ महुमहण-र्धरगों खेण्टेंवि घत्तिउ सिर-कमलु ॥ ११ असि-णहरागें

[69]

॥ दुवई॥ एसहें लक्खणेण विणिवाइंड णिसियर-सेण्ण-सारओ । एसहें दूसणेण किउ बिरह विराहिउ विण्णिं बारओं ॥ १

छुडु छुडु समरें परजािउ साहणु छुडु छुडु जीव-गाहि आयामिउ छुडु छुडु चिहुरहँ हत्थु पसारिउ ताव खरहें। सिरु खुडेंचि महाइउ णिय-साहणें मम्भीस करन्तड 'दूसण पहरु पहरु जड़ सक्कहि तं णिसुणेवि वयणु आरुट्टउ विलेख णिसिन्दु गइन्दु व सीहहाँ

रह-गय-वाहणु ॥ २ पर-वल-सामिउ ॥ ३ कह विण मारिउ॥ ४ लक्लणु धाइउ ॥ ५ रिंड कोकन्तर ॥ ६ अहिमुहु थक्कहि'॥ ७ चित्तं दुइउ ॥ ८ रण-सय-छीहहाँ ॥ ९

11 977 11

वियड-उरत्थलें विद्धु अरि । दसंसन्दण-जाएं वर-णाराएं णाईं वियारिङ विञ्झइरि ॥ १० रेवा-जल-वाहें मयर-सणाह

<sup>9. 1</sup> PS व्लंघरा. 2 PS महिहरू. 3 PS बहुय. 4 PS A खर. 5 PS कि. 6 PS अपिसाणु, A घडमाणु. 7 P खरो. 8 s पहर्जा. 9 P 'नाइउं, s 'णालओ. 10 P s 'करसों. 11 P S पुंटिनि, S खुंट.

<sup>10. 1</sup> s दुणिगवारओ. 2 P शहिमुहुं थकहिं, s A omit this. 3 A दसरहकुर जाएं. 4 🛦 वियारिजं.

## [ ??]

॥ दुवई॥ उद्ध्य-पुंच्छ-दण्ड-वेर्यण्ड-रसम्तय-मत्त-वाहणं।

पाडिएँ अतुल-महें खेरें दूसणें पडियमसेस-साहणं ॥ १

सत्त सहास भिडन्तें मारिय
' चउँदह सहस णरिन्दहुँ घाइय
मण्डिय मेहणि णरवर-र्डक्तेंहिँ
कत्थइ रत्तारत्त पदीसिय
तो एत्थन्तेर रह-गय-वाहणें
दिण्णाणन्द-भेरि अणुराएं

" 'चन्दोअर-सुअ महु करें वुर्त्तंड जाव गवेसमि भाइ महारड दूसणेण सहुँ सत्त वियारिय ॥ २ णं कप्पहुम व विणिवाइय ॥ ३ णावइ सरय-रुच्छि सयवर्ते हिँ॥ ४ णाइँ विलासिणि घुसिण-विद्वसिय ॥ ५ कल्यलु घुडु विराहिय-साहणे ॥ ६ रणु परिअञ्चित दसरह-जाएं ॥ ७ ताम महाहवें अर्च्छु मुहुत्तत्र ॥ ८ सहुँ वहदेहिएँ पाण-पियारत' ॥ ९

॥ वत्ता ॥

खर-दूसण मोरेवि णं तिहुअणु घाऍवि जिणु जयकोरेंवि लक्खणु रामहों पासु गर । जम-पहें लाऍवि कालु कियँन्तहों सम्मुहर ॥ १० [१२]

॥ दुवई ॥ हलहरु लक्खणेण लक्क्जिइ सीया-सोय-णिब्भरो । धत्तिय तोण-वाण महि-मण्डलें कर-परिचत्त-धणहरो ॥ १

विओय-सोय-तत्तओ तरु व्य छिण्ण-डालओ कर व्य छिण्ण-डालओ वि गिरि व्य वज्ज-सृडिओ अपाणिड व्य मेहओ वलो सुमित्ति-पुत्तिणं 'ण दीसए विहङ्गओ सुणेवि तस्स जम्पियं अ 'वणे विणह जाणई

करि ब्व भग्ग-दन्तओ ॥ २ फणि ब्व णिप्फणालओ ॥ ३ सित ब्व राहु-पीडिओ ॥ ४ वणे विसण्ण-देहओ ॥ ५ पपुच्छिओ तुरन्तिणं ॥ ६ स-सीयओ किहं गओ'॥ ७ तैमक्खियं ण जं पियं ॥ ८ ण को वि वक्त जाणई ॥ ९

॥ वता ॥

जो पक्लि रैंगेऽज्जड दिण्णु सहेज्जड सो वि समरें संघारिर्यंड। केणावि पैचण्डें दिढ-भुअ-दण्डें णेवि तर्रूं पारियड'॥ १०

<sup>11. 1</sup> P S A पुंछ. 2 A रणत्रसमाहयमत्त<sup>o</sup>; also noted marginally in P. 3 P चोद्द, S चौद्द, 4 A छिन्नेहिं. 5 P बुत्तउं. 6 A मत्यु. 7 P मुहुत्तउं, A महंतउ. 8 P S जाउ. 9 P S कियंत बि.

<sup>12.</sup> 1 PS करे. 2 PS अवाणिड. 3 A पहुट. 4 PS जाणहं. 5 P संवारिश्रंड. 68 पचंडेहिं. 7 ैंदंहेहिं. 8 A तरुप्कए.

<sup>ि</sup> १२ ] १ जलरहितः. २ तस्क्रियतं न यत् प्रियं लक्ष्मणस्य. ३ रणं अजयः.

#### [ { } ]

॥ दुवई॥ ए आछाव जाव बद्दन्ति परोप्परु राम-छक्खणे । ताव विराहिओ वि वल-परिमिर्ड पस्तु तिहँ जि तक्खणे ॥ १

तो ताव कियझिल-हत्थएण वलएड णैमिड विजाहरेण आसीस देवि गुरु-मर्लहरेण 'सहुँ सेण्णें पणैमिड कवणु एह तं वयणु सुणेप्पिणु पुरिस-सीहु सब्भावें रामहों कहइ एम खर-दूसणारि महु परम-मिसु तो एम पसंसेंबि तक्खणेण महिनीढोणामिय-मत्थएण ॥ २ जिणु जम्मणं जेम पुरन्दरंण ॥ ३ सोमित्ति पपुष्छिउ हलहरेण ॥ ४ णं तारा-पंरिमिउ हेरिणदेहुं ॥ ५ थिर-थोर-महाभुअ-फलिह-दीहु ॥ ६ 'चन्दोयर-णन्दणु एहु देन ॥ ७ गिरि मेरु जेम थिर-थोर-चिन्तुं ॥ ८ 'हिय जाणइ' अक्लिउ लक्खणेण ॥ ९

।। घत्ता ।।

'कहिं कुढें लग्नेसिम कहि मि गवेसिम वल्ज सीया-सोएं मरइ विओएं

दइवें परम्मुहें किं करिम । एण मरन्तें हउँ मरिम ।। १०

15

[ 48]

॥ दुवई॥ तं णिसुणेवि वयणु चिन्ताविउ चन्दोयरहों णन्दणो। विमणु विसण्ण-देहु गह-पीडिउ णं 'सारङ्ग-लञ्छणो॥ १

'जं जं किं पि वत्थु आसङ्घमि एय मुएवि कालु किह खेविड होड म होड तो वि ओलग्गमि विहि केत्तडड कालु विणडेसइ एम भणेवि वृत्तु णारायणु ताव गवेसहुँ जाम णिहालिय' साहणु दस-दिसेहिँ संचल्लिड जोइस-चकु णाइँ परियत्तड तं तं णिष्फलु किहँ अवठम्भमि ॥ २ णिद्धणो वि विर वडुड सेविड ॥ ३ मुणि जिह जिण दिढु च्लंणिहँ लग्गमि॥४ २० अवसें कं दिवसु वि सिय होसइ'॥ ५ 'कुढें लग्गेवंड केत्तिड कारणु॥ ६ लहु सण्णाह-भेरि अप्फालिय॥ ७ आड पडीवड जय-सिरि-मेल्लिड ॥ ८ णं सिद्धत्तणु सिद्धि ण पत्तड॥ ९

॥ घत्ता ॥

विजाहर-साहणु स-धड स-वाहणु थिड हेट्टामुहु विमण-मणु। हिम-बाएं दहुड मयर्रन्दहुड णं कोमार्णंड कमल-वणु॥ १०

<sup>ा 13.1</sup> P बिराहिड, 8 बिराहिबो. 2 A व्यरिमिडं. 3 A निमिडं. 4 A व्यनहरेग. 5 A व्यनिमिडं. 14. 1 विताबिश्वड. 2 A सासणे; P marginally notes 'सासणि' यांडे. 3 P S क्रिय सह. 4 P क्रागेवडं, S क्रागेव्वड. 5 P S मयरंबुइड. 6 A कोमाणंडं.

<sup>[</sup> १३ ] १ वार्तालाप. २ चंद्रः.

<sup>[</sup> १४] १ चंदः. २ स्माः.

स॰ प॰ च॰ २०

## [ १५]

श वुचई ॥ बुचु विराहिएण 'सुर-डामरें तिहुअण-जण-भयावणे ।
 वर्णे णिवंसहुँ ण होइ खर-दूसैणे मुऍ जीवन्तें रावणे ॥ १
 सम्बुक्क वहेंवि असि-रयणु छेवि को जीवइ जम-मुहें पइसरेवि ॥

सम्बुक्क वहींचे असि-रयण लेवि

जिहें अच्छह इन्दह भाणुकण्णु
घणवाहणु जिहें अक्खय-कुमारु
हणुवन्तु णीलु णलु जम्बैवन्तु
अङ्गङ्गय-गवय-गवक्ल जेत्थु
वयणेण तेण लक्खणु विरुद्ध

" 'सुहु वि रहेहिं मयेङ्गमेहिं
रोमग्गु वि वङ्क ण होइ जेहिं

को जीवइ जम-मुहें पइसरेवि॥ २ पञ्चामुह मर्ज मारिचि अण्णु॥ ३ सहसमइ विहीसणु दुण्णिवारु॥ ४ सुग्गीउ समर-भर-जबहन्तु॥ ५ तहों वन्धु वहेंवि को वसइ एत्थु'॥ ६ गय-गन्धें णाइँ मइन्दु कुद्धु॥ ७ किं रुम्भइ सीहु कुरङ्गमेहिँ॥ ८ किं णिसियर-सण्टेहिँ गहणु तेहिँ॥ ९

।। घता ।।

जे णरवइ अक्लिय छुडु दिन्तु णिरुत्तंड

16

20

28

रावण-पिक्खय ते वि रणङ्गर्णे णिद्ववि । जुज्झु महन्तंउ दूसण-पन्थें पद्ववि ॥ १०

[ 25 ]

॥ दुवई ॥ भणइ पुणो वि एम विज्ञाहरु 'अच्छेंवि किं करेसहुँ ।
तमलङ्कार-णयरु पृश्तेष्पिणु जाणइ तैहिँ गवेसहुँ' ॥ १
वलु वयणेण तेण, सहुँ साहणेण, संचिष्ठिउ
णाईँ महासमुद्दु, जलयर-रउद्दु, उत्थिष्ठिउ ॥ २
दिण्णाणन्द-भेरि, पिडवक्स-खेरि, खर्र-बिज्ञय
णं मयरहर-वेल, कल्लोलवोलं, गलगज्जिय ॥ ३
उद्भिय कणय-दण्ड, धुवन्त धवल, धुअ-ध्यवड
रेसमसकसमसन्त-, तडतडयडन्त-, कर गय-घड ॥ ४
कत्थइ खिलिहिलन्त, हय हिलिहिलन्त, णीसरिया
चञ्चल-चेंडुल-चवल, चलवलय पवल, पक्सिरिया ॥ ५
कत्थइ पहें पयद्द, दुग्धोद्द-थट्ट, मय-भरिया
सिरें गुमुगुमुगुमन्त,-चुमुचुमुचुमन्त,-च्छरिया ॥ ६

<sup>15. 1</sup> P s विराहिवेण. 2 s णिवसहो. 3 A वृत्सण. 4 A जीवंत. 5 P s मह. 6 P s जंबुवंत. 7 A जवंगमेहिं. 8 P णिरुत्तउं. 9 P महंतउं.

<sup>16. 1</sup> PS पुणु जाणइ. 2 PS omit. 3 PS खय. 4 PS 'बेड. 5 A भूतंत. 6 P& कहरादिय. 7 PS प्यहे.

ig[ १६ ig] ९ हर्सांषु रथेषु निश्वला $(rac{3}{2})$ . २ शब्दानुकरणे. ३ वक्रमीवा भावनञ्चीला**दः** 

10

चन्दण-यहल-पंरिमलामोय-सेयं-किय-कहमें रह-खुप्पन्त-चक्क-वित्थक-छंडय-भड-महर्वे ॥ ७ एम पंयहु सिमिरु, णं वहल-तिमिरु, उद्धाईंड तमलङ्कार-णयरु णिमिसन्तरेण संपाइउ ॥ ८ पिय-विरहेण रामु, अइ-लाम-लामु, शीणङ्गउ पय-मरगेण तेण, कन्तहें तणेण, णं लग्गउ॥ ९

॥ घत्ता ॥

दहवयणु स-सीयउ मेइणि विदेंग्रेवि पींणहँ भीयउ मञ्जुडु एत्तहें णहु खलु । मग्गु समोरेंवि णं पायांलें पइहु बलु ॥ १०

[ 29]

॥ दुवई ॥ ताव पचण्डु बीरु खर-दूसण-णन्दणु तिण्णवारणो । सो सण्णहेंवि सुण्डु पुर-वारें परिद्विड गहिय-पैहरणो ॥ १

जं थक्क सुँण्डु रणमुहें रउहु उद्घाइउ राहव-वल-समुहु ॥ २ णवर कलयलारावुं उद्घिउं दोहिं भि सेण्णेहिं अब्भिट्टमाणेहिं जायं च जुज्झं

महा-गोन्दलुद्दाम- घोरारुणं मुक-हाहारवं ॥ ३

विरसिय-सय-सङ्ग्-कंसाल-कोलाहलं काहलं-टट्टरी-झलरी-मद्दलुलोल-चज्जन्त-

भम्भीस-मेरी-सरुझा-हुडुकाउलं ॥ ४

**पसहिय-गय-गि**र्छ-कर्छील-गज्जन्त-गम्भीर-भीसावणोरालि-मेलन्त-रुण्टन्त-

घण्टा-जुअं पाडियं मेर्ट्टं-पाइक्कयं भिण्ण-वच्छत्थलं ॥ ५ संरुष्टिय-रह-चक्क-खोणी-पैंखुप्पन्त-धुप्पन्त-चिन्धीवलि-हेमदण्डुज्जलं-चीमरु- "

च्छोह-विजिजमाणं सैं-जोहं महासन्दणावीर्ढंयं ॥ ६ हिलिहिलिय-तुरक्संभुव्वुण्णं-कण्णं चलं च्छलक्तं मेहा-दुज्जयं दुद्धरं दुण्णिरिक्लं मेही-मण्डलावत्त-देन्तं हर्याणं वलं ॥ ७

<sup>8</sup> P "असेय", в "असोय". 9 P S "छड्ड्य", A "च्छडकद्मे. 10 P S पयष्ट. 11 P A उदाह्उं, 12 P पाणसभीयउं. 13 A निहारेषि.

<sup>17. 1</sup> P s तंजिवारणे, A थिड विवारणो. 2 P s पहरणे. 3 s A संडु. 4 A °रवो. 5 A इद्विको. 6 P s दोहि मि. 7 P. omits these words. 8 P s °मिट्ट°. 9 P सकलीय°, s सलीय°. 9a P s A एखुप्पंत. 10 A विधप्पडुपावली. 11 P s चलचामर°. 12 P s सजोह°. 13 P s °णावीवं. 14 P °मुदुण्ण', s पम चुण्ण', s मुख्य चलं. 15 P s चलचंचलता. 16 P महदुज्य, s महादुज्य. 17 P s महा°. 18 P s °देतं हेवाणं.

४ परिमकामोदस्य खे**देन इ**ते कर्दमे कृते सित चिलतो रामः.

<sup>[</sup>१७] १ टप्पर-कर्णः,

हुलि-हल-मुसलग्ग-कोन्तेहिँ अद्धेन्दु-सूहेहिँ वावल-भल्लेहिँ णाराय-सल्लेहिँ भिण्णं करालं लर्लन्तन्त-मालं अ-सीसं कबन्धं पणवावियं ॥ ८

॥ घता ॥

तहिँ सुन्त-विराहिय सैमर-जसाहिय अवरोप्पर वहुँन्त-किल । ' पहरन्ति महा-रणें मेडणि-कारणें णं भरहेसर-बाहुबल्छि॥ ९

[ 24]

॥ दुषई ॥ चन्दर्णहाऍ ताव जुञ्झन्तु णिबारिज णियय-णन्दणो । 'दीसइ आहु जोहु खर-दूसण-सम्बुकुमार-महणो॥ १

जुउँझेवड सुन्दं ण होइ कज्जु » वरि गम्पिणु सुर-पञ्चाणणासु ओसरिज सुण्डु वयणेण तेण 'एर्रथु स-विराहिड पंइड्ड रामु खर-दूसण-मन्दिरें पइसरेवि " रह-तिकै-चउकेहिं परिभमन्त गड ताम जाम जिण-भवणु दिट्ट

जीवैन्तहँ होसइ अण्ण रज्जु ॥ २ कूवारज करह दसाणणासु ॥ १ गंड लङ्क पराइंड तक्खणेण ॥ ४ णं कामिणि-जैणु मोहन्तु कामु ॥ ५ चन्दोयर-पुत्तहों रज्जु देवि ॥ ६ साहारु ण वन्धइ किह मि रामु व इदेहि-विओएं खामु खामु ॥ ७ दीहिय-विहार-मढ परिहरन्तु ॥ ८ परिअक्वेंवि अन्भन्तरें पइड्ड ॥ ९

॥ घता ॥

जिणवरु 'णिज्झाऍवि "चित्तें झाऍवि जाइ णिरारिउ विउलमइ। आहुर्हेहिँ भार्सेहिँ थोत्त-सहार्सेहिं थुअउ स यं भु वर्णाहिवइ ॥ १०

19 P कर्जतमालं तमालं, S ललंतामलं. 20 P सुंह, S सुंह. 21 A अमरिस-सलाहिय. 22 S

<sup>18. 1</sup> P s चंदणाए. 2 P उहु. 3 P जुज्होबउं, s जुज्होस्वड. 4 P सुंद corrected as सुंद, 8 सुंद. 5 P S जीवंतहों, A जीवंतहे. 6 P तेत्थु, S तित्थु. 7 P विसराहिड corrected as वि विराहित, s तिसविराहि. 8 P s पयइ. 9 A जिणु, 10 P s जिलेहि. 11 P. omits this pada. 12 s आहुंडेहि. 13 P s सुवदंडेहि.

२ मस्तक-रहितम्.

<sup>[</sup> १८ ] १ पाताललङ्कायाम् . २ ध्यात्वा, अवलोक्य.

## [ ४१. एकचालीसमो संघि ]

खर-दूसण गिलेंबि णं खय-काल-छुह

सम्बुकुमार-'वीरें अत्थन्तएं दूरोसारिष्टं सुन्द-महच्वलें एत्थणं असुर-महें सुर-डामरें पर-वळ-वळ-पवाणाहिन्दोलणें मुक्ककुस-मयगळ-गळथळुणें विहडिय-भड-थड-किय-कडमहणें सीयएं सह सुरवर-संतावणें तहिं अवसरें चन्दणहि पराइय

> 'सम्बुकुमारु मुउ पेइँ 'जीवन्तऍण

तं चन्द्रणिहहें वयणु द्यांवणु णं मयलञ्क्रणु णिष्पहु जायउ णं मुणिवरु चाँरित्त-विभट्टउ वाह-भरन्तं-णयणु मुह-कायरु दुक्खु दुक्खु दुक्खेणामेलिउ 'घाईउ जेण सम्बु खर्क् दूसणु अहवइ एण काइँ माहप्पें घीरी होहि पमायहि "सोओ चन्दणहिंहें तित्ति ण जाइय । रावणहों पडीवी धाइय ॥ [१]

खर-दूसण-संगामें समत्तरं ॥ १ तमलङ्कार-णयरु गएँ हरि-वर्ले ॥ २ लङ्काहिवें वहु-लद्ध-महावरें ॥ ३ वहरि-समुद्द-रउद्द-विरोल्जों ॥ ४ दाण-रणङ्गणें हत्थुत्थल्लों ॥ ५ कामिणि-जण-मण-णयणाणन्दणें ॥ ६ खुडु खुडु लङ्क पइट्ठएँ रावणें ॥ ७ णिवडिय कम-कमलेंहिं दुह-घाइय ॥ ८

15

॥ घत्ता ॥ स्वर-दूसण जम-पहें लाइय ।

खर-दूसण जम-पह लाइय । एही अवत्थ हउँ पाइय'॥ ९ [२]

णिसुणेंवि थिउ हेट्टामुह रावणु ॥ १
गिरि व दैविग-दहु विच्छायउ ॥ २
भविउ व भव-संसारहों तेट्टउ ॥ ३
गहेंण गहिउ णं हूंउ दिवायरु ॥ ४
स्थण-सणेहु सरन्तु पवोछिउ ॥ ५
तं पट्टविम अज्जु जमसासणु ॥ ६
को ण मरइ अपूरें मध्यें ॥ ७
कासु ण जम्मण-मरण-विओओं ॥ ८

<sup>1. 1</sup> s चंदणहिं. 2 P S °बीर. 3 P S °संगाम. 4 P S दूरोसारिय,  $\Lambda$  दूरासारिय. 5 P S सुंह, S सुंह,  $6 \Lambda$  °नयरे. 7 S हत्थह,  $\Lambda$  एत्थुए. 8 P S लंकाहित,  $\Lambda$  लंकाहित.  $9 \Lambda$  कडवंदचे. 10.8. omits the Ghattā. 11 P मह.

<sup>2. 1</sup> s चंदणहिहिं. 2 s अद्यावणु. 3 P रवेण, s द्वेण. 4 P s चारित्त. 5 P s भरंतु णवण . 6 P s हूय. 7 P s खह्द. 8 P s A खर. 9 P s अपुण्णें. 10 P सोदं, A सोह. 11 P A विभोड.

<sup>[</sup>१] १ हे रावण, त्वयि विद्यमाने.

<sup>[</sup>২] গ সংকঃ.

को वि ण वर्जीमड अम्हेंहिं तुम्हेंहि मिं

• घीरेंबि णियय वहिणि सिय-माणणु रयेणिहिं गड सोवंणऍ दसाणणुँ ॥ १ वर-पहार्के चडिउ लङ्केसरु 'णं विसहरु णीसासु मुअन्तउ सीया-मोहें मोहिउ रावणु णचाइ हसइ वियोरेंहिँ भजाइ » दंसण-णाण-चरित्त-विरोहिड मयण-परवसु एउ ण जाणइ अच्छड्ड मयण-सरेंहिँ जज्जरियउ

> चिन्तइ दहवयणु रज्ञ वि जीविड वि

तिहैं अवसरें आइय मन्दोवरि वर-गणियारि व छीला-गामिणि सारक्कि व विष्कारिय-णयणी " कलहंसि व थिर-मन्थर-गमणी अह 'पोमाणिहें अणुहरमाणी जिह सा तिह एह वि वहु-जाणी जिह सा तिह एह वि सुमणोहर

> किं वहु जैम्पिएण णिय-पडिछन्दऍण

25

॥ घता ॥ जाएं जीवें मरिएवड । खर-दूसण-पहें "जाएवड' ॥ ९ [३]

'णं गिरि-सिहरें मइन्दु सं-केसरु ॥ २ णं सजाणु खल-खेइजन्तर ॥ ३ गायइ वायइ पढइ सुहावणु ॥ ४ णिय-भूअँहुँ जि पडीवउ लजाइ ॥ ५ इह-लोयहों पर-लोयहों दोहउ ॥ ६ जिहैं संघारु करेसइ जाणह।। ७ खर-दूसण-णाड <sup>°</sup>मि वीसरियड ॥ ८

|| घत्ता || 'धणु धण्णु सुवण्णु समत्थड । विणु सीयऍ सबु णिरत्थड' ॥ ९ [8]

सीहहों पांसु व सीह-किसोयरि ॥ १ 'पियमाहविय व महुरालाविणि ॥ २ सेत्तावीसंजोयण-वयणी ॥ ३ लच्छि व तिय-रूवें जूरवणी ॥ ४ जिह सा तिह एह वि पउराणी ॥ ५ जिह सा तिह एह वि वैहु-माणी ॥ ६ जिह सा तिह एह वि पिय-सुन्दर ॥ ७ जिह सा तिह एह वि जिण-सासणें जिह सा तिह एह वि ण कु-सासणें ॥ ८

> ॥ घत्ता ॥ उवमिजाइ कार्हे किसोयरि। थिय सइँ जैं णाइँ मन्दोयरि ॥ ९

<sup>12</sup> P ड बजमसो. 13 P मिं, A वि. 14 A पंथें.

<sup>1.</sup> P स्यणिहे, s स्यणिहि. 2 A सोवणडं. 3 Between 1 and 2 P s read तं पट्टविम अज् जम-सासणु, रक्खइ जह वि कुवेरु हुवासणु ॥ 4 A. omits this pada. 5 P s व केसर. 6 P s भूयहं. 7 A बिरोहिट. 8 P s जणसंहार. 9 P णांड बि, s णांड बि.

<sup>1</sup> PS पासि. 2 PS बि. 3 A सुपमाणी. 4 PS पय°. 5 A वित्यरेण.

<sup>[</sup>३] १ इन्द्रियाणां सुखेच्छया. २ सीता.

<sup>[</sup> ध ] १ प्रिया कोकिला च, २ चन्द्रमुखी. ३ पउलोमीभिः (१), ४ इन्द्राणी,

[4] तिहैं पहाँकें चडेंवि रजोसरि 'अहों दहमुह दहवयण दसाणण अहों तइलोक-चक-चूडामणि वीसपाणि णिसियर-णरकेसरि पर-णरवर-पार्यार-पलोट्टण जइयहुँ भिडिउ रणङ्गणें इन्दहों भणइ पडीवड णिसियर-णाहो

> तो हुउँ कहमि तुउ **एँ**त्तिड डाहु पर

तं णिसुणेचि वयणु ससिवयण्पॅ 'अहें। दहगीव जीवे-संतावण किं जों अयस-पडहु अप्फालहि किं णारइयहें णरऍ ण वीहहि जिणवर-सासणें पञ्च विरुद्धइँ पहिलंड वहु छज्जीव-णिकायहुँ तइयउ जं पर-दव्दु लइजाइ पश्चमु णच पमाणु घरवारहों

> पर-छोऍ वि ण सुह सुन्दर होइ ण तिय

'जं सुह कालकूडु विसु खन्तहुँ

पभर्णिय लङ्कापुर-परमेसरि ॥ १ अहीं दससिर दसास सिय-माणण ॥ २ वइरि-महीहर-खर-वज्जासणि ॥ ३ सुर-मिग-वारण दारण-अरि-करि ॥ ४ • द्हम-दार्णव-बल-दलबद्दण ॥ ५ जाउ कुल-क्खड सज्जण-विन्दहों ॥ ६ तिहैं वि कार्ले पइँ दुक्खु ण णाँयच जिह खर-दूसण-मरणें जीयज'॥ ७ 'सुन्दरि जइ ण करइ अवराहो ॥ ८

18

। घता ॥ णउ खर-दूसण-दुैक्खुंऽच्छई । "जं मइँ वइदेहि ण इस्छइ' ॥ ९ [६]

पुणु वि हसेवि बुत्तु मिगणयणऍ ॥ १ एउ अजुत्तु वुत्तु पहँ रावण ॥ २ उभयं विसुद्ध वंस किं मइलहि ॥ ३ पर-धर्णं पर-कलत्तु जं ईहिह ॥ ४ दुग्गइ जाइ णिन्ति अविसुंद्धइँ ॥ ५ वीयउ गम्भइ मिच्छावायहुँ ॥ ६ चड्थड पर-कलतु सेविजाइ ॥ ७ आंयिहैं गम्मइ भव-संसारहें।।। ८

इह-लोऍ वि अयस-पडाइय । ऍय-वेसें जमउरि आइय'।। ९

पुणु पुणु पिहुल-णियम्त्र किसोयरि भणइ हियत्तणेण मन्दोयरि ॥ १ जं सुहु पलयाणलु पइसन्तहुँ ॥ २

॥ घता ॥

[ 9 ]

<sup>5. 1</sup> P S पमणिष्ठ. 2 P किरिकारि. 3 P S पटमार'. 4 A प्वहरिद्छ'. 5 P णाह्उं. 6 P जायरं. 7 s दुक्ख. 8 A व्छिय. 9 A एतियड. 10 P s जें. 11 A इच्छिय.

<sup>6. 1</sup> A दीवे. 2 PS उद्दर्ग. 3 PS द्वा. 4 A अविरुद्ध . 5 PS आयही. 6 S ह्व .

<sup>[</sup>५] १ गज(१). २ सिंह:. ( P. 's. reading ). ३ दुःखं तिष्ठतु.

जं सुहु भव-संसारें भमन्तहुँ जं सुहु जम-सासशु पेच्छन्तहुँ जं सुहु पलयाणल-मुह-कन्दरें जं सुहु फणि-माणिकु खुडन्तहुँ • जाणन्तो वि तो वि जइ वञ्छहि तु पासिज किं कोइ वि वलियज

> जं जसु आचडह जह वि असुन्दरङ

तं णिसुणेवि वयणु दहवयणें
'जइयहुँ गयड आसि अचलिन्दहों तइयहुँ दिद्रु एक्कु मइँ मुणिवरु तासु पासें वड लइउ ण भञ्जमि " अह्वइ एण काइँ मन्दोअरि जइ मग्गहि धणु धण्णु सुवेण्णउ जइ आरुहहि तुरङ्ग-गइन्देंहिँ जइ मग्गहि णिक्कण्टउ रज्जु

> सयलन्तेजरहों तो वंरि जाणइहें

तं णिसुर्णेवि वयणु दहवयणहों 'हो हो सबु लोउ जगें दूहउ असुरकरि-अहिसिश्चिय-सिय-सेविहें एव 'वि कैरमि तुहारउ बुत्तउ ए आलाव परोप्परु जावेहिं

20

7. 1 A परंतहं. 2 A तहिं.

जं सुह णारइयहुँ णिवसन्तहुँ ॥ ३ जं सुह असि-पञ्जरें अच्छन्तहुँ ॥ ४ जं सुह पञ्चाणण-दाढन्तरें ॥ ५ तं सुह एंह णारि भुञ्जन्तहुँ ॥ ६ तो कजोण केण महँ पुच्छहि ॥ ७ जेण पुरन्दरो वि पडिखल्यिय ॥ ८

॥ वत्ता ॥
तहों 'तं अणुराउ ण भज्जइ।
जं पहु करेइ तं छजाइ'॥ ९
ि ]

पर्भाणिय णारि विरिक्षिय-णयर्णे ॥ १ वन्दण-हत्तिएँ परम-जिणिन्दहों ॥ २ णाउँ अणन्तवीरु परमेसरु ॥ ३ मण्डएँ पर-कलतु णउ भुझमि ॥ ४ जइ णन्दन्ति णियहि लङ्काउरि ॥ ५ राउलु रिद्धि-विद्धि-संपर्ण्ण ॥ ६ जइ वन्दिजाइ वैन्दिण-वन्देंहिँ॥ ७ जइ किर मइँ वि जियंन्तेण कज्जु ॥ ८

॥ घता ॥ जइ ईंच्छहि णउ रण्डत्तणु । मन्दोयरि करें दूअत्तणु ॥ ९ [९]

पभणिय मन्दोयरि 'पुरि मयणहों ॥ १ पइँ मेल्लेविणु अण्णु ण स्हउ ॥ २ जो आएसु देहि महएविहें ॥ ३ पहु-छन्देण अजुत्तु वि जुत्तउ' ॥ ४ रैयणिहें चड पहरा हैय तार्वेहिं ॥ ५

<sup>8. 1</sup> BA सुवण्याउं. 2 PS संपद्मड, A संपण्याउं. 3 S वंदण-वंदिहिं. 4 A जीवंतें. 5 PS

<sup>9. 1</sup> A को. 2 S मि. 3 P करड. 4 S स्यणिहिं, 5 A गय.

<sup>ं [</sup>७] १ पर-भी सीता.

<sup>[</sup>९] १ काम-नगरीव.

\$= \$, **1**-9; 10, 1-9; 11, 1-6]

अरुषुग्गमें असन्त-किसोयरि सहँ अन्तेडरेण उद्गुतिय वशु गिवाणरवशु संपाइय

> वे वि मणोहरिज दाहिण-जैत्तरेंण

राम-घरिण जं दिद्व किसोयरि
'अहिणेव-णारि-रयणु अवंइण्णड
सुरहुं मि कामुकोयंण-गारड
साहु साहु 'णिडणोऽसि पयावइ
अह किं वित्थरेण वहु-वोहर्षे
कवणु गहणु तो लङ्का-राएं'
पिय-वयणेहिं दसाणण-पत्तिष्
'किं वहु-जम्पिएण परमेसरि

सुरवर-डमर-करु काइँ ण अत्थि तैंड

इन्दइ-भाणुकण्णे-घणवाहण जं चलणेहिँ घिवहि आरूसेवि अण्णु वि सयलु एउ अन्तेउरु अद्वारह सहास वर-विलयहुँ आयहुँ सबहुँ तुहुँ परमेसरि रावणु मुऍवि अण्णु को चङ्गउ रावणु मुऍवि अण्णु को सूरउ उज्हाकण्डं-एकचालीसमो संघि [१६१

सीयहें दूई गय मन्दोयरि ॥ ६ गणियारि व गणियारि-विह्सिय ॥ ७ राहव-घरिणि तेरथु े णिज्झाइय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

रावण-रामहुँ पिय-णारिउ । णं दिस-गइन्द-गणियारिउ ॥ ९ [१०]

हरिसिय णिय-मणेण मन्दोयरि ॥ १ एउ ण जाणहुँ किहँ उप्पण्णेउ ॥ २ मुणि-मण-मोहणु णयण-पियारउ ॥ ३ तुह विण्णाण-सत्ति को पावइ ॥ ४ सइँ कामो वि पडइ कांमिल्लऍ ॥ ५ एम पसंसेंवि मंणें अणुराएं ॥ ६ वुच्चइ राम-घरिणि विहसन्तिऍ ॥ ७ जीविउ एक्कु सहलु तउ सुन्दरि ॥ ८

॥ वत्ता ॥ तइलोक्क-चक्क-संतावणु । जेंहें आणवडिच्छड रावणु' ॥ ९ [११]

अक्लय-मय-मारिच्च-विहीसणै ॥ १ तं सीसेण लयन्ति असेस वि ॥ २ सालङ्कारु स-दोरु स-णेउरु ॥ ३ णिच्च-पसाहिय-सोहिय-तिलयहुँ ॥ ४ णीसावण्णु रज्जु करि सुन्दरि ॥ ५ रावणु मुऍवि कवणु तणु-अङ्काउ ॥ ६ अ पर-वल-महणु कुलासा-पूरउ ॥ ७

6 A व्हत्तरह.

<sup>10. 1</sup>  $\Lambda$  अहिण उं. 2 P अवहण्ण उं. 3  $\Lambda$  उप्पण्ण उं. 4 P S सुरहं,  $\Lambda$  सुरहं, 5  $\Lambda$  कामे छ. 6 P S सणु. 7 P S जस् आणविष्टिक्ट  $\sigma$ .

<sup>11. 1</sup> P S °कण्णु घणवाद्यु. 2 P S °विहीसणु.

२ अवलोकिता.

<sup>[</sup>१०] १ उत्पादनश्रीला. २ दक्षः. ३ तव. स॰ प॰ च॰ २१

रावणु मुऍवि अण्णु को वलियर रावणु मुऍवि अण्णु को भल्लड रावणु मुऍवि अण्णु को सूहड

तहों लक्केसरहें। भुञ्जहि सयल महि

तं तहें कडुअ-वयणु आयण्णेंवि सील-वलेण वलिय णड कम्पिय 'हलें हलें काईं काईं पईं बुत्तउं किहं दइयहों दूअत्तणु किजाइ मञ्जुडु तुहुँ पर-पुरिस-पइद्धी मत्थऍ पडउ वज्जु तहें। जारहें। सीयहें वयणु सुणेवि मेणें डोलिय 'जइ महएवि-पट्टू ण पैडिच्छिहि

> तो कन्दन्ति पइँ अण्णु मुहुत्तऍण

 पुणुपुणुरुत्तेंहिं जणयहों घीयएँ 'केत्तिज वारवार वोलिजाई जइ वि अज्जु करवर्त्तेहिं कंपहों जइ वि वलन्तें हुआसपें 'मेलहों य एक जि णिय-भत्तारु पहुच्चइ जो असुरा-सुर-जण-मण-वल्रह् जो णरवर-मंइन्दु भीसावणु

मुरवरं-णियरु जेण पडिखलियड ॥ ८ जो तिहुयणहें। मह्न एकत्वर ॥ ९ जं आपेक्सेंवि मयणु वि दूहर ॥ १०

।। घता ।। कुवलय-दल-दीहर-णयणहें। महएवि होहि दहवयणहों' ॥ ११

[१२]

रावणु जीविड तिण-समु मण्णेंबि ॥ १ रूसेंवि णिद्धरे वयण पजम्पिय ॥ २ उत्तिम-णारिहें एउ ण जुत्तउ ॥ ३ एण णाइँ महु हासर्च दिजाइ ॥ ४ तें कर्जे महु देहि दुवुद्धि ॥ ५ हुउँ पुणु भत्तिवन्त भत्तारहें।'॥ ६ णिसियर-णाह-णारि पडिवोल्लिय ॥ ७ जइ लङ्काहिउ कह वि' ण ईंच्छहि ॥ ८ ॥ घत्ता ॥

तिलु तिलु करवर्त्तेहिं कप्पइ। णिसियरहँ विहुक्केंवि अप्पइ'॥ ९ [ १३ ]

णिब्भच्छिय मन्दोवरि सीयऍ॥ १ जं चिन्तिउ मणेण तं किजाइ ॥ २ जइ वि धरेंवि सिवं-साणहें अप्पहें।। ३ जइ वि महग्गय-दन्तेंहिं पेछहों ॥ ४ तो वि खलहों तहीं दुकिय-कम्महीं पर-पुरिसहीं णिवित्ति इह जम्महीं ॥ ५ जो जय-लच्छिएँ खणु वि ण मुच्चइ ॥ ६ तुम्हारिसहुँ कुणारिहिँ दुल्लहु ॥ ७ 'धणु-रुङ्गुल-स्रील-दरिसावणु ॥ ८

3 P S सुरवरु. 4 P A सूहउं. 5 P अपेक्खेवि, S अपिक्खिवि.

- ी 🐧 °रु वयणु. 🖰 Р बुत्तरं. 🕉 Р ८ किं. 4 🗛 हासउं. 🧯 Р ८ मण. 6 Р पहिच्छिउं, s पढिच्छिउ. ७ р s व. ८ р s इच्छिउ.
- I P s वोलिजाइ. 2 P कप्पहुं. 3 A °साणिहं. 4 P s घछहो. 5 A °महन्द°. 6 A 13. °जंगुरू°.
  - [ ११ ] १ समस्त-राज्यं निःकंटकं.
  - [ १३ ] १ राम-घनु=सिंह-पुच्छ.

## सर-णहरारुणेंण दहमुह-मत्त-गड

रामण-रामचन्द-रमणीयहुँ
ताव दसाणणु सयमेवाइड
भसछु व गन्धं-छुद्ध विहडण्फडु
करथल धुणइ झुणइ बुकारइ
'विर्णणित्तऍ पसाड परमेसरि
किं सोहग्गें भोग्गें ऊणड़ किं लीवण्णें वण्णें ही णैंड कहें कजोण के णें ण समिच्छहि

> राहव-गेहिणिऍ 'ओसरु दहवयण

जाणन्तो वि तो वि मं मुज्झिह जाम ण अयस-पडहु उब्भासइ जाम ण छंक्खण-सीहु विरुज्झइ जीम ण सरवरं-धोरणि सन्धइ जाब ण वियड-उरत्थल भिन्दइ सरवरें हंसु जेम दल-विमलइँ जाम ण गिद्ध-पन्ति णिर्षंष्टइ जाम ण दरिसावइ धय-चिन्धइँ ॥ वत्ता ॥ भणुवेय-रुलाविय-जीहें । फाडेवज राहव-सीहें'॥ ९

[ १४]

जाम वोक्ष मन्दोवरि-सीयंहुँ ॥ १ हत्थि व गङ्गा-'वेणि पराइच ॥ २ जाणइ-वयण-कमल-रस-लम्पडु ॥ ३ खेड्डूं करेवि देवि पच्चारइ ॥ ४ हउँ कवणेण हीणु सुर-सुन्दरि ॥ ५ किं विर्थय किं अत्थ-विद्वर्णंड ॥ ६ किं संमाणें दाणें रणें दीणर्डं ॥ ७ जें महएवि-पट्टु ण पडिच्छहिं ॥ ८

॥ घता ॥

णिडभच्छिउ णिसियर-राणैंउ। तुहुँ अम्हहुँ जणय-समाणउ॥ ९

15

[ १५ ]

गेण्हेंवि पर-कल्तु किहँ सुज्झिहि॥ १ जाम ण लङ्काणयिर विणासइ॥ २ जाम ण राम-कियन्तु विवुँज्झइ॥ ३ जाम ण तोणा-जुअलु णिवन्धइ॥ ४ जाव ण वाहु-दण्ड तउ छिन्दइ॥ ५ जाव ण तोडइ दस-सिर-कमलइँ॥ ६ जाम ण णिसियर-बलु आवर्टुइ॥ ७ जाम ण रणें णच्चन्ति कवन्धइँ॥ ८

<sup>7</sup> P **दहमुई,** 8 दहमुहु.

<sup>14. 1</sup> P s °रमणीयहो. 2 P °सीहहो, S °सीयहो. 3 P S लुद्धगंधु. 4 A वंकारह. 5 P S लेड्. 6 P बेण्णि विए, S विण्णिवेए. 7 P S किड. 8 P हीणडं, S हीणडं, A ऊणडं. 9 P रूप्ं, S रूपं. 10 P S बिहू जरं. 11 P S स्वायण्णें. 12 P हीणडं. 13 P S दीणडं. 14 S जेण. 15 P S °राणडं. 16 P सम्बह जाणपसमाणडं.

<sup>15. 1</sup> P जने भासङ, s जनि भासङ. 2 P s कम्लणु. 3 P s विद्यम्ब . 4 P. s. reverse the padas of line 4. 5 P s सरघोरणिवर. 6 A निव्यत्त . 7 A जावत्त इ.

<sup>[</sup> १४ ] १ तटे.

## जाम ण आह्यणें ताव णराहिवइ

 तं णिसुणेंवि आरुहु दसाणणु कीवाणल-पिल्तु लक्केसर 'किं जम-सासण-पन्थें लायिम अवसें भय-वसेण इच्छेसइ ताहैं अवसरें स-तुरक्तु स-रहवरु अय रंत्ति णाणाविह-रूवेंहिं खर-साणडल-विराल-सियालेंहिं रक्खस-सीह-वग्ध-गय-गण्डेंहिं तं उवसग्गु णिएवि भयावणु घोरु रज्हु झाणु संचूरेंवि

> 'जाव ण णीसरिय ताव णिवित्ति महु

'पह्य पओस पणासेवि णिग्गय
" णिसियरि व गय 'घोणाविक्क्रय
सूर-भएण णाइँ रणु मेहेंवि
दीवा पज्जलन्ति जे सयणेहिँ
उद्विउ रवि अरविन्दाणन्दउ
णं सञ्झाएँ तिलैंड दरिसाविड
" णं मम्भीस देन्तु वल-पंत्तिहें
णं जग-भवणहों वोहिड दीवड

॥ वत्ता ॥

कर्ष्यंज्जहि वर-णारायहिं।

पडु राहवचन्दहों पीयहिं॥ ९
[१६]

णं घेणें गंजामाणें पश्चाणणु ॥ १ चिन्तइ विजाहर-परमेसर ॥ २ 'किं उवसग्गु किं पि दिरसाविम ॥ ३ महु मयणिंग समुल्हावेसइ' ॥ ४ गउ अत्थवणहों तीम दिवायर ॥ ५ अट्टहास मेल्लन्तेंहिं भूऍहिं ॥ ६ वहु-चामुण्ड-रुण्ड-वेयालेंहिं ॥ ७ मेस-महिस-वंस-तुरय-णिसण्डेंहिं ॥ ८ तो वि ण सीयहें सरणु दसाणणु ॥ ९ थिय मणें धम्म-झाणु 'आऊरेंवि ॥ १०

॥ धत्ता ॥ जवसग्ग-भयहाँ गम्भीरहाँ । चजविह-आहार-सरीरहाँ ॥ ११ [१७]

हत्थि-हड व सूर-पहराहय ॥ १ भाग-मडप्फर माण-कलक्क्रिय ॥ २ पइसइ णयरु कवाडइँ पेक्केंवि ॥ ३ णं णिसि वर्लेवि णिहालइ णयणेंहिं ॥ ४ णं महि-कामिणि-केर्ड अन्दु ॥ ५ णं सुकहहें जस-पुञ्ज पहाविज ॥ ६ पंच्छलें णाइँ पधाइड रैत्तिहें ॥ ७ णाइँ पुणु वि पुणु सो जो पडीवड ॥ ८

<sup>8</sup> P कप्पजिह, S कप्पजिह, A कप्पिजिहिं. 9 A विजाहिवइ. 10 A पाएहिं.

<sup>16. 1</sup> A घण. 2 P S गजमाणु. 3 P कोहाणल°. 4 A विजाहरु. 5 A णं. 6 A दुझु. 7 A संझ. 8 A खरमंडलवेराल°. 9 A omits °वस.°

<sup>17. 1</sup> P णिसिनर, S णिसियरो. 2 P S सम्मु मडप्फरु. 3 P S "यर बिंदा". 4 P S किड आणंदउ, A "केरड अदड. 5 P वि तिकड. 6 P S जसु. 7 S "पत्तिहैं. 8 P पच्छप्. 9 S रितिहैं.

<sup>[</sup>१६] १ पूरियत्वा.

<sup>[</sup> १७ ] १ प्रथम-प्रहर-संध्या प्रत्यूष-प्रहताः सूर्य-उदयः, प्रभात-संध्या. २ मञ्जेसाटि(हि)ता.

## तिहुअण-रक्खसहीं उवरें पईसरेंवि

॥ घत्ता ॥ दारेंवि दिसि-वहु-मुह-कन्दरु । णं सीय गवेसइ दिणयरु ॥ ९ [ १८]

रयणिहें तिमिरे-णियर-रंऍ भग्गऍ मय-मारिश्व-विहीसण-राणा **खर-दूसण-**सोएण 'णयाणण मन्ति-महल्लएहिं एत्थन्तरें भणइ विहीसणु 'ऍहु को रोवइ णावइ पर-कलत्तु विच्छोइउ' 'मञ्जुडु एउं कम्मु तुह केरउ तं णिसुणेवि सीय आसासिय 'ऍह दुज्जणहों मज्झें को सज्जणु

णिव रावणहों आय ओलग्गऍ॥ १ अवरें वि भुवणेकेक पहाणा ॥ २ णं णिकेसर वर पञ्चाणण ॥ ३ णिय-णिय-आसणेहिँ थिय अविचल भग्ग-विसाण णाइँ वर मयगल॥ ४ णिसुणिय सीय रुअन्ति पंडन्तरें ॥ ५ वारवार अप्पार्णं सोअइ ॥ ६ पुणु दहवयणहें। वयणु पजोइउ ॥ ७ अण्णहें। कासु चित्तु विवरेरउ'॥ ८ कलयण्ठि व पिय-वयणेंहिँ भासिय ॥ ९ णिम्व-वणहों अब्भन्तरें चन्दणु ॥ १०

विहुरें समावडिएँ जो मैइँ धीरवइ

॥ घत्ता ॥ ऍहु को साहम्मिय-वच्छलु। एवड्ड कासु स इँ भु व-बलु' ॥ ११

18

## [ ४२. बायालीसमो संघि ]

पुणु वि विहीसर्णेण तेत्थु 'पडन्तरेंण

दुव्वयणेंहिं रावणु दोच्छेइ। आसण्णड होऍबि' पुच्छइ ॥ [8]

'अक्लहि सुन्दरि वत्त णिभनैती किहिं आणिय तुहुँ एतथु रुर्वन्ती ॥ १ कासु घीय कहि को तुम्हहँ पइ' अवखं वहन्तु विहीसणु जम्पइ॥ २ 'कवणु ससुरु कहि को तुह देवरु अत्थि पसिद्धउ को तुह भायरु ॥ ३

<sup>18. 1</sup> P 'तिमरि', s तिमिरि. 2 A 'गए. 3 P s 'मारीचि'. 4 s अवर. 5 P s वणंतरे. **6 Р А अप्पाणउं.** 7 Р एह, 8 एडु. 8 А महु.

<sup>1. 1</sup> P S दुच्छइ. 2 A होएबिणु. 3 P S णिरुत्ती, A निभंती. 4 P S कहि. 5 A त् **आणिय.** 6 P B एण. 7 A तुरंती.

<sup>[</sup>१८] १ नताननाः.

<sup>[</sup>१] १ पटन्तरेण. २ चिन्तावान्.

सप्परियंण किह तुँहँ एकही <sup>10</sup>कें कडोंण वणवासु पइट्ठी किं माणुसि किं खेयर-णन्दिणी अण्णु वि कवर्णुं तुम्ह देसन्तरु ं एँम विद्वीसण-वयण सुणेविण

> 'अह किं वहुएण हुउँ सीयाएवि

 वन्धेवि राय-पड्डु भरहेसहों सीहोयरहों मडप्फर भञ्जेंवि पुणु कल्लाणमाल मम्भीसेंवि रुहुभूत्तिं णिय-चल्रेणेहिं पाडेंवि र्रामडरिहिं चर्ड मास वसेप्पिण फेडेंवि अईवीरहों वीरत्तण् तेत्थ्र वि पञ्च पंडिच्छेंवि सत्तिज

> हरि-सीय-वलाइँ <sup>12</sup>णं मत्त-गयाङँ

अक्खिह केम वणन्तरें भुही ॥ ४ चकेसरेंण केम तुहुँ दिट्टी॥ ५ किं कुसील किं सीलहों भीयणि॥ ६ कहि वियारेवि णियय-कहन्तरं ॥ ७ लग्ग केहेबऍ जिमें णिसुणइ जैंणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥ लहुअ वहिणि भामण्डलहों । जणयहों सुअ गेहिणि वलहों ॥ ९

तिण्णि वि संचिष्ठिय वणवासहों ॥ १ 'दसउर-णाहर्हें। णिय-मणु रंक्नेंवि ॥ २ 'णम्मय 'मेहेंवि विञ्झु पईसेंवि ॥ ३ वालिखिलु णिय-णयरहों धार्डेवि॥ ४ धरणीधरहों धीय परिणेष्पिण ॥ ५ पइसरेवि खेमञ्जलि-पट्टणु ॥ ६ सत्तुदवणु मसि-वण्णु पवित्तिर्रं ॥ ७ पुण तहों तिणय धीय परिणेप्पिण मुणि-जुअलहों उवसग्गु हरेप्पिण ॥ ८

> ॥ घत्ता ॥ आयइँ सेजाइँ आइयइँ । दण्डारण्णु पराइयइँ ॥ ९

8 P S सहुं परियणणेण. 9 P S मि. 10 P S किं. 11 P S सीलब्सायणि. 12 P S कहि तुम्हई. 13 P S सुणिवि विहीसणवयणु सुहावणु. 14 PS चविजाइ, A कहेब्बइ. 15 PS जिह. 16 After line 8 all the three Mss. read the following as the Ghatta:

[ २ ]

दसरह-तव-कारणु सब्दारणु वज्जयण्ण-सुमइहिँ भरिउ। तं णिसुणहों राहव-चरिड ॥ जिण-वर-गुण-कित्तणु सीय-सइत्तणु

Now these lines occur previously. They have not much relevancy here. They are not spoken by Sitā. The lines that follow this distich are given as heading the following Kadavaka, where they are quite out of place. Hence the above distich is a clear interpolation.

2, 1 P मंजवि, S भंजिवि. 2 P रंजवि, S रंजिवि. 3 A वोलेवि. 4 A रूह्मृहरिष्ठ. 5 8 त्थाणहो घारिवि. 6 P S रामाडरि. 7 A चाडमास. 8 A अङ्घीरहो चीरत्तणु. 9 P A पहिच्छित, 8 पहिच्छित. 10 s पवित्तत, A पवित्तित corrects as पवित्तत. 11 P s सजह, A सेजाए. 12 P S जिड.

<sup>[</sup>२] १ वज्रकर्णस्य. २ नर्मदा-नदी. ३ भिन्न-राजा.

## [3]

तिहैं मि कार्ले मुणि-गुत्त-सुंगुत्तहैं वर्णे आहार-दाणु दिरसार्वेवि पिक्सिहें पक्ख सुवण्ण समारेवि अच्छहुँ जाव तेत्थु वण-कील्पं पासु पहुक्किय करिणि व करिणहों वल-णारायणेहिँ उवलक्खिय गय खर-दूसणाहुँ कृवारेहिँ

संजम-णियम-धम्म-संजुत्तहँ ॥ १
सुरवर-रयण-विरसु विरसावेवि ॥ २
सम्बुकुमारु बीरु संघारेवि ॥ ३
एक कुमारि आय णीय-लीलऍ ॥ ४
पुणु णिल्लज्ज भणइ "मइँ परिणहों" ॥ ५
पुणु थोवन्तरें जाय विलक्खिय ॥ ६
मिडिय ते वि सहुँ समरें कुंमारेंहिँ॥ ७

18

## किं मुक्कु ण मुक्कुं तं सह सुणेवि

॥ घता ॥

सीह-णाउ रणें लक्खणेंण । रामु पधाइउ तक्खणेण ॥ ८

[8]

गड लक्खणहों गवेसड जावेंहिं अज्जु वि जण-मण-णयणाणन्दहों लइउ णाउँ जं दसरह-जणयहुँ चित्तु विहीसण-रायहों 'डोलिड 'ते हुँ आड आसि विणिवाऍवि हुङ्क पमाणहों मुणिवर-भासिड एवं वि करहि महारड दुत्तड एक विणासु अण्णु लज्जिजाइ

हउँ अवहरिय 'णिसिन्दें तार्वेहिँ॥ १ पासु णेहु मेड्ँ राहवचन्दहों'॥ २ हरि-हलहर-भामण्डल-तणयहुँ॥ ३ ' 'तुम्हेंहिँ सुयउं सुयउ जं वोल्लिउ॥ ४ णवर जियन्ति 'भन्ति उप्पाऍवि॥ ५ जिह''खउ लक्खण-रामहों 'पासिउ''॥६ उत्तिम-पुरिसहुँ एउ ण जुत्तउ॥ ७ धिद्धिकारु लोऍ पाविज्जइ॥ ८

॥ घत्ता ॥

णिय- कित्तिहें राय मं भुञ्जहि पाय सायर-रसण-खलन्तियहें। तिहुँयणें परिसक्कन्तियहें॥ ९

<sup>3. 1</sup> P S °सुगुत्तहि. 2 P °संजुत्तेहिं, S °संजुत्तिहिं. 3 P S वण °. 4 A तासु. 5 A छज-बिहुण. 6 P S °दूसणाहु, A दूसणहे. 7 A कुवारें. 8 A कुमारें. 9 P S मुक्कड

<sup>4. 1</sup> P S मइ, A महु. 2 P सुभंड सुभंड. 3 P S हड, A तहेड. 4 A ए ब्वित, P एव बि corrected as एव हि. 5 A भवर. 6 s कित्तिहिं. 7 P S भजाहि. 8 P S तिहुचण.

<sup>[</sup>४] १ राक्षसेन. २ विस्मितः चिन्तातुरोऽभूत. ३ हे रावण, श्रुतं त्वया. ४ विभीषणो( ण उ॰) वाच, पूर्वे ते दशरथ-जनकादीनां विनाशं कृत्वा अहं आगतः. ५ मम भ्रान्ति उत्पद्यते, ते नवरं जीवन्ति. ६ रावणस्य.

रावेण जे रमन्ति परदारहँ
जिहें ते सत्त णरय भय-मीसण
हुहुहुहुहुहुहुँहुँहुँ नत स-उपहव
' रयणि'-सकर-वालुय-पङ्क-पह
तिहें असरालु कालु अच्छेवंड
तिण्णि सत्त वीसद्ध रउहइँ
पुणु तेतीस-जलहि-परिमाणइँ
जो पुणु णरउ णिगोउ सुणिजइ
" तें कर्जे पर-दारु ण रम्मइ

आरुड्ड दसीस "तिहुँ खण्डहुँ मञ्झें

" तो अवहेरि करेवि विहीसणें सीय वि पुष्फ-विमाणें चडाविय संचक्षेत्र णिय-मण-परिओसें 'सुन्दरि पेक्खु महारत पट्टणु सुन्दरि पेक्खु पेक्खु चत्र-वारइँ '' सुन्दरि पेक्खु पेक्खु घय-छत्तइँ सुन्दरि पेक्खु महारत राजलु सुन्दरि पेक्खु महारत राजलु सुन्दरि करहि महारत वृत्तत सुन्दरि करि पसात लड्ड चेलिई

महु जीविउ देहि चडु गयवर-खन्धें [٤]

दुक्खइँ ते पावन्ति अपारइँ ॥ १ हसहसहसहंसन्त स-हुवासण ॥ २ सिमिसिमिसिमिसिमन्त-'किमि-कइम ॥ ३ धूमप्पह-तमपह-तमतमपह ॥ ४ पहिंऌऍ जवहि-पमाणु जिवेवच ॥ ५ सत्तारह वावीस समुद्दइँ ॥ ६ जिह दुक्खइँ गिरि-मेरु-समाणइँ ॥ ७ मेइणि जाव ताव तहिँ छि जैइ ॥ ८ तं किजाइ जं सुगैइहिँ गम्मइ'॥ ९

॥ घता ॥

'किं पर-दारहें। एह किय । अक्खु परोईंय कवण तिय'॥ १०

[ 8 ]

चिडिउ महम्गएँ तिजगविह्नसणेँ ॥ १ पृष्टणें हट्ट-सोह दिसाविय ॥ २ झहिर-पडह-तूर-णिम्घोसें ॥ ३ वरुण-कुवेर-वीर-दल्बट्टणु ॥ ४ णं कामिणि-वयणइँ स-वियारइँ ॥ ५ पप्फुहियइँ णाइँ सयवत्तईँ ॥ ६ हीर-गहँणु मणि-खम्भ-रमाउलु ॥ ७ लइ चूडउ कण्डउ किसूत्तउ ॥ ८ चीणउ लैं।डु घोडु हिरकेलिउ ॥ ९

॥ घता ॥

वोल्लहि वयणु सुहार्वणउ । लड महएवि-पसाहणउ' ॥ १०

<sup>5. 1</sup> P A रामण. 2 P A °ह संहसंतहुआसण. 3 S °हुहंति. 4 A बहु°. 5 P S A रचणी-सकर°. 6 S अच्छेब्बड. 7 P S पहिल्ड. 8 P S जिज्ञह. 9 P S सुहगह. 10 P S द्साणणु. 11 P A तिहु, S तिह. 12 A प्राई.

<sup>6.</sup> 1 P S संचित्रिंड.  $2 P \Lambda$  भवियारह.  $3 \Lambda$  गहुण. 4 P S चेळ्ड.  $5 \Lambda$  चीणढं. 6 P छाडू, S णाडु.  $7 S \Lambda$  सुदावणडं.

## [७]

सम्पेइ दक्खवन्तु इय सेजप् 'केसिर्न णियय-रिद्धि महुँ दावहि एं जं रावण रज्जु तुहारर्न एं जं पृष्टुणु सोमु सुदंसणु एं जं रावस्तु णयण-सुहङ्करु एं जं दावहि खणें खणें जोष्टणु एं जं कण्ठें कड़ स-मेहलु रहवर-तुरय-गइन्द-सयाइ मिं दोच्छिड रावणु राहव-भज्जऍ॥ १ अप्पड जणहों मञ्झें दिरसंगविहि॥ २ तं महु तिण-समाणु हलुआरड॥ ३ तं महु मणहों णाइँ जमसासणु॥ ४ तं महु णाइँ मसाणु भयङ्करु॥ ५ तं महु मणहों णाइँ विस-भोयणु॥ ६ सील-विहूणँहँ तं मलु केवलु॥ ७ आयहिँ महु पुणु गण्णु ण काइ मि°॥ ८

#### ॥ घता ॥

सग्गेण वि काइँ किं समलहणेण जिहेँ चारित्तहों खिण्डणड । महु पुणु सीछु जें मण्डणड'॥ ९ [८]

जिह जिह चिन्तिय आस ण पूरइ
'विहि तेत्तड़ देइ जं विहियंड हुँ कम्मेण केण संखोहिड धिध अहिलसिय कुणारि विलीणी आंथहें पासिड जाड सु-वेसड एव विचित्तु चित्तु साहारेंवि सीयंप समड खेडुं आमेळेंवि णरवर-विन्देंहिं परिमिड दहमुह

तिह तिह रावणु हियएँ विसूरइ ॥ १
किं वंढ जाइ णिकंं।डएँ लिहियंड ॥ २ ।
जाणन्तो वि तो वि जं मोहिड ॥ ३
बुण्ण-कुरङ्गि जेम मुह-दीणी ॥ ४
मह घरें अत्थि अणेयंड वेसड'॥ ५
दुक्खु दुक्खु मण-पसंह णिवारेंवि ॥ ६
तं गिवाणरमणु वणु मेहेंवि ॥ ७
संचिह्निड णिय-णयरिहें अहिमुहु ॥ ८

#### ॥ घता ॥

गिरि दिहु तिकूडु रवि-डिम्भेहें। दिण्णु जण-मण-णयण-सुहावर्णंड । णं महि-कुलवहुअऍ थर्णंड ॥ ९

<sup>7. 1</sup> s A संपय. 2 P s A कित्तिड. 3 P दरिसावहिं, 5 दरिसावहिं. 4 P s जं दावहि. 5 A तुहारडं. 6 P s विहुणेहिं. 7 A सयाई. 8 P s A आयहि. 9 A काई. 10 P A खंडणड.

<sup>8. 1</sup> P विहिन्न उं. 2 A वहु. 3 A निहालण्. 4 P लिहिन्न उं. 5 A कुमारि. 6 Ps भायहो. 7 Ps भणेयसुनेस उ. 8 P सीयहे, S सीयहिं. 9 P खेडू, S पेडु. 10 S A °वणउं. 11 PS हिम्हहो. 12 A थणउं.

## [9]

णं धरु घरहें गब्भु णीसरियंड पहिलंड वणु णामेण पड्ण्णंड वीयंड जण-मण-णयणाणन्दणु र तह्यंड वणु सहसेड सहीवंड चडथंड वणु णामेण समुचंड चारण-वंणु पञ्चमडं रवंण्णंड छट्टंड वणु णामेण णिवोहंड सत्तमु वणु सीयं सच्छायंड सेत्तिहैं उववणेहिं परियरिय ॥ १
सज्जण-हियं जेम वित्थिंण्ण ॥ २
णावइ जिणवर-विम्बु स-चन्दण ॥ ३
जिणवर-सासणु णाइँ स-साव ॥ ४
वग-वलाय-कारण्ड-सकोश्व ॥ ५
चम्पय-तिलय-वडल-संछण्णे ॥ ६
महुअर-रुणुरुण्टन्तु सुसोहर्षे॥ ७
पमवर्षाणु णाम-विक्खांय ॥ ८

तिहँ गिरिवर-1ंपैहें थिय गयवर-खन्धें

19

15

॥ घता ॥

सोहइ लङ्काणयरि किह । गहिय-पसाहण वहुअ जिह ॥ ९

## [ 80 ]

ताव तेत्थु णिज्झाइय वीवि असोय-मालिणी हेमवण्ण स-पओहर मणहर णांडूँ कामिणी ॥ १ चउ-दुवार-चउ-गोउर-चउ-तोरण-रवण्णिया चम्पय-तिलय-वउल-णारङ्ग-लवङ्ग-छण्णिया ॥ २ तिहँ पएसे वइदेहि ठवेष्पिणु गउ दसाणणो झिर्ज्ञमाणु विरहेण विसंथुल विमणु दुम्मणो ॥ ३ मयण-वाण-जज्जरियउ जरिउं दुवार-वारओ ३ दूइआउ आवन्ति जन्ति सयवार-वारओ ॥ ४ वयणंपिहं खर-महुरेहिं मुह सूसई विसूरए छोहें छोहें णिवर्डन्तए जूआरो व जूरए ॥ ५

<sup>9. 1</sup> P सत्तेहि, S सत्तिहि. 2 A पहिलाउं. 3 P A पहण्णाउं. 4 P हिश्वाउं. 5 P बिच्छिण्णाउं, S विच्छित्वाउं, A विच्छित्वाउं. 6 P सुहावाउं. 7 A पिउ. 8 A पंचमाउं. 9 S स्वण्णाउं, A स्वक्षाउं. 10 P A संच्छण्णाउं. 11 P सुसोहाउं. 12 P पडमुजाणु, S पडमुजाणु. 13 P णामें, S णामे. 14 P विक्खायाउं. 15 P मज्जे, S मज्जि.

<sup>10. 1</sup> PS वाइ. 2 PS A णाइ. 3 PS सिजमाणु. 4 P दूमणो, S दूमणे. 5 P जिरियंड. 6 PS दुस्वारवारट. 7 PS वारट. 8 P वयणहिं, S वयणहिं. 9 PS सुसह विस्रहं. 10 P णिवंडतिए, S णिवंडतिह.

सिरु धुणेई केर मोडइ अङ्घ वलेइ कर्म्पए अहरु लेवि णिज्झायइ कामसरेण जर्म्पए ॥ ६ गाइ वाइ उबेछइ हरिस-विसाय दांवए वारवार मुच्छिजइ मरणावत्थ पार्वए ॥ ७ चन्दणेण सिक्षिजइ चन्दण-लेर्ड दिर्जंए चांमरेहिं विजिज्जइ तो वि मणेण झिंजेए ॥ ८

॥ घत्ता ॥

किं रावणु एक्ह जिणें-धवलु मुएवि जो जो गर्रंअइँ गर्जियंख । कामें को ण परज्जियत ॥ ९

[ ११ ]

थिएँ दसाणणें विरह-भिम्भछे
'एत्थु महु को कुइएँ छक्खणे
णिहु सम्बु जें दूसणो खरो
भणइ मन्ति सहसमइ-णामेंणं
छक्खणेण सह साहणेणं वा
दुत्तरे दुसखार-सायरे
रावणस्स पवछं वछं महा
किं मुएण दूसणेण सम्बुणा

जाय चिन्त वर-मन्ति-मण्डले ॥ १ सिद्धु जासु असि-रयणु तक्खणे ॥ २ होई कु-इ ण सावण्णु सो णरो'॥ ३ 'कवंणु गहणु एकेण रामेंणं॥ ४ रह-तुरङ्ग-गय-वाहणेण वा॥ ५ किं पएसु विच्ची-भयक्करे ॥ ६ अत्थि वीर एकेक दूसहा॥ ७ सायरो किमोई विन्दुणा'॥ ८ 10

15

तं वयणु सुणेवि 'किं वुच्चइ एकु ॥ घता ॥

विहर्सेवि पर्खामुह भणइ। जो एकु जें सहसइँ हणइ॥ ९

[ १२ ]

अण्णुऍ णिसुअ वत्त मइँ एहिय जे जे णरवइ के-इ कइद्धय रार्वण-मन्दिरें णीर्संन्देहिय ॥ १ जम्वव-णल-सुगगिवङ्गङ्गय ॥ २

<sup>11</sup> P s धुणेबि. 12 P s कर. 13 P s कंपह. 14 P s जिरेण. 15 P कंपह, s कंपहे. 16 P s दावहे. 17 P s पावहे. 18  $\Lambda$  लेख. 19 P s दिजाह. 20 s चामरेण. 21 P s क्रिजाहे. 22 P s गरुबह,  $\Lambda$  गरुबहे. 23 P गजिब्बं. 24 P s जिणु.

<sup>11. 1</sup> P S A बिच. 2 A हुइ ण काई. 3 P कमणु. 4 A सारणेण. 5 A वीची. 6 P S किंसी°, A किसी. 7 A पंचाउडु.

<sup>12. 1</sup> Ps हामण. 2 P जिस्संदेहिण, 8 जिस्संदेहिण.

समज विराहिएण वण-सेवहँ तं णिसुणेवि दसाणण-भिच्चें 'एह अज़ुत्त वत्त पहुँ अक्लिय का वि अणङ्कक्सम वलवन्तहों ं तं किं माम-वड्ड वीसरियड तो एत्थन्तरे भणइ विहीसण् एवहिँ सो उवाउ चिन्तिजङ एम भणेवि चउहिस ताडिय

मिछिया वासएव-वलएवहँ'॥ ३ बुच्चइ पद्मामुँह मारिचें॥ ४ रावण मुऍवि ण अण्णहें। पक्खिय ॥ ५ दिण्णी' खरेण घीय हर्णवन्तहों ॥ ६ जें पडिवक्खें मिलड भय-डरियउ'।। ७ 'केत्तिज चैंबह वयण सुण्णासण् ॥ ८ लक्का-णाह जेण रक्लिजाइ' ॥ ९ पुरें आसालिय विज्ञ भमाडिय ॥ १०

॥ घता ॥

दिंदु माया-पायारु किउ। रर्जी स यं भु झन्तु थिउ ॥ ११

तियसह मि दुल्ह्य णीसङ्क णिसिन्द

अउँझा-कण्डं समत्तं !

औहचुएवि-पडिमोवमाएँ आहचम्विमाए (?)। वीअमउज्झा-कण्डं

सयम्भु-घरिणीऍ छेईंवियं ॥

<sup>3</sup> A पंचारह. 4 s omits this pada. 5 P ह दिण्ण. 6 P हणुमंतहो. 7 s पहिचेक्स, A पडिवन्सें. 8 P S वयणु चवह. 9 A आसाली. 10 A रजाउ सई. 11 A. does not read this Gatha, 12 Ps अवज्ञा, A अउमा. 13 P छेहाबिज, s केहबि.

## कइराय-सयम्भुएव-किउ

# पउमचरिउ

#### **>₩**ૹૹૠ~~

## तईयं सुन्दरकण्डं

[ ४३. तियालीसमो संघि ]

एहऍ अवसरें किकिन्धपुरें णंगउ गयहों समावडिउ। सुग्गीवहों विड-सुग्गीउ रणें तारा-कारणे अविभडिउ ॥

[8]

पडिवक्खु जिणेवि ण सिक्क्यिड णं हियवऍ सूलें सिहवड सुग्गीउ भमन्तु वणेण वणु वलु दिहु सयलु सर-जज्जरिङ कत्थइ सन्दण सय-खण्ड किय कत्थवि लोट्टाविय हत्थि-हड कत्थइ छिण्णइँ धय-चिन्धाइँ कत्थइ रह-तुरय-गर्यासणइँ

> तं तेहउ किकिन्धेसरेंण उम्मेट्टें लक्खण-गयवरेंण

रणु मीसणु जं जें णियच्छियउ 'ईमु काइँ महन्तर अञ्चरित्र तं वयणु सुणेंवि दूमिय-मणेंण 'कैंगें वि देसरहु तहें। सुअ वेण्णि जण वण-वासें पड्ड विसण्ण-मण ॥ ४

विद्याणंड माण-कलङ्कियंड ॥ १ माया-सुग्गीवें 'घिलयें ॥ २ संपाइड खर-दूर्सणहँ रणु ॥ ३ ैतिलँ-मेत्तु खुरुप्पेंहिँ कप्परिउ ॥ ४ कत्थइ तुरङ्ग णिज्जीव थिय ॥ ५ कत्थइ संउपेंहिं खजान्ति भड ॥ ६ कत्थइ णच्चन्ति कवन्धाइँ ॥ ७ हिण्डन्ति समेरे सुण्णासणंइँ ॥ ८

॥ घता ॥ भय-भीसावणु 'दिङ्कु 'रणु । णं विद्धंसिड कमल-वणु ॥ ९ [२]

> खर-दूसण-परियणु पुच्छियउ ॥ १ वलु सयलु केण सर-जज्जरिउ' ॥ २ वुच्चइ खर-दूसण-परियणेण ॥ ३

<sup>1. 1</sup> A विदाणउं. 2 A °दूसणहो. 3 P S तिलु°. 4 PS 'सणाई. these words.

<sup>1</sup> P एउ, S यड. 2 P S अच्छरिड. 3 S कु. 4 P A दसरहो.

<sup>[</sup>१] १ निर्घाटितः. २ तिलमात्रं खण्डं खण्डं कृत्वा. ३ भासनानि.

सोमित्ति को वि चित्तेण थिरु असि-रयणु लइउ 'तियसहुँ वैलिख कूवारें गय खर-दूसणहुँ अब्भिई ते वि सहुँ लक्खणेंण

तें सम्बुकुमारहें खुडिउ सिरु॥ ५ चन्दणहिहें जोबणु दरमलिख ॥ ६ अजयहुँ जय-लिछ-विद्वसणहुँ ॥ ७ तेण वि दोहाँविय तक्खणेंण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

[३]

केण वि मणें अमरिस-कुद्धऍण पाडिउ जडाइ लग्गन्तु कुर्दे

हिय गेहिणि वर्णे राहवहों। एत्तिउ कारणु आहवहें।'॥ ९

एहिय णिसुणेंवि संगाम-गइ " 'किर पइसिम गम्पि जाहुँ सरणु एहऍ अवसरें को संभरमि तेण वि रिच जिणेंवि ण सिक्क्यिं किं अन्भत्थिर्जंइ दहवयणु अर्म्हडूँ विणिवाऍवि वे वि जण " खर-दूसण-देह-विमईणहुँ चिन्तेविणु किकिन्धाहिवेंण 'तं गम्पि विराहिउ एम भणु पिय-वयणेंहिं दूउ विसज्जियउ

चिन्ताविड किकिन्धाहिवइ।। १ किउ दइवें तैहैं मि णवर मरणु ॥ २ किं हणुअहें। सरणु पईसरमि ॥ ३ पैचेल्लिउ हउँ णिरत्थु कियउ ॥ ४ णं णं तिय-रुम्पडु लुद्ध-मणु ॥ ५ सहुँ रर्जे अप्पुणु लेइ धण ॥ ६ वरु सरणु जोमि रहु-णर्न्दणहुँ' ॥ ७ हकारिज मेहँणाज णिर्वेण ॥ ८ बुच्चइ सुग्गीउ आउ सरणु'॥ ९ गड मैच्छैर-माण-विवज्जियस ॥ १०

'सुग्गीड सुर्तारा-कारणेंण

॥ घत्ता ॥ विड-सुग्गीवें घलियउ ।

किं पैंइसरहु किं म पइसैरज तुम्हहँ सरणु सैमिछियज'।। १२

तें बुत्तु विराहिड जोकरेंवि ॥ ११

[8]

तं णिसुणेंवि हरिस-पसाहिएण " 'हउँ घण्णेउ जसु किकिन्धराउ

पायाल-लङ्क-पुरे पइसरेवि

'पइसरज' पवुत्तु विराहिएण ॥ १ अहिमाणु मुएँप्पिणु पासु आउ' ॥ २

<sup>5</sup> A बिलेडं. 6 P S °व्सणाहु. 7 P S °विह्सणाहु. 8 P मान्भिष्ट, S मासिट. 9 A सरसिक्ठिय.

<sup>1</sup> P s जाह गंपि. 2 P s जबर ताह मि. 3 P पश्चित्रड, S पश्चित्रड. 4 P अब्सरियणड. 5 A अम्हेहिं. 6 P विमह्णाहुं, अ विमह्णाहु. 7 P जाहु, अ जाहुं. 8 P S जंदणाहु. 9 P S हेमणाउ,  $\Lambda$  मेहनाउ.  $10~{
m P~S}$  मंधरगमण $^{f a}$ .  $11~{
m P~s}$   $^{f c}$ पुरु.  $12~{
m S}$  वि तारा.  $13~{
m A}$  पड्सउ 🕏 व म पद्दसरड. 14 P पद्दसड corrected as पद्दसरड, s पद्दसड.

**<sup>4.</sup>** 1 P A धण्णडं. 2 P सुर्विणु.

<sup>[</sup>२] १ देवानाम्.

<sup>[</sup> ३ ] १ खरद्सणानाम्. २ ( P.'s. reading ) उत्तालः. ३ समायातः.

**\$0 8, 2—**9; 4, 9—9; **2,** 9—4]

संमाणिख गड पहाडू दूड तं तूरहँ सहु सुणेवि तेण 'सहुँ साहणेण कण्टइय-देहु तं णिसुर्णेवि णयणाणन्दर्णेण 'सुग्गीव-वालि इय भाइ वे वि एह वि जिणेवि केण वि खलेण

वर-वाणर-धड सूररय-सुड

स-विराहिय छक्खण-रामएव तिण्णि मि सुग्गीवें दिद्व केम चड दिस-गय एकहिँ मिलिय णाइँ संमार्णेवि पुच्छिय लक्खणेण तं वयणु सुर्णेवि सबहुँ महन्तु 'वण-कीलऍ गड सुग्गीड जॉम थोवन्तरें वालि-कंणिहु आउ णउ जाणिउ विण्हिं मि कवणु राउ

> सुग्गीव-जुअलु कोड्ड्रांवणड वलु अद्भर सुग्गीवहीं तणैर

एत्तहें वि सत्तन् अक्लोहणीउ थिउ साहणु अद्घोवद्धि होवि मायासुग्गीवहों मिलिई अङ्ग एत्तर्हें वि बीरु विप्फुरिय-वयणु सुन्दरकण्डं-तियालीसमो संधि [१७५

पइसारिच पहु आणन्दु हूच ॥ ३ सो बुत्तु विराहिड राहवेण ॥ ४ आवन्तउ दीसइ कवणु एहु'॥ ५ बुच्चइ चन्दोयर-णन्दणेण ॥ ६ बहुारउ गउ पबज्ज लेवि ॥ ७ वण-वासहें। घछिउ भुअ-वलेण ॥ ८ ॥ घता ॥

तारा-बल्लहु विउलमइ। जो सुबइ कहि मि कहाणऍहिं ऍहु सो किंकिन्धाहिवइ'॥ ९ [ 4 ]

> वोक्षन्ति परोप्परु जाव एव ॥ १ आगर्मेण तिलोअ तिवाय जेम ॥ २ वइसारिय णरवइ जम्ववाइ ॥ ३ 'तुम्हहँ अवेहरिड कलत्तु केण' ॥ ४ र्णेमियाणणु पभणइ जम्ववन्तु ॥ ५ थिउ पइसेंवि विडसुग्गीउ ताम ॥ ६ सामन्त-मन्ति-मण्डल-सहाउ ॥ ७ मणें विम्भउ सबहों जणहों जाउ ॥ ८ ॥ घत्ता ॥

पेक्केंवि रहस-समुच्छ्ळिउ । मायासुग्गीवहें। मिलिर्ड ॥ ९ [ 8 ]

20

25

एर्त्तेहें वि सत्त अक्खोहणीउ ॥ १ अङ्गङ्गय विहडिय सुहड वें वि ॥ २ अङ्गउ सुग्गीवहों रणे अभङ्गु ॥ ३ <sup>°</sup>विहिँ सिमिरेहिँ वे वि सहन्ति भाइ णिसि-दिवसेहिँ चन्दाइच णाइँ ॥ ४ सुउ वाछिहें णामें चन्दिकरणु ॥ ५

<sup>5. 1</sup> PS अवहरिय. 2 PS णविका". 3 A विल सुग्गीड. 4 A विण्ह वि. 5 A को हु।वणडं. 6 s 🛦 तणंडं. 7 P मिलिअड.

<sup>6. 1</sup> P. A. omit this pada. 2 s एत्तहि. 3 A होवि. 4 A मिलिडं. 5 A कहंगु. 6 PSA विहि.

<sup>[</sup>५] १ अधोमुखः.

१७६ ] सयम्भुकिउ पडमचरिउ

यिउ तारहें रर्वस्तणु अभउ देवि जुज्झन्तु जिणेसइ जो जि अजु विहिं एकु वि णउ पइसारु लहइ ''सच्चउ' आहाणउ एहु आउ ' असहन्त परोप्परु हुक वे वि "जइ दुक्कहों तो महु मरहों वे वि ॥ ६ तहों सयलु स-तारउ देमि रज्जु"॥ ७ णल-णीलहुँ पुणु सुग्गीउ कहइ ॥ ८ परथारिउ जि घेर-सामि जाउ"॥ ९ णिय-णिय-करवालइँ करेंहिँ स्रेवि ॥ १०

।। घता ।।

किर जाम भिडन्ति भिडन्ति ण वि मुक्कद्कुर्सं मत्त गइन्दं जिह ताव णिवारिय वारऍहिँ। ओसारिय कण्णारऍहिँ॥ ११

[0]

" ओसारिय जं पुरवर-जणेण अण्णेक-दियहें जुज्झन्ति जाम "मरु मरु सुग्गीवहों मलिड माणु" "हणु हणु" भणन्तु हणुवन्तु पत्तु "सुग्गीव माम मा मणेंण मुज्झु " जह ण वि भञ्जमि भुञ्ज-दण्ड तासु तं वयणु सुणेंचि किक्किन्धराउ ते भिडिय वे वि कण्टइय-देहं

थिय णयरहों उत्तर-दाहिणेण ॥ १
पवणञ्जय-णन्दणु कुविउ ताम ॥ २
सण्णासु सुहड-साहण-समाणु ॥ ३
पभणइ णिरु रहसुच्छित्य-गत्तु ॥ ४
विड-भडहों पडीवउ देहि जुज्झु ॥ ५
तो ण होमि पुत्तु पवणञ्जयासु" ॥ ६
तहों उप्परि गलगज्जन्तु आउ ॥ ७
णवं-पाउसें णं जैल-भरिय-मेह ॥ ८

॥ घत्ता ॥

असि-चाव-चक्क-गय-मोग्गरेंहिँ हणुवन्तें अण्णाणेण जिह जिह सिक्किउ तिह जुन्झियउ । अप्पर परु वि ण वुज्झियउ ॥ ९

[6]

जं विहि मि मज्झें एक वि ण णाउ सुम्गीउ वि पाण लएवि णहु किर पइसइ खर-दूसणहँ सरणु "तहैं णिसुंणिय तुम्हहँ तणिय वत्त तो विर सुम्गीवहों करें 'परित्त जं हरि अब्भित्थेउ जम्बवेण

20

गड वर्लेवि पडीवड पवणजाड ॥ १ णं मयगलु केसरि-घाय-तर्द्धु ॥ २ किड णवर कियन्तें तहु मि मरणु ॥ ३ जिह चडैदह सहसेकहें। समत्त ॥ ४ सरणाइड रक्खहि परम-मित्त' ॥ ५ सुग्गीड वुत्तु पुणु राहवेण ॥ ६

7 P S कारणे; P marginally notes 'स्वलण' पाटे. 8 A देवि. 9 P S सो लोयाहाणड, A आहाणडे. 10 P S परवास्त्र. 11 P घरे, S घरि. 12 P A सुकंतुसु. 13 P S गईदु.

- 7. 1 P S देहु. 2 P S ण जव . 3 P सजल मेह, S सजलमेहु.
- 8. 1 A सम्मीवड. 2 P णिसुणेबि, S णिसुणिवि. 3 P S चडहह.

<sup>[</sup>८] १ दया रक्षा वा.

'तुहुँ महुँ आसर्हेवि आउ पासु अक्खहि हुउँ सरर्णंड जामि कासु ॥ ७ जिह तहँ तिह हुउ मि कल्स-रहिउ वर्णे हिण्डमि काम-गहेण गहिउ'॥ ८

।। घसा ।।

सुग्गीवें वुच्चइ 'देव सुणें कुसल-वत्त सीयहें तणिय। जइ णाणमि तो सत्तमप् दिणें पइसि 'सर्लहं हुआसणिय' ॥ ९ [0]

जं जाणइ-केरउ लइउ णामु 'जइ आणहि कंन्तेहें तणिय वस सत्तमऍ दिवसें एत्तडउ वुज्झ भुआविम तं किकिन्ध-णयरु अण्णु मि तुह केरड हर्णमि सन्तु वम्भाणु भाणु गैङ्गाहिसेड बुईं विहफइ सुक्कु सणिच्छरो वि एसिय मिलेवि रक्खन्ति जो वि

<sup>¹</sup>तं विरह-विसन्थुलु भणइ रामु ॥ १ तो वयणु महारड णिसुणि मित्त ॥ २ करें लायमि ताराएवि तुज्झु ॥ ३ दक्खवमि छंत्त-धय-दण्ड-पर्वंरु ॥ ४ परिरक्खइ जइ वि कियर्न्त-मिसु ॥ ५ अङ्गारड ससहरु राहु केड ॥ ६ जैम् वरुण कुवेरु पुरन्दरो वि ॥ ७ जीवन्तु ण छुट्टइ वहिर तो वि ॥ ८

15

॥ घत्ता ॥

जइ पइज ण पूरमि एत्तडिय जइ ण करमि सज्जणहँ दिहि। सत्तमऍ दिवर्से सुग्गीव महु पत्तिय तो सण्णास-विहि'॥ ९ ि १० ]

सीराउहु पइजारूढु जं जें संच्छु विराहिउ दुण्णिवार ते चिलिय चयारि वि परम-मित्त णं चलिय चयारि वि दिस-गइन्द णं चलिय चयारि वि सुर-णिकाय णं चिखय चयारि 'विरिक्न-वेय अह वण्णिएण किं एत्तडेण थोवन्तरें तरल-तमाल-छण्ण

संचल्ल असेसु वि सिमिरु तं जें ॥ १ सुग्गीं रामु लक्खण-कुमारु ॥ २ णावइ कलि-काल-कयन्त-मित्त ॥ ३ णं चलिय चयारि वि खय-समुद्द ॥ ४ णं चलिय चवल चउविह कसौय॥ ५ उवदाण-दण्ड णं साम-भेय ॥ ६ णं चलिय चयारि वि अप्पणेण ॥ ७ 25 जिण-धम्मु जेम सावय-रवण्णु ॥ ८

<sup>4</sup> P A सरणंड. 5 P S संख्य.

<sup>9. 1</sup> A omits this pada. 2 P कंतहो, s A कंतहिं. 3 A पउर. 4 P हणड. 5 P A कियंतु. 6 Ps बुद्द विष्फद्द. 7 Ps जम. 8 Ps जह.

<sup>10.</sup> 1 P णिकाय, 8 कषाय.

२ चितायाम्.

<sup>[</sup>९] १ ईश्वरः.

<sup>[</sup> १० ] १ ब्रह्मणः वेद-चतुष्ट्य. स॰ प॰ च॰ २३

॥ घत्ता ॥ सुग्गीबें रामें लक्खणेंण गिरि किकिन्धु विहादियन । पिहिमिऍ उद्याऍवि सिर-कमलु मजडु णाइँ दरिसावियन ॥ ९ [११]

 थोवन्तरें धण-कञ्चण-पडर णं णहयलु तारा-मण्डियड णं 'हणुअ-विद्वसिउ मुह-कमलु णं णीलालक्किउ आहरणु सुग्गीव-वन्तु णं हंस-सिरु " माया-सुग्गीवें मोहियउ एत्थन्तरें विद्धर्य-कलयलेंहिं सोमित्ति-विराहिय-राहवेंहिं

> सुग्गीवहों विहुरें समावडिएँ वेढिजाइ तं किक्किन्धपुरु

वेढेप्पिणु पद्दणु णिरवसेसु सुग्गीवें रामें लक्खणेंण 'किं वहुणा कहें परमत्थु तासु '' तं वयणु सुणेंवि कप्पूरचन्दु दुज्जड माया-सुग्गीड जेत्थु जो पेसिड रामें लक्खणेंण 'णड णासइ अज्जु वि एउ कज्जु पहु पाण लएप्पिणु णासु णासु लिक्क इतं किकिन्धणयर ॥ १ णं कव्व कइ द्वय-चिद्वयुव ॥ २ विह्नसे सयवतु णाइँ स-जलु ॥ ३ णं कुन्द-पसाहि विवल-बणु ॥ ४ णं झाणु मुणिन्दहुँ तंणे विरू ॥ ५ कुसलेण णाइँ कामिणि-हिय ॥ ६ जम्बव-कुन्देन्दणील-णलेंहिँ ॥ ७ सब्वेहिँ णिव्यूह-महाहर्वेहिँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥ . ऍ वहु-संमाण-दाण-'मर्णेहिं । णं रवि-मण्डलु णव-घर्णेहिं ॥ ९ [१२]

पहिवा दूउ विड-भडहों पासु ॥ १ सन्देसउ पेसिउं तक्खणेंण ॥ २ ंजिम भिडु जिम पाण लएवि णासुं ॥ ३ संचलु णाइँ खयकाल-दण्डु ॥ ४ सह-मण्डेवें दूउ पइंदु तेत्थु ॥ ५ सन्देसउ अक्खिउ तक्खणेंण ॥ ६ कहों तिणय तार कहों त्रणंड रज्जु ॥ ७ जीवन्तु ण खुट्टहि अवसु तासु ॥ ८

॥ धत्ता ॥

सन्देसड विड-सुम्गीव सुर्णे पुणरवि सुम्मीवहों तर्णे । सहुँ सिर-कमलेण तुहारऍण रज्जु लएक्वड अप्पणड ।। ९

<sup>11. 1</sup> P अइस्तय°, S कयस्य°. 2 P S मुणिंदहो. 3 S A तणउं. 4 A तं माया सुकोबे हियड. 5 P S विद्यार 6 P S विदाहिव°. 7 P S भाणिहिं, S °माणिहिं.

<sup>12. 1</sup> P S दिज्ञह. 2 A कि. 3 S कप्पूरचंडु. 4 A कहि. 5 A तणडं. 6 P S A तणड. 7 A लएसइ अप्पणडं.

<sup>[</sup>११] १ चिनुको. २ सर-विशेष, अन्यत्र नाल.

तं वयस सुर्जेव वयस्य स्टेंग आएस दिण्यु णिय-साहणहों पावहों मुण्डावहों सिर-कमलु दू अहों दू अत्तणु दक्खवहों पहु मन्तिहिं दुक्खु णिवारियज एत्तहें वि णरिन्दु ण संठियज सण्णेहेंवि स-साहणु णीसरिज पडिवक्ख-पक्ख-संक्खोहणिहिं [ १३]

आरुहें दुहें विड-अहेंण ॥ १
'वित्थारहों भारहों आहणहों ॥ २
सह णासें छिन्दहों भुअ-जुअछ ॥ ३
पाहुणंज कयन्तहों पहुवहों ॥ ४
सुगीव-दूच गड सारियड ॥ ५
णिय-सन्दर्ण-बीहें परिट्वियड ॥ ६
पश्चक्ख णाइँ जमु अवयरिड ॥ ७
णिगाड संनेंहिँ अक्सोहणिहिँ ॥ ८

॥ घता ॥

सुग्गीवहों रामहों छक्खणहों हेमन्तहों गिम्भहों पाउसहों वि**ड-सुग्गी**च गम्पि भिडिच । णं दुक्काळु समावडिच ॥ ९ 18

[ {8}]

अब्भिट्टइँ वेण्णि मि साहणाइँ जिह मिहुणइँ तिह अणुरंत्ताइँ जिह मिहुणइँ तिह कलयल-करंडँ जिह मिहुणइँ तिह उसियाहरइँ जिह मिहुणइँ तिह जुज्ज्ञावरइँ ॥ ५ जिह मिहुणइँ तिह अञ्चुब्भडइँ जिह मिहुणइँ तिह शिच्चेद्वियईँ जिह मिहुणइँ तिह णिक्चेद्वियईँ जिह मिहुणइँ तिह णिच्चेद्वियईँ

जिह मिहुणइँ तिह हरिसिय-मणाइँ॥ १ जिह मिहुणइँ तिह परैं-तत्ताइँ॥ २ जिह मिहुणइँ तिह मेिहुय-सरइँ॥ ३ जिह मिहुणइँ तिह सर-जज्जरइँ॥ ४

जिह मिहुणहँ तिह विहडफडहँ॥ ६ जिह मिहुणहँ तिह पासेहयहँ॥ ७ णिप्फन्दहँ जुज्झन्तहँ थियहँ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तेहऍ अवसरें विण्णि वि वलइँ ओसारियईँ महंलऍहिँ। 'पर तुम्हेंहिँ खत्त-धम्मु सैरेंवि जुज्झेवड एकलऍहिँ'॥ ९

<sup>13. 1</sup> Ps विच्छारहों. 2 Ps पाहुणहु, A पाहुणडं. 3 After line 4 P. s. read this extra pāda: जिम णावह कालहो सिक्खवहो. 4 P भंदणे पीठे, s संदणि पीठे. 5 A सन्ध वि.

<sup>14. 1</sup> P s बालिहर्द. 2 P s पहरताइं. 3 P s बणुरताइं; परस्ताइं noted marginally as a variant. 4 P. s. read the penultimate syllable of each of the remaining padas as long. 5 P s सहैतपृष्टिं. 6 A करेबि.

<sup>[</sup> १४ ] १ कम्पितानि.

एत्थन्तरें सिमिरइँ परिहरेवि सुग्गीवें विडसुग्गीड वुत्तु खल खुद्द पिसुण तिह थाहि थाहि ं तं णिसुणेवि विष्कुरियाणणेण 'किं उत्तिम-पुरिसहुँ एहु मग्गु जुज्झन्तु ण लज्जहि तो वि धिट्ट असहँन्त परोप्परु वावरन्ति पुण वाणेंहिं पुण तरुं-गिरिवरेहिं

मायासुग्गीवें कुद्धऍण

पाडिड सुग्गीड गयासणिऍ " विणिवाइंड किर णिज्जी**ड थि**ड एत्तेंहें वि 'सु-तारहें पाण-पिड वइदेहि-दइउ विण्णानु लहु

" वेण्णि मि विण्णाण-करण-कुसल वेण्णि वि वियडुण्णय-वच्छयल

राहवेंण बुत्तु 'हउँ किं करमि

वेण्णि मि समरङ्गणे अतुल-वल

मणु घीरेंवि सुग्गीवहों तणेड सुंकलनु जेम सुपणामि[य]उ [ १५ ]

सिय सर्ते अध्मिट्ट वे वि ॥ १ 'जिह माया-कवडें रज्जु मुत्तु ॥ २ कहिँ गम्मइ रहवरु वाहि वाहि'॥ ३ दोच्छिड जलणुका-पहरणेण ॥ ४ मणु असइहें जिह सय-वार भग्गु ॥ ५ रणें पाडिड पाडिड होहिं चेट्ट' ॥ ६ णं पलय-महाघण उत्थरन्ति ॥ ७ करवालेंहिं सूलेंहिं मोग्गरेहिं ॥ ८

॥ वत्ता ॥ र्लंजिंड भमाडेंवि मुक्क किह। सुग्गीवहों गम्पिण सिर-कमलें महिहरें पडिय' चडक जिह ॥ ९

[ १६ ]

कुलपबंड णं वज्जासणिएँ ॥ १ रिज-साहर्णे तूर-वमालु किउ ॥ २ उच्चाऍवि रामहें पासु णिउ ॥ ३ 'पइँ होन्तें एहावत्थ महु'॥ ४ को मारमि को किर परिहरमि॥ ५ वेण्णि मि दुजाय विकाहि पवल ॥ ६ विण्णि वि थिर-थोर-वाहु-जुअल ॥ ७ वेण्णि वि पण्फुलिय-मुह-कमल ॥ ८

मह दिट्टिएँ कुल-बहुआएँ जिह सर्ख पर-पुरिसु ण जाणियंत्र'॥ ९ [ 89] अवलोइंड धणुहरू अप्पर्णंड ॥ १

सुकल्तु जेम आयामियं ॥ २

॥ घत्ता ॥ सयलु वि सोहइ सुग्गीव तज जं वोल्लहि अवमाणियँज ।

<sup>1</sup> P S सयवार. 2 P S लेबि. 3 P S असहंति. 4 A "गय". 5 P S लबहि. 6 A पह.

<sup>ी</sup> А सुतारा-पाणप्रिड. 2 Р в °विजेहिं. 3 Р अवसाणियंडं, А सबसाणियंडं. 4 Р в स**क**. 5 🛦 जाणियडं.

<sup>1</sup> A तणहे. 2 P S A अप्पणहे. 3 P. S. omit this pada. 4 A आयानिहे.

<sup>[</sup>१५] १ विद्युत्.

#+ 10, 2-4, 16, 1-4; 14, 1 ]

सुकलकु जेम दिद-गुण-घणंड सुकलकु जेम णिब्ब्र्ट-भरु सुंकलकु जेम सहवरें गहिउ तं वजाबकु हैत्थें चडिउ णं कालें पलय-केंग्लें हसिउ णं पडिय चडकं सडक्क-यलें सुन्दरकण्डं-तियाछीसमो संधि [१८१

सुकलत्तु जेम कोड्डार्वणड ॥ ३ सुकलत्तु जेम पैर-णिप्पसर ॥ ४ घेरें जणबहों जणय-सुअएं संहिउ ॥ ५ अप्पालिउ दिसहिं णाड्ड रिडिं ॥ ६ णं जुय-खएं सायरेण रसिउ ॥ ७ भड कम्पिय विडसुग्गीव-वर्ले ॥ ८

10

|| वत्ता ||

तं भीसणु चाव-सहु सुणेंवि केलि व वाएं थरहरिय। पर-पुरिसु रमेप्पिणु असइ जिह् विज्ञ सरीरहें णीसरिय॥ ९

[ १८]

मायासुग्गी विसालियएँ
णं णिद्धणु मुंक्क विलासिणिएँ
णं सुरवइ परिसेसिड सईएँ
णं मयण-राड मेक्किड रहएँ
णं 'विसमणयणु 'हिमपबइएँ
णिय-विजाएँ जं अवमीणियड जं विहडिड सुग्गीवहों तण्ड एकक्किड पेक्सेंवि वहरि थिड

मेलिउ विज्ञऍ वेदालियऍ॥ १ णं वर-मयलञ्कुणु रोहिणिऍ॥ २ णं राहउ सीय-महासइऍ॥ ३ णं पाव-पिण्डु सासय-गइऍ॥ ४ धरणेन्दु णाइँ पडमावइऍ॥ ५ सहसगइ पयडु जणें जाणियंउ॥ ६ वलु मिलिउ पडीवउ अप्यणंउ॥ ७ वल्एवें सर-सन्धाणु किउ॥ ८

॥ वत्ता ॥

खर्णे खर्णे अणवरय-गुणहिऍहि विणिभिण्णु कवडसुग्गीउ रणें तिक्लेंहिँ राम-सिलीमुहेंहिँ। पैचाहारु जेम वुहेंहिँ॥ ९

[ ?? ]

रिख णिवडिख सेर्रेहिं वियारियड सुग्गीड वि पुरें पइसारियड ॥ १

5 s A °चणंड. 6 s A को हुावणंड, P को डावणंड. 7 A. omits these pādas. 8 r सहिंड. 9 P s A दिला. 10 P s णाइ, A नाइ. 11 A रिंडं. 12 P s कालु.

18. 1 P विज्ञालियण, s वियालियाण. 2 A सुक्. 3 P s °सईए and similarly penultimate है in the following lines. 4 A अवयाणियरं. 5 A जाणियरं. 6 s सणंड. 7 s A अप्पणरं. 8 P बुहिहें, s बुह्येपुणा.

<sup>[</sup>१७] १ परे प्रसर-रहिता यस्य (१). २ विद्युत् पर्वते.

<sup>[</sup>१८] १ ईश्वरः. २ गौर्या. ३ प्रलाहारं यथा बुधैर्भे बते.

जय-मङ्गल-तूर-णिघोर्सु किंड एसहें वि रामु परितुद्द-मणु किय वन्दण सुद्द-गइ-गामियहों 'जय तुहुँ गइ तुहुँ मइ तुहुँ सरणु ' तुहुँ परम-पक्खु परमत्ति-हरु तुहुँ दंसणें णाणें चरित्तें थिड सिद्धन्तें मन्तें तुहुँ वायरणें

10

सहुँ तारएँ रजा करन्तु बिड ॥ २ णिविसेण पराइँड जिज-भवशु ॥ ३ भावें चन्दण्यह-सामियहों ॥ ४ तुहुँ माय वप्पु तुहुँ वन्धु-जणु ॥ ५ तुहुँ सव्वहुँ परहुँ पराहिपरु ॥ ६ तुहुँ सयल-सुरासुरेहिं णमिड ॥ ७ सज्झाएँ झाणें तुहुँ तव-चरणें ॥ ८

॥ घता ॥

अरहन्तु बुद्धु तुहुँ हरि हरु वि तुहुँ सुहुमु णिरञ्जणु परमपउ

तुहुँ अण्णाण-तमोह-रिउ । तुहुँ रवि वम्भु सयम्भु सिर्वं ॥ ९

## [ ४४. चउयालीसमो संघि ]

मणु जूरइ आस ण पूरइ सो लक्षणु रामीएसें खणु वि सहारणु णेउ करह। घरु सुग्गीवहों पइसरईं॥

[ } ]

विडसुंगीवें समेरे सर्र-भिण्णएं वुत्तु सुमित्ति-पुत्तु वलएवें तं दिट्टन्तु णिरुत्तव जायव जं मुझाविच रज्जु स-तारच तं चवयारु किं पि जइ जाणिह ग गव सोमित्ति विसज्जिव रामें गिरि-किकिन्ध-णयरु मोहन्तव जिह जिह घरु सुग्गीवहों पावइ ण गणइ कण्ठव कडव गिळण्णंव गएँ सत्तमएँ दिवसें वोद्धीणएँ ॥ १
'भणु सुर्गंगिड गम्पि विणु खेवें ॥ २
सव्वहों सीयछ कज्जु परायड ॥ ३
कालहों फेडिड वहरि तुहारड ॥ ४
कन्तहें तिणय वत्त तो आणहिं' ॥ ५
सरु पञ्चमडं मुक्कु णं कामें ॥ ६
कामिणि-जण-मण-संखोहन्तड ॥ ७
तिह तिह जणु विहडप्फडु धावइ ॥ ८
णाइँ कुमारें मोहणु दिण्णां ॥ ९

॥ घता ॥

किकिम्ध-णराहिव-केर्रंड दिद्वु पुरस्य पडिहारु किह । थिस मोक्ख-घारें पडिकूलस जीवहों दुप्परिणामु जिह ॥ १०॥

<sup>19. 1</sup> P 8 °ि शासिसु. 2 P S परमक्खर परमंतिहरू. 3 P गुणे, S गुणि. 4 P वम्हु. 5 S पिड.

<sup>1. 1</sup> P S जान. 2 A रामाप्सप्ज. 3 A ध्रुवकं at the end. 4 P S A च्युवनीय. 5 A राज. 6 A शुवनीयं. 7 P A पंचमरं. 8 A गलिखड़. 9 A दिक्जरं. 10 P केरं.

'कहें परिद्वार गिम्प सुमीवहों अच्छर 'तो वण-वासें भवन्तर्डं जं तुह केरड अवसर सारिड तो वरि हुँ उवयार समारिम जं संदेसड दिण्णु कुमारें 'देव देव जो समेरें अणिहिड आड महब्रु रामाएसें किं पर्सरड किं व मं पहसड

> तं वयणु सुर्णेवि सुग्गीवेण 'किं केण वि गाहा-छक्खणु

किं लक्खणु जं लक्ख-विसुद्ध र किं लक्खणु जं पाइय-कबहों किं लक्खणु जं छेन्दें णिदिहु र किं लक्खणु णर-णारी-अङ्ग हुँ पभणइ पुणु पिडहारु वियक्खणु सो लक्खणु जो दसरह-णन्दणु सो लक्खणु जो णिसियर-मारणु सो लक्खणु जो गम-सहोयरु सो लक्खणु जो गरवर-केसरि दसरह-तणड सुमित्तिहें जायड

> अणुणिकाउ देवं पयत्तें मं पन्यें पहँ पेसेसइ

[२]
जो परमेसरु जैम्बूं-दीवहों ॥ १
अप्पुणु रज्जु करिह णिक्चिन्तर ॥ २
चक्कुरु परमणाहु 'उन्दारिष्ठ ॥ ३
विडसुगगीर जेम तिह् मारिम ॥ ४
गम्पिणु कहिय वत्त पिहहारें ॥ ५
अच्छइ लक्खणु वारें परिहिर ॥ ६
जमु पच्छण्णु णाइँ णर-वेसें ॥ ७
गम्पिणु वत्त काइँ तहीं सीसर ॥ ८

॥ वत्ता ॥ चिद्व पडिहारहें। जोइय**उ ।** गुवारें महारष्ट्र ढोइयउ ॥ ९

[३]

किं उक्खणु जो गेय-णिवद्ध ॥ १

किं उक्खणु वायरणहों सब्बहों ॥ २ ॥
किं उक्खणु जं भरहें गविद्ध ॥ ३
किं उक्खणु मायङ्ग-तुरङ्गहुँ ॥ ४
'एयहुँ मज्झें ण एकु वि उक्खणु ॥ ५
सो उक्खणु जो पर-वल्ल-मह्णु ॥ ६
सम्बु-कुमार-वीर-संघारणु ॥ ७ ॥
सो उक्खणु जो सीयहें देवक ॥ ८
सो उक्खणु जो सर-दूसण-अरि ॥ ९
रामें सहुँ वण-वासहों आयउ ॥ १०

25

॥ वत्ता ॥ जाव ण कुप्पइ णिय-मणेण । मायासुग्गीवहों तर्णेण' ॥ ११

<sup>2.</sup> 1 P 8 कंबू. 2 P 8 रुअंतउ. 3 P वियारिड, 8 वेयारिड. 4 P पह मारिम, 8 पहसारिम. 5 P 8 A महारह.

<sup>3. 1</sup> A छेदें दिहुत. 2 P बायहुं, s बायहु. 3 P s °वासें. 4 A अणुणिजह. 5 P s णाह.

<sup>[</sup>२] १ (P.'s reading) यः युप्रीवः समुद्रमध्ये कम्बू-नाम-द्वीपस्तस्य स्वामी, कम्बू-नाम-द्वीप-मध्ये किक्किंश-नाम-नगरः, तत्र राज्य-स्थितिः. २ रामचंद्रः. ३ (P.'s reading) प्रतारितः, वश्वितः.

<sup>[</sup>३] १ मनी(ना)पनीयं.

#### १८४ ] स्वरमुक्डि प्रमुखरिङ

तं णिसुणेवि वयणु पिंडहारहों
'ऍह सो लक्खणु राम-कणिदृउ
सीसु व गुरु-वयणेंहिं उंम्मृदृउ
' स-वलु स-पिण्डवासु स-कलत्तउ
पभणिउ कलुणु कियञ्जलि-हृत्थउ
तारा-णयण-सरेंहिं जज्जरियउ
अहों परमेसर पर-उवयारा
जं पिय-वयणेंहिं विणउ पयासिउ
" 'अभउ वच्छ छुडु सीय गवेसहि

सोमित्तिहॅं वयणु सुणेप्पिणु णं सायरु सैमयहों चुक्कड

" णराहिओ विसालयं थुओ तिलोय-सामिओ 'जयंह-कम्म-दारणां पसिद्ध-सिद्ध-सासणा कसाय-माय-विज्ञया या मयह-दुह-महणा थुओ एम णाहो महादेव-देवो ण छेओ ण मूलं ण कङ्काल-माला या पुत्तो ण कन्ता ण कामो ण कोहो ण माणं ण माया [8]

हियवन भिण्णु कइद्धय-सीरहों ॥ १ जासु आसि हन सरणु पृष्टुन ॥ २ णरवइ विणय-गृहन्दारूढन ॥ ३ चलणेंहिं पिंडन विसन्धुल-गृत्तन ॥ ४ 'हन पाविद्वु धिद्वु' अकियत्थन ॥ ५ तुम्हारन णान मि वीसरियन ॥ ६ एक-वार मह समिह भडारा'॥ ७ णरवइ लक्सणेण आसासिन ॥ ८ लहु विज्ञाहर दस-दिसि' पेसहि'॥ ९

॥ वत्ता ॥

सुहड-सहासेंहिं परियरिउ । किकिन्धाहिउ णीसरिउ ॥ १०

[4]

पराइओ जिणालयं ॥ १
अणन्त-सोक्ख-गामिओ ॥ २
अणङ्ग-सङ्ग-वारणा ॥ ३
तमोह-मोह-णासणा ॥ ४
तिलोय-लोय-पुज्जिया ॥ ५
तिस्त्र-वेल्लि-छिन्दणा' ॥ ६
विहुई-सणाहो ॥ ७
ण तुङ्गो ण छेओ ॥ ८
ण चावं ण सूलं ॥ ९
ण चिद्दी कराला ॥ १०
ण चन्दो ण णांगा ॥ ११
ण लाहो ण चिन्ता ॥ १२
ण लोहो ण मोहो ॥ १३
ण सामण्णं-छाया ॥ १४

- 4. 1 s रायहो. 2 A देव. 3 P णाउं वि, s णाउ वि. 4 A देसु.
- 5. 1 Ps जो अट्ट°. 2 Ps °दारणो and similarly everywhere final °को up to line 6. 3 P शुइ corrected as शुउइ, A शुक्र. 4 P जंगा, s जगा. 5 A सावक.
  - [ ४ ] १ सचेतो जातः. २ सुग्रीवः. ३ मर्यादायाः.
  - [ ५ ] १ सुप्रीवः. २ सर्पाः.

॥ घत्ता ॥

पणवेष्पणु जिणवर-सामिच सुह-गइ-गामिच पइजारूढु णराहिवइ। 'जइ सीयहें वत्त ण-याणीमि तुम्ह पराणिम तो वल मह सण्णास-गइ'॥ १५ [ 8 ]

एवं भणेवि अणिद्विय-वाहणु 'जाहुं गवेसा जिहं आसङ्कहों पइसेंवि दीवें दीउ गवेसहों' गवय-गवक्ख वे वि पुन्न दें दाहिणेण सुग्गीउ स-साहणु चिलय विमाणारूढ महाइय ताव तेत्थु 'विज्ञाहर-केरड दीहर-दण्डु पवण-पेंडिपेलिङ

कोकाविड विज्ञाहर-साहणु ॥ १ जल-दुग्गइँ थल-दुग्गइँ लक्क्वहों ॥ २ गय अङ्गङ्गय उत्तर-देसहों ॥ ३ णलं-कुन्देन्द-णील पच्छंद्धं ॥ ४ अण्णु वि जम्ववन्तु हरिसिय-मणु ॥ ५ णिविसें कम्बूं-दीउ पराइय ॥ ६ कम्पइ चलइ वलइ विवरेरउ ॥ ७ णं जस-पुञ्ज महण्णवे मेलिउ ॥ ८

15

ेसो राएं धर्ज धुन्नन्तड 'लहु एहु एहु' हकारइ

॥ घता ॥

दीसइ णयण-सुहावेंणउ । णाइँ हत्थु सीयैहें तर्णंड ॥ ९

[૭]

'तेण वि दिद्रु चिन्धु सुग्गीवहों चिन्तइ रयणकेिस 'छइ वुज्झिड सो तइलोक-चक-संतावणु कहिँ णासिम कहों सरणु पढुकिम दुक्खु दुक्खु साहारिड णिय-मणु तो किं तासु महद्धएँ वाणरु तिहँ अवसरें सुग्गीड पराइड 'भो भो रयणकेसि किं भुड़ड

उप्परि एन्तउ कम्बू-दीवहें।। १ जेण समाणु आसि हेउँ जुड्झिड ॥ २ मञ्जुडु आउ पडीवड रावणु ॥ ३ एयहों हउँ जीवन्तु ण चुक्कमि'॥ ४ 'जइ सयमेव पराइंड रावणु ॥ ५ णं णं दीसइ किकिन्धेसरं ॥ ६ णाइँ पुरन्दरु सम्गहें। आइउ ॥ ७ अच्छिहि काइँ एत्थु एकैल्लउ' ॥ ८

<sup>6</sup> A आणिमि. 7 P S पणारमि.

<sup>6. 1</sup> P एवं भणिवि. 2 P जाहुं. 3 P आसंघहुं, 8 आसंघहु. 4 P लंघहुं, 8 लंघहुं. 5 P S पइसिबि, A पेसिय. 6 P °एंसहुं, S °एसहो. 7 P S ण खुं कुंदें दु णी खु. 8 P पच हें. 9 P कम्बुदीबु, s कम्बुदीब. 10 P परिपेक्षित. 11 A भूवंतत. 12 s A ब्युहावणंड. 13 P s सीयहिं. 14 ▲ तणडं.

<sup>7. 1</sup> PS मह. 2 PS एक खुड, A एक्कड.

<sup>[</sup>६] १ रावणेन हतस्य विद्याधरस्य. २ सुप्रीवः(१). ३ रस्रकेशिना दृष्टः. ४ ध्वजा.

७ । रजकेचिना.

स॰ प॰ च॰ २४

सुग्गीवहेंं वयणु सुणेप्पिणु णव-पाडसें सिलेंडें सित्तड

े णिय कह कहहुँ लग्गु विज्ञाहरु 'सामिहें जामि जाम ओलग्गएं तिहैं कन्दन्ति सीय आयण्णेवि हैउ वच्छत्थलें असिवर-घाएं दुक्खु दुक्खु चेयणउ लहेप्पिणु ' जिह जबन्धु दिसाउ विभुल्लउ णिसुणेवि सीया-हरणु महागुणु अंण्णु वि तुदृएण मण-भाविणि

> णिड रयणकेसि सुरंगीवेंण जसु मण्डऍ णाइँ हरेप्पिणु

विज्ञाहर-कुल-भवण-पईवें
'देव देव तरु दुक्ख-महाणइ
तं णिसुणेवि वयणु वलहदें
" 'भो भो वच्छ वच्छ दे साइउ
एवं भणेवि तेण सन्वङ्गिउ
'कहें कहें केण कन्त उद्दालिय
तं णिसुणेवि चविउ विज्ञाहरु
• 'देव देव कलुणइँ कन्दन्ती

15

णागिन्दि व गरुड-विहङ्गर्मेण मह विज्ञा-छेउ करेप्पिण

॥ वत्ता ॥ हियवऍ हरिसु ण माँइयउ । विञ्झु जेम अप्पाईंयउ ॥ ९

[6]

अतुल-महु भामण्डल-किक्कर ॥ १ दिष्ट विमाणु ताम गयणगण्य ॥ २ धाइउ रावणु तिण-समु मण्णेंवि ॥ ३ गिरि वे पलोट्टिउ वज्ज-णिहाएं ॥ ४ पाडिउ विज्ञा-छेउ करेप्पिणु ॥ ५ अच्छमि तेण एत्थु एंक्कलउ' ॥ ६ उभय-करेंहिं अवगू हुँ पुर्णुप्पुणु ॥ ७ दिण्ण विज्ञ तहें णहयल-गामिणि ॥ ८ ॥ घता ॥

जिहें अच्छईं वल्ल दुम्मीणउ । आणिउ दहवयणहें। तणिउ ॥ ९ [९]

रामहों बद्धावित सुगीवें ॥ १ सीयहें तिणय वत्त ऍहुं जाणइ' ॥ २ हसिउ स-विब्भमु कहकह-सदें ॥ ३ जीविउ णवर अर्ज्जुं आसाइउ' ॥ ४ णेह-महाभरेण आलिङ्गिउ ॥ ५ किं मुअ किं जीवन्ति णिहालिय' ॥ ६ णाइँ जिणिन्दहें। अंगऍ गणहरु ॥ ७ हा लक्खण हा राम भणन्ती ॥ ८ ॥ घता ॥

> सारङ्गि व पञ्चाणणेंण । णिय वड्देहि दसाणणेंण ॥ ९

 $<sup>3~\</sup>mathrm{P}$  л माइउ.  $4~\mathrm{P}$  s  $^\circ$ पाउस.  $5~\mathrm{P}$  सप्पाइउ.

<sup>8. 1</sup> P S इव लोहिड. 2 P एकेल्लड, S एकक्षड. 3 P S उद्दयकरहिं उवगृदु. 4 P पुणु पुणु, S पुणु वि पुणु. 5 P अप्पु. 6 P S भामिणि. 7 P S सुग्गीवें. 8 P S वलु अव्छड्. 9 S A दुम्मणर्ड, 10 S A तणडं.

<sup>9. 1</sup> Р S यहु, А लहु. 2 Р S मज्झ आसासिड. 3 Р एवं. 4 Р अमाइ, А अमाई

<sup>[</sup>८] १ हत:. २ आर्तिगणं, अंक्रमाला दत्ता.

<sup>[</sup>९] १ आलिङ्गनम्. २ सर्पिणी इव गरुडपक्षिणा.

[ 80 ]

तहिँ तेहएँ वि कार्ले भय-मीयेहें
पर-पुरिसेहिँ णड चित्त लइजाइ
तं णिसुणेंवि विज्ञाहर-वृत्तड
तिहैं अवसरें जे गया गवेसा
पुच्छिय राहवेण 'वर-वीरहों
अहों णल-णीलहों गवय-गवक्खहें।
जम्बड कैहहों लग्गु हैलहेइहें
जोयण-सयइँ सत्त विहैं अन्तरु
लङ्का-दीउ वि तेण पमाणें
तिहैं तिकूडु णामेण महीहरु
णव तुङ्गत्तणेण तहों उप्परि

एकु वि णरिन्दु णीसङ्कड एकु वि केसरि दुप्पेक्खड

जसु तइलोक्के-चक्कु आसक्केंद्र राहव एण काइँ आलावें पिण्डत्थणिक्कै लडह-लायण्णेज गुणवइ हिययवम्में हिययाविल चन्दैकन्त सिरिकन्ताणुद्धेरि सहुँ जिणवइष् रूथे-संपण्णेड तं णिसुणेवि वलएवें वृच्चइ<sup>18</sup> जइ वि रम्भ अह होइ तिलोत्तिम केण वि सीलु ण खण्डिंउ सीयेहें ॥ १ वैं। हैं जिह वायरणु ण भिजाई'॥ २ कण्डिंउ दिण्णु कडंड कडिसुत्तंड ॥ ३ आय पडीवा ते वि असेसा ॥ ४ जम्बव अङ्गक्षंय सोण्डीरहों ॥ ५ साँ 'किं दूरें लङ्क महु अक्खहों'॥ ६ 'रक्लस-दीवहों सायर-वेईहें ॥ ७ तिह मि समुहु रउहु भयङ्करु ॥ ८ कहिंउ जिणिन्दें केवल-णाणें ॥ ९ जोयणाइँ पञ्चास स-वित्थरु ॥ १० थिय जोयणें वत्तीस लङ्काउरि ॥ ११

॥ वत्ता ॥ अण्णु समुद्दें परियरिउ । अण्णु पडीवउ पक्खरिउ ॥ १२

[ ११ ]

तेण समाणु भिडेंवि को सक्क ॥ १ का व सीयहें तणेंण पलावें ॥ २ लह मह तणियंउ तेरह कण्णउ ॥ ३ सुरवइ पउमावंड रयणावलि ॥ ४ चारुलच्छि मणवाहिणि सुन्दरि ॥ ५ परिणि भडारा एयउ कण्णैउ'॥ ६ 'आयहुँ मञ्झें ण एंक वि रुच्ड ॥ ७ "सीयहें पासिउ अण्ण ण उत्तिम'॥ ८

15

<sup>10.</sup> 1 s °भीयहिं. 2 s सीयहिं. 3 P वालेहि, 8 a वालिहिं, 4 A कहउं 5 P s अंगयवर. 6 P s सो. 7 P कें, 4 A के. 8 P s दूर. 9 P s कहह. 10 s हलहेहिं. 11 A °च्छेयहे. 12 P s विहि. 13 s जोयणहं तीस.

<sup>11. 1</sup> P s तहलोकु. 2 P s आसंघइ. 3 P s व्याणिय, A व्याणियं. 4 S A व्लायण्यां. 5 A व्याणियं. 6 A कण्णां. 7 P s हिअवइ वस्महिआविल. 8 P s परमाविल. 9 P s चंदकंति. 10 A व्याणेयं. 11 P A रूड संपण्णां. 12 P कण्णां. 13 After this P s read the following two esxtra pādas: तासु सुद्दु (s. हु) जासु जं रुवाइ, जं वल ए(s. थे). उ काइ पह बुवाइ. 14 P एयहं, s येयह. 15 P s एकु. 16 P s सीयहो.

<sup>[</sup>१०] १ रामस्य हळायुधस्य.

वलएवहीं वयणु सुणेप्पिणु

॥ भ्या ॥ किकिन्धाहिवेण इसिउ। 'किर्ड रेक्तहों तणर्ड कहाणड भोयणु मुऍवि छाणु असिड ॥ ९ [ १२ ]

· खर्णे खर्णे वोहाहि णाइँ अयाणे**उ** जइ वि किं पि अच्छर्एं ण किजाइ तां किं माणुस-मेर्ते दिजाइ ॥ २ पूसमाणु जइ सीयहें पासिड वरिसें वरिसें तिहुवण-संतावणु तो वि जन्ति तउ तेरह वरिसइँ " उप्परंन्तें पुणु काइ मि होसइ' 'मइ मारेवर्डं वइरि स-हत्थें तियं-परिहवु सबह मि गरूवैड

किं पइँ ण सुर्यंड लोयाहाँणड ॥ १ तो करें वयणु महारउ भासिउ॥ ३ जइ वि णेइ एकेकी रावणु ॥ ४ जाइँ सुरिन्द-भोग-अणुसरिसइँ ॥ ५ तं णिसुणेवि वयणु वछ घोसइ॥ ६ लाएंवड खर-दूसण-पन्थें ॥ ७ णं तो पइ मि सईं ''जि अणुद्वअन ॥ ८

जो मइलिज विहि-परिणार्मेण सो जस-पंडु पर्क्षांहेवड

तं णिसुणेवि वुत्तु सुगगीवें

एक कुरङ्घ एक अइरावउ एकु समुद्दु एकु कमलायरु

य एक मणुसु एक वि विजाहरु

जेण महाहवें भग्गु पुरन्दरु

हरि वयणेण तेण आरुद्वउ

जेण समीरणो वि जिड खत्तें

जगें जस-पडहुं जेण अप्फालिङ

॥ घत्ता ॥

अयस-कलङ्क-पङ्क-भेलेंहिं। दहमुह-सीस-सिलायेंलेंहिं'॥ ९

[ १३ ]

'विग्गह़ कवणु समउ दहगीवें ॥ १ पाहणु एक एक कुल-पावन ॥ २ एकु मुअङ्गमु एकु खगेसरु ॥ ३ तहें तुम्हहुँ वड्डारड अन्तरु ॥ ४ गिरि कइलासु करेंहिँ संचालिउ ॥ ५ जमु वइसवणु वरुणु वइसाणरु ॥ ६ कवणु गहेणु तहें। माणुस-मेर्त्ते'॥ ७ णाइँ सणिच्छरु चित्तें दुद्रु ॥ ८

'अङ्गङ्गय-णल-सुग्गीवहों हंउँ लक्खणु एकु पहुचमि

।। घत्ता ।। वाहु-सहेजा होहु छुडु । जो दहंगीवहों जीव-खुडु'॥ ९

17 P S किर. 18 P S तेण. 19 A तणडं कहाणडं.

15

<sup>1</sup> P A भयाणंडं. 2 P सुड, S द. 3 P S A स्त्रोबाह्यणंडं. 4 A तो. 5 P S दवरत्तें, A उप्परंति. 6 s मारेव्वड. 7 s कायेव्वड. 8 A निय°. 9 p गुरुक्वड, s गुरूवड. 10 A सयछु. 11 PS "मलेण. 12 P "पह्, S "पहु, A "बहु. 13 S पक्खालेन्वर. 14 PS सिलायलेण, 🛦 सिकायडेहिं.

<sup>1</sup> ह नहहो तं. 2 P S A हड. 3 P ह दहवयणहो.

#### [ १४ ]

तं वयणु सुर्णेवि वयणुण्णएण 'पूँहे होइ ण कों वि' सावण्य णरु जं चवइ सब्दु तं णिवहइ जो जीविउ सम्बुक्कहों हरइ सो रणें पहरन्तु केण धरिड परमागमु णीसंन्देहु थिड आलिङ्गेंबि वाहिंह जिह महिल सो होसइ मह्य दसाणणहों

सुग्गीउ वुत्तु जम्बुण्णएण ॥ १ सम्बन्ध पडिवक्ख-विणासयरः ॥ २ की असिवरु सूरहासु लहइ ॥ ३ जो खर-दूसण-कुल-खड करइ ॥ ४ स्वय-कार्ल्ड दसासहीं अवयरित ॥ ५ केविहेँ आसि आएसु किउ ॥ ६ जो संचालेसइ कोडि-सिल॥ ७ सामि वजाहर-साहणहों'।। ८

'किं एकें पाहण-खण्डेंण

॥ घत्ता ॥ जंम्ववहों वयणु णिसुणेप्पिणु धुणिर्ड कुमारे भुअ-जुअछ । धरमि स-सायरु धरणि-युद्ध ॥ ९ [ 84]

10

तं णिसुणेवि वयणु परितुर्हे 'जं जं चवहि देव तं सच्चड तो हउँ भिच्च होमि हियइच्छिउ तं णिसुणेवि समर्र-दुर्रसीलेंहिं 'जेण सरेंहिं खर-दूसण घाइय एम चवेवि चलिय विजाहर लक्खण-राम चडाविय जाणेंहिं कोडि-सिला-उद्देसु पराँइय

वुत्तु जणदृणु वालि-कणिट्टें ॥ १ अण्णु वि एउ करहि जइ पच्चउ ॥ २ सूरहों दिवसु व वेल पंडिच्छिड' ॥ ३ णरवइ बुज्झाविड णल-णीलेंहिँ ॥ ४ र्पंत्रिय कोडि-सिल वि उच्चाइय'॥ ५ णव-केंद्वार्ले णाइँ णव जलहर ॥ ६ घण्टा-झुणि-झङ्कार-पहार्णेहिँ ॥ ७ सिद्धेहिं सिद्धि जेम णिज्झाइय ॥ ८

जा सयल-काल-हिण्डन्तहुँ सा एवहिँ लक्खण-रामहँ

॥ धत्ता ॥

हुअ वण-वार्से परम्मुहिय । णं थिय सिय सवडम्मुहिय ॥ ९ [ १६ ]

लोयगाहीं सिव-सासय-सोक्खहीं सा कोडि-सिल तेहिं परिअक्षिय जिं मुणिवरहुँ कोडि गय मोक्खहों॥ १ गन्ध-धूव-विल-पुप्फेंहिं अञ्चिय ॥ २

**<sup>14.</sup>** 1 P s पहु. 2 P s कुइ सामण्ण. 3 P s जो. 4 P s पइसंतु. 5 P णिस्संदे<u>इ</u>, s णिसंदेह, ▲ नीसंदेह. 6 ▲ सामिडं. 7 ▲ घुणिडं.

<sup>15. 1</sup> A बेले. 2 P s विविच्छाड. 3 P समरे, s समरि. 4 P s 'दुसीलेहिं. 5 P एसिय. 6 ▲ पराइट. 7 ▲ निज्झाइट.

<sup>[</sup>१५] १ वर्षाकाले.

## १९० ] सयम्भुकित **पडमब**रित

दिण्ण स-सङ्ख पडह किउ कलयछ 'जस दुन्दुहि असोड भामण्डछ 'जे गय तिहुयणग्गु तं णिक्कछ जेहिं अणङ्गु भग्गु जिउ कलि-मछ जो छजीव-णिकायहँ वच्छछ एम सु-मङ्गछ उच्चारेप्पिणु जय-जय-सहें सिल संचालिय मुंक पडीवी करयल-ताडिय शोसिड चड-पयारु जिण-मङ्गल ॥ ३ सो अरहन्तु देंड तड मङ्गल ॥ ४ ते सिद्धवर देन्तु तड मङ्गल ॥ ५ ते वर-साहु देन्तु तड मङ्गल ॥ ६ सो दय-धम्मु देंड तड मङ्गल ॥ ७ 'सिद्धवरहुँ णवकारु करेप्पिण ॥ ८ रावण-रिद्धि णाइँ उद्दालिय ॥ ९ दहमुह-हियय-गण्ठि णं फाडिय ॥ १०

" मरवर-लोऍण

परितुर्द्धे सुरवर-लोऍण पम्मुंक्कु सं इं भु व-दण्डेंहिँ

॥ घत्ता ॥

जय-सिरि-णयण-कडक्खणहें। कुसुम-वासु 'सिरें लक्खणहें। ११

\*

#### [ ४५. पञ्चचालीसमो सन्धि ]

कोडि-सिलऍ संचालियऍ णहें देवेंहिं महियलें णरेंहिं दहमुह-जीविउ संचालि(य)उ । आणन्द-तूरु अप्फालि(य)उ ॥

[ 8 ]

## रह-विमाण-माय<del>ङ्ग-तुरङ्ग</del>्रम-वाहणे । विजउ घुडु सुग्गीवहों केरऍ साहणे ॥ १

पत्थन्तरें सिरें लाइय करेहिंं जों जिणवर-भवणइँ जाइँ जाइँ " पल्ल्ड्रु पडीवज सुहड-पर्यरु एत्तियइँ कियइँ साहसइँ जईं वि 'अहों जम्बव चरिज महन्तु कासु कहलासु तुलिज एक्टें पचण्डु वड्डारज साहसु विहि मि कवणु " जम्बेवेंण वृत्तु 'मा मणेंण मुज्झु जोकारिउ वलु विज्ञाहरेहिँ॥ १ परिअञ्चेवि अञ्चेवि ताइँ ताइँ॥ २ णिविसेण पत्तु किकिन्ध-णयरु ॥ ३ सुगीवहीं मणें संदेहु तो वि॥ ४ किं दहवयणहों किं लक्खणासु॥ ५ अण्णेकें पुणु पाहाण-खण्डु॥ ६ किं लुहगइ किं संसार-गमणु ॥ ७ किं अज्ञ वि पहु सन्देहु तुज्झु॥ ८

- 16. 1 A omits lines 4 and 5. 2 omits this pada. 3 rs सिद्वरहु. 4 P मुक, A सुक्. 5 P पम्मुक, A पमुक्. 6 P s सर्थ. 7 P s A सिरि.
- 1. 1 Ps °तुरंग°. 2 At the end, A. reads धुनकं. 3 Ps °पयह. 4 A जे. 5 Ps तह.

वड्डारड वडुन्तरेंण

जम्म-सए वि णराहिवइ

॥ वत्ता ॥
परमागमु सबहें। पासिउ ।
किं चुक्का मुणिवर-भासिउ' ॥ ९
[२]

तं णिसुर्णेवि सुग्गीवहाँ हरिसिय-गत्तहो । फिर्ट भन्ति जिण-वयणेहिं जिह मिच्छत्तहो ॥ १

आगम-वर्लेण उवलद्धएण
'किं को वि अत्थि एत्तियँहँ मज्झें
जो उज्जालइ महु तणाँउ वयणु
जो तारइ दुक्खं-महाणईहें
तं णिसुणैंवि जैम्बड चविड एव
णड जाँणहुँ किं आरुद्ध सो वि
तं' रोसु घरेंवि मज्झार-तंणुड
जं जाणहों चिन्तहों तं पएसु

अवलोइड सेण्णु कइद्धएण ॥ २ जो खन्धु समोद्भुईं गरुअ-वोज्झे ॥ ३ जो दिरसइ वैलहाँ कलत्त-रयणु ॥ ४ जो जाइ गवेसर्ड जाणईहें'॥ ५ 'हणुवन्तु मुऍवि को जाइ देव ॥ ६ जं णिहड सम्बु खिरु दूसणो वि ॥ ७ रावणहों मिलेसइ णवर हण्डैंड ॥ ८ तें मिलिएं मिलियड जगु असेसु ॥ ९

॥ धत्ता ॥ विहि मि राम-रामण-वलहुँ एक्कु वि वहिर्मंड ण दीसइ । सहुँ जय-लच्छिएँ विजउ तिहँ पर जिहँ हणुवन्तु मिलेसइ' ॥ १० [३]

> तं णिसुणेंवि किकिन्ध-णरांहिउ रंक्षिओ । रुच्छिभुत्ति हणुवन्तहों पासु विसैजिओ ॥ १

'पइँ मुऍवि अण्णु को बुद्धिवन्तु गुण-वयणेंहिँ गम्पिणु पवण-पुत्तु खर-दूसण-सम्बु पसाहियंत्त णड रामहों णड लक्खणहों दोसु भणु एत्तिएण कालेण काइँ लक्खण-मुक्कऍ विरहाडराऍ जिह मिलइ तेम किर किं पि मन्तु॥ २ भणु "एत्थु कार्ले रूसेंवि ण जुनु ॥ ३ अप्पणु दुच्चरिएँहिं मरणु पत्त ॥ ४ जिह तहों तिह सबहें। होइ रोसु ॥ ५ चन्दणहिंहें चरियइँ णै वि सुयाइँ॥ ६ ²⁴ खर-दूसण माराविय खलाएँ"'॥ ७

24

<sup>2. 1</sup> Ps फिह्द. 2 Ps एतियहु. 3 Ps समोडद्द. 4 A तणडं. 5 s छहु सुकलत. 6 PA दुक्खु, s क्षाणहेहिं. 7 A गवेसद्द. 8 A omits the portion from जम्बड up to दूसणो बि in line 7. 9 Ps जाणहु. 10 Ps खर. 11 s तें. 12 s A मामहो तणडं, P marginally. 13 s A इणुडं 14 A विदेश नं.

<sup>3. 1</sup> P S 'णराहिवो. 2 P S A रंजिड. 3 P S A विसज्जिड. 4 P S असिहमणस्त, P marginally प्रसाहियत्वा(sic). 5 S अप्युणु. 6 P S णड.

<sup>[</sup>२] १ मध्य-क्षामः.

तं वयणु सुर्णेवि आणन्तु हूड संचित्रिड पुलय-विसदृ-गत्तु पट्टणु पवण-सुअहों तंणड महियलें केण वि कारणेण

आरूढु विर्माणें तुरन्तु दूच ॥ ८ णिविसस्टें लच्छीणयरु पत्तु ॥ ९ थिउ हणुरुह-'दीवें रवण्णेंड । ण सग्ग-सण्डु अवङ्गणार्थ ॥ १० [४]

लच्छिभुत्ति तं लेच्छीणयरु पर्इसई । ववहरन्तु जं सुन्दरु तं तं दीसई ॥ १

देवलवांडच पण्णु पेहिर्लंड जाइहुलु करहाडच चुण्णंड "रामडरच गुलु सैरु पहठाणड अद्ध-वेर्सु पिच अव्वुर्अं-केरच चेलच हरिकेलच-सच्छायच वहरायरच वज्जु मणि सिङ्क्षंख मोत्तिय-हार-णियरु सङ्गाणंड " वर कांविट्ठि सुद्धु पचणारी कञ्ची-केरच णयरु विसिद्धच अण्णु इन्द-वायरणु गुणिज्जइ एमें णयरु गड णिवण्णन्तच

फोफ्फल अण्णु मूलु चेनलन ॥ २ चित्तनडन कञ्चअन रवण्णेन ॥ ३ अँइवडुन भुजङ्ग वहु-जीणन ॥ ४ जोव्वणु कण्णाडन सवियारन ॥ ५ वडुायरन लोणु विक्लायन ॥ ६ 'णेवीलन कत्यूरियै-परिमल ॥ ७ लरु वजारन तुरन केकाणन ॥ ८ वाणि सुहीसिणि णन्दुरवारी ॥ ९ चीणैन णेर्तुं वियहिंहिं दिवन ॥ १० भूवार्वेलन गेन झुणिजाइ ॥ ११ रानल पवण-सुअहों संपत्तन ॥ १२ ॥ मत्ता ॥

सो पिडहारिएँ णम्मयएँ णाइँ महण्णेवें णँम्मयएँ सुग्गीव-दूउ ण णिवारिउ । णिय-जळपवाहु पइसारिउ ॥ १३ [ ५ ]

[५] दिद्रु तेण दूरहों वि समीरण-णन्दणो । सिसिर-कार्छे दिवसयरु वै णयणाणन्दणो ॥ १

7 PS विमाणु. 8 A तणडं. 9 PS °दीख. 10 PSA रवण्णडं. 11 A अवह्ण्णडं.

<sup>4. 1</sup> P A पहुंसह. 2 P त एवं, S तं एवं. 3 P S A दीसह. 4 S देउळवाड उं. 5 S पहिण्ण उं 6 A खुण्ण उं. 7 P S A रवण्ण उं. 8 P राम उरडं, A राम हरड. 9 P पहुंडाण उ, A पहुंडाण उं. 10 P शहबहुउ, S सहबहुओ. 11 P A जाण उं. 12 P अधिदेस, S अधिवेस. 13 P समुच . 14 P S सिंह छु. 15 P णेवार उ corrected as छंड. 16 P S कर्यूरी. 17 S A संजाण उं. 18 P S A केक्सण उं. 19 PS सुहावी. 20 P S A चीण उं. 21 P S णितु. 22 P S विवार्डे. 23 P S सूचाव छुड. 24 P एवं, S एव.

<sup>5. 1</sup> A दूराउ. 2 P S A णंदणु. 3 S A वयणाणंद्रणु, P "णंद्रणु.

<sup>[</sup> ध ] १ श्रीनगरम्. २ मुख्यम्. ३ सरोवरं जलं वा. ४ श्रीमद्ववहिणळपत्तनस्य. ५ नयपाळम्. ६ बासचूर्णम्. ७ नर्मदायाः ( ? ).

¥50 4, ₹−90; €, \$−99 ]

'सिरिसइल पेरेण णिहालियड एंक्रेसहें एक णिविद्र तिय णामेणाणङ्गकुसुम सुभुअ अण्णेकेत्तहें अण्णेक तिय सौ प्रक्रयराय अभक्रयहों 'विहिं पार्सेहिं वे वि वरक्रुणैंड रेहइ सुन्दरु मज्झत्थु किह एत्थन्तरें गुज्झु ण रक्खियउ

सुन्दरकण्डं-पश्चचालीसमो संधि 🏅 १९३

'णं करि करिणिहिँ परिमांखियड ॥ २ वर-वीण-विहत्यी पाण-पिय ॥ ३ सस सम्बुंकुमारहों खरहों सुअ ॥ ४ वैर-कमल-विहत्थी णाइँ सिय ॥ ५ सुग्गीवहों सुअ सस अङ्गयहों ॥ ६ कुवलय-दल-दीहर-लोयणच । ७ विहिं सञ्झहिं परिमिख दिवस जिह ॥ ८ हणुवन्तहों दूएं अक्लियर ॥ ९

10

15

28

॥ घत्ता ॥

'खेमु कुसलु कलाण जैव

सुग्गीवङ्गङ्गय-वीरहूँ। अकुसलु मरणु विणासु खर खर-दूसण-सम्वुर्सुमारहुँ'॥ १० [8]

कहिउ सब्दु तं लक्क्ण-राम-कहाण्डं। दंण्डयाइ मुणि-कोडि-सिला-अवसाणउं ॥ १

तं सुर्णेवि अणङ्गकुसुम डिरिय एकहें णं वजासणि पडिय एकहें मणें णाइँ पलेवणंड एकहें सरीरु णिचेयणंड एकहें हियवड पछ पछ ल्हसिड एकहें ओहु छिउ मुह-कमछ एंकहें जल-भरियडँ लोयणडँ र्एकहें सरु वंर-गेयहों तर्णंड एकहें थिउ राउछ विमण-मण

पङ्कयरायाणुराय-भरिय ॥ २ अण्णेकहें रोमावलि चडिय ॥ ३ अण्णेकहें पुणु बद्धावैण ।। ४ अण्णेकहें ववगय-वेर्यणड ॥ ५ अण्णेकहें पलु पलु ओससिउ ॥ ६ अण्णेकहें वियसिउ अहर-दल्ल ॥ ७ अँग्णेकहें रहस-पलोयणहँ ॥ ८ अण्णेकहें कलुणु रुवांवण ।। ९ अण्णेकहें वहुइ णाइँ छेणु ॥ १०

॥ घत्ता ॥

अद्भु अंसु-जलोहियउ राउल पवण-सयहों तणर्जं

अद्भर सरहसु रोमश्चियर । णं हरिस-विसाय-पणिचये ॥ ११

4 A. omits this pāda. 5 म्परिमालिअउं. 6 म्प्रकंतहे, अ इक्स्तिह, A प्रकेतहे. 7 मध्य सम्ब. 8 P S कर<sup>9</sup> 9 P A बिहि, s बिह. 10 P S A वरंगणंड. 11 P S जिड. 12 P S कुमारहो.

1 ₽ S रहिय. 2 S A पलेवणडं. 3 S A वद्धावणडं. 4 A निचेयणडं. 5 A वेयणडं. 6 P omits these padas. 7 A वह. 8 A तणडं. 9 P हवावणड, s स्वावणडं, A स्वावणडं. 10 ह ४ तणडं.

<sup>[</sup> ५ ] १ हन्मंतः. २ दूतेन. ३ पङ्कजरागा, सुप्रीवपुत्री, हन्बत-स्री.

<sup>[</sup>६] १ दण्डारण्यं यथागतादि-कोटिशिला-पर्यन्त-कथानकं सर्व्वे निवेदितं. २ पूर्णिमा-दिनम्. स॰ प॰ च॰ २५

#### [७] खरहों घीय मुच्छक्कय पुण वि पडीविया। चन्द्रणेण पैदालिये पचुजीविया ॥ १

उद्दिय रोवन्ति अणङ्गकुसुम • 'हा ताय केण विणिवाइओ सि सूराण सूर जस-णिकलङ्क हा भाइ सहोयर देहि वाय तं णिसुणेवि कुसर्छेहिं पण्डिएहिं n जल-विन्दु जेम घ**ङ्ख**ें पडन्तु साहारु ण वन्धइ एई जाइ

णं चन्दण-लय उब्भिण्ण-कुसुम ॥ २ विजाहरु होन्तउ घाइओ सि ॥ ३ विज्ञाहर-कुल-णहयल-मैयक्क ॥ ४ विलवन्ति कासु पइँ मुक्क मायं ॥ ५ सहत्थ-सत्थ-परिचृड्डिएहिँ॥ ६ 'किं णै सुर जिणागमु जेरें पगासु जायहीं जीवहीं सबहीं विणासु॥ ७ जं दीसइ तं साहसु महन्तु ॥ ८ अरहट्ट-जन्तें णंव घडियं णाइँ ॥ ९

रोवहि काइँ अकारणेंण

घीरवहि माऍ अप्पार्णंड । अम्हहँ तुम्हहुँ अवरहु मि किद्वैसु वि अवस-पर्याणउ' ॥ १०

[2]

॥ धत्ता ॥

खरहें। धीय परिघीरेविया परिवारेंणं। मैयं-जलं च देवाविय लोयाचारेंणं ॥ १

इहेरिसम्मि वेलए समुद्विओऽरिमद्दणो " पलम्ब-बाहु-पञ्जरो महीहरस्स उप्परी **फुरन्त-रत्त-**लोयणो दुवारसो व भैक्खरो विहि व किश्चिदुद्विओ <sup>3</sup> विहप्फइ व जम्मणें

18

परिद्रिए वमालए ॥ २ समीरणस्स णन्दणो ॥ ३ णिरङ्कसो व कुञ्जरो ॥ ४ विरुद्धे व केसरी ॥ ५ संणि व सावलोयणो ॥ ६ जमो व दिट्टि-णिहुरो ॥ ७ ससि व अद्रमो ठिओ ॥ ८ अहि ब कूर-कर्म्मणें ॥ ९

<sup>1</sup> PS पम्यालिय पुणु वि. 2 PS °सियंक. 3 P ण्ण, S A न. 4 A एस. 5 S जड, A नव. 6 P s चिंड. 7 P मह्कारणेण. 8 P A अप्पाणडं. 9 A कंदिवसु. 10 P S A प्याणडं.

<sup>8. 1</sup> P S परिचीरविय, A परिचोहिय. 2 P मियजळअंजली देवाविय, S मियेण जलं अंजलि देवाविय. 3 8 🛦 दुव्वारसो. 4 🛦 जन्मणो. 5 🛦 °कन्मणो.

७ ] १ लिप्ता.

<sup>ि ।</sup> १ मृतस्य यथा. २ शनीश्वरमिव. ३ सूर्यः.

#### सुन्दरकण्डं-पश्चवालीसमो संवि [१९५

‼ घता H

'मइँ हणुवन्तें कुद्धऍण दिवसें चडत्थएं पद्रविम

कहिँ जीविड लक्खण-रामहुँ। पन्यें खर-दूसण-मामहूँ'॥ १०

[9]

लंच्छिमुत्ति 'पभणिउ सुंहि-सुमंहुर-वायए । 'एड सन्बु किंड सम्बुकुमारहें। मायए ॥ १

'देव गैयण-गोयरीऍ उववणं पहुक्तियाएँ रावणस्स लहु-ससाऍ र्हक्कणस्मि गय-मणाएँ 'परहरं' समक्रियाऍ 'विरह-दाह-भिम्भलाऍ खरो स-दूसणो वि जेत्थु ते वि तक्खणिमा कुइय मिडिय राम-लक्खणाहँ विण्हुणा सरेहिँ भिण्ण एत्तहें वि रणें थिरेण हरि वला वि वे वि तासु एत्थु अवसरम्मि राउ विड-भड़ो वि राहवेण

कामकुसुम-मायरीऍ॥ २ सुअ-विओय-मुक्कियाऍ॥ ३ काम-सर-परवसाएँ ॥ ४ 'दिब-रूव-दावणाऍ ॥ ५ सुर्पुरिसेहिं घि्षयाऍ ॥ ६ थण वियारिया सलाएँ ॥ ७ गय रुअन्ति हुक तेत्थु ॥ ८ चर्न्द-भक्खर व उड्डय ॥ ९ जिह करक वारणाहँ ॥ १० पडिय 'पायव व छिण्ण ॥ ११ णीय सीय दससिरेण ॥ १२ गय पुरं विराहियासु ॥ १३ मिलिंड अङ्गयस्स तांड ॥ १४ विणिहओ अलाहवेण ॥ १५

॥ घता ॥

तं किड कोडि-सिलुद्धरणु

केवंिलिहिं आंसि जं भासिड। अम्हहुँ जर रावणहों खर फुडु लक्खण-रामेहुँ पासिख'।। १६ 28

<sup>6</sup> P °मामहो, S A °मामह.

<sup>9. 1</sup> P A पभणिडं, S एभणिड. 2 P सुइहिं, A सिहि. 3 S समहुर°, A सममहुर. 4 A omits these padas. 5 s परिहरं समुख्यिष. 6 P सुपुरिसेहि, s सप्पुरिसेहि. 7 P चंदम-कारो, в चंडमक्लरो. 8 P S A केविक्रीह. 9 A omits the portion from जालि up to the end. 10 P मासिंड. 11 P s शासह.

<sup>[</sup>९] १ लक्ष्मीभुक्ति-नाम-दूतेनोक्तम्. २ हे देव. ३ विद्याधर्यो. ४ अनन्नकुसुम-मात्रा. ५ लक्ष्म-जेन. ६ वृक्ष इव.

[ %]

केहिड सब्बु जं चन्दणहिहें गुण-कित्तणु । अंणिल-पुत्तु लजाविड थिड हेट्टाणणु ॥ १

जं पिर्सुणिड कोडि-सिलुद्धरण तं पवण-पुत्तु रोमिश्चयड कुलु णामु पंसंसिड रुक्खणहों 'सच्चड णारायणु अंट्रमड मायासुग्गीड जेण वहिड मणु जाणेवि हणुवन्तहों तणंड । सिरु णवेंवि णिरारिड पिड चवइ । अच्छइ गुण-सिट्छ-तिसाइयड

अण्णु विं विडसुगीवहों मरणु ॥ २ णडु जिह रस-भाव-पणिचये ॥ ३ सुर-सुन्दरि-णयण-कडक्खणहों ॥ ४ दहवयणहों चेन्दु व अद्वमं ॥ ५ हलहरु अद्वमं सो वि कहि ।॥ ६ दूअहों हियवऍ वद्धावणं ॥ ७ 'सुग्गी देव पइँ सम्भरइ ॥ ८ तें हु इकार आइय ॥ ९

प**इँ विर**हिउ छुँहुच्छुर्लंड ण वि सोहइ सुग्गीव-वल्ज

॥ वता ॥

पुण्णालिहें चित्तु व ऊँणर्थे ।

जिह जोवणु धम्म-विहूर्णंड' ॥ १०
[११]

एह वोल्ल णिसुणेवि समीरण-णन्दणु । स-गड स-धड स-तुरङ्गमु स-भडु स-सन्दणु ॥ १

स-विमाणु स-साहणु पवण-सुउ संचर्छे हणुएँ संचल्लु वलु "णं रिसह-जिणिन्द-समोसरणु णं तारा-मण्डलु उग्गमिउ आण्न-द-घोसु हणुवहों तणैंउ पर्मथन्द्रय-साहणें जाय दिहि णरवह सुग्गीउ करेवि धुरें "कञ्चण-तोरणइँ णिवद्धाइँ घरें घरें परिहियइँ रवण्णाइँ लहु गहिय-पसाहण सयल णर संचित्रित पुलय-विसट्ट-भुत ॥ २ णं पात्रसें मेह-जाल स-जल ॥ ३ णं णाण-समए देवागमण ॥ ४ णं णोहें मायामत णिम्मवित ॥ ५ णिसुणेवि तूरु कोड्डावणत ॥ ६ घणें गिजाएं णं परितृद्व सिहि ॥ ७ किय हट्ट-सोह किकिन्ध-पुरें ॥ ८ घरें घरें मिहुणहें समलद्धाह ॥ १० लोर्डह पडिपाणिय-वंण्णाह ॥ १० णिग्गय सवडम्मुह अग्ध-कर ॥ ११

<sup>10. 1</sup> A. omits the beginning up to चंदण°. 2 PA पिसुणिउं. 3 P S इ. 4 A पसंसिउं. 5 P A अहमउं. 6 P S इंदु. 7 A अहमउं. 8 A तणाउं. 9 S A वद्मावणाउं. 10 P शुलुस्तुलुड. 11 P S A ऊणाउं. 12 S विहूणाउं.

<sup>11. 1</sup> P S संचल्ले हणुर्वे चल्लु. 2 P S आणंदु. 3 A तणाउं. 4 P कोडावणउं, A कोड्डावणउं 5 A मगरदय. 6 P S लाडडू. 7 A विण्णाइं.

<sup>[</sup> १० ] १ इन्वंतः. २ चन्द्र इव. ३ शीघ्र, उत्तालकम्. ४ उत्सुक, निःसाधारम्.

॥ घता ॥

जम्बव-णल-णीलक्क्क्रऍहिँ णाण-चरित्तेंहिं दंसणेंहिं

हणुवन्तु एन्तु जयकारिङ । णं सिद्ध मोक्सें पइसारित ॥ १२ [१२]

पइसरन्तु पुरें पेक्खइ णिम्मल-तारइं। घरें घरें जि मणि-कञ्चण-तोरण-वारइं ॥ १

चन्दण-चच्चराइँ सिरिखण्डइँ कुङ्कम-कत्थूरिय-कप्पूरइँ कत्यइ 'कल्रिरियहुँ कैणिकड अइ-वण्णुजालांच णंच मिद्रच कत्थइ पुणु तम्बोलिय-सन्धंड अंहवइ सुर-महिलंड वहलत्थंड कत्थइ पडियइँ पासा-जुअइँ मुणिवर इव जिण-णामु लयन्तइँ कत्थइ वर-मालाहर-सन्थउ कत्थइ छवणइँ णिम्मल-तारइँ कत्थइ तुप्पईं तेल्ल-विमीसईं कत्थइ उमीवन्ति णर-भीणइँ कत्थइ कामिणीउ मय-मत्तउ एम असेस णयरु वण्णन्तड लीलऍ पड्ड समीरण-णन्दण

पेक्खइ पुरें णाणाविह-भण्डइँ ॥ २ अगरु-गन्ध-सिल्हय-सिन्दूरइँ ॥ ३ णं 'सिज्झन्ति तियउ पिय-मुक्कर ॥ ४ णं वर-वेसड वाहिर-मिट्रंड ॥ ५ णं मुणिवर-मैईड मज्झत्थड ॥ ६ जण-मुहमुज्जालेवि समत्थन ॥ ७ णैट्ट रेरइँ पेक्खणइँ व द्वअईँ ॥ ८ वन्दिण इव सु-दार्यं मगन्तइँ ॥ ९ णं वायरेण-कहउ सुत्तत्थउ ॥ १० खल-दुज्जण-वर्यणइँ व सु-खारइँ ॥ ११ णाइँ कुमित्तत्तगाइँ असरिसइँ ॥ १२ णं जम-दूआ आख-पमाणइँ ॥ १३ णं रिह-बहुलं अधिय-कडत्तं ॥ १४ मोत्तिय-रङ्गाविल चूरन्तर ॥ १५ जिहेँ हलहरु सुग्गीउ जणहणु ॥ १६ ॥ घत्ता ॥

रामहों हरिहें केइद्धयहें।

हणुवन्तु कयञ्जलि-हत्थउ । कालहों जमहों सणिच्छरहों णं मिलिड कैयन्त चडत्थड ॥ १७ [ १३]

25

राहवेण वइसारिउ णिय-अद्धासणे । मुणिवरो व थिउ णिच्चलु जिणवर-सासणे ॥ १

<sup>8</sup> s पद्सारियट.

<sup>12. 1</sup> P S कछ्रिहुं. 2 A कणिक्कडं. 3 S महुड, A मेहुड. 4 A "सरथड. 5 P "मदूड, s भाइओ. 6 A अहवा. 7 P णटहरइ पेक्खइ जं बहुअइ, s णटहरइ जं पेक्खइ बहुअइ. 8 s सुदाज. 9 s °रहंसहत्यड. 10 P s वायरए कहाउ. 11 P s वयणा इव खारहं. 12 P s उम्मवित. 13 g जरमाळहं, A नरमाणंड. 14 P g अधियकंतड. 15 P g कियन्तु.

<sup>[</sup> १२ ] १ अन-पाक-भ्रीणाम्. २ तप्यन्ति. ३ 'ण्ट्टं' कूटचूतम्, अन्यत्र नृत्यम्. ४ सुद्रव्य-दानानि, युदायम्ब. ५ सुप्रीवस्य.

एकहिँ णिविट्ठ हणुवन्त-राम जम्बव-सुग्गीव सहन्ति ते वि सोमित्ति-विराहिय परम मित्र अङ्गङ्गय सुहड सहन्ति वे वि १ णल-णील-णरिन्द णिविट्ठ केम गय-गवय-गवक्त वि रण-समस्थ अवर वि एकेक पचण्ड वीर एत्थन्तरें जय-सिरि-कुलहरेण मण-मोहण णाइँ वसन्त-काम ॥ २ णं इन्द-पडिन्द वर्द्घ वे वि ॥ ३ णमि-विणमि णाइँ थिर-थोर-चित्त ॥ ४ णं चन्द-सूर थिय अवयरेवि ॥ ५ एकासणें जम-वहसवण जेम ॥ ६ णं वर-पञ्चाणण गिरिवरत्थ ॥ ७ थिय पार्सेहिँ पवर-सरीर घीर ॥ ८ हणुवन्तु पसंसिउ हलहरेण ॥ ९

'अज्जु मणोरेह अज्जु दिहि चिन्ता-सायरें पडियऍण

..

25

॥ घता॥

महु साहणु अज्जु पचण्डउ । जं मारुइ लद्धु तरण्डउ ॥ १०

[88]

पवण-पुत्तें मिलिएं मिलियड तइलोक्क वि । रिडेंहें सेण्णें एयहें। धुर धरइ ण एक्क वि' ॥ १

" तं णिसुर्णेवि जयकारु करन्तें 'देव देव वहु-रयण वसुन्धरि जिंहें जम्बव-णल-णीलङ्गङ्गय जिंहें सुग्गीवकुमार-विराहिय गवय-गवक्ख समुण्णय-माणा " तिहें हउँ कवणु गईंणु किर केहर तो वि तुहारड अवसरु सारमि माणु मरटू कासु रणें भर्जंड

जाणइ-कन्तु वुत्तु हणुवन्तें ॥ २ अत्थि एँत्थु केसरिहि मि केसरि ॥ ३ णं मुक्कक्कुस मत्त महागय ॥ ४ अँतुल-मल जय-लच्छि-पसाहिय ॥ ५ अंग्ण वि सुह्देकेक-पहाणा ॥ ६ सीहैहुँ मन्झें कुरक्कमु जेहन ॥ ७ दे" आएसु देव को मारमि ॥ ८ जगें जस-पडह तुहारन वर्जन ॥ ९

॥ वत्ता ॥

तं णिसुर्णेवि परितुद्वऍण 'पूरें मणोरह राहवहीं जैम्बर्वेण" दिण्णु सन्देसर । वहदेहिहें जाहि गवेसर'॥ १०

<sup>13. 1</sup> P corrects मणोहर, s मणोहर.

<sup>14. 1</sup> P मिलिश्रए, s मिलियह. 2 P S रिउह. 3 P S एक्ट. 4 P केसरिह मि. 5 P S मुक्कुबु. 6 P S अवरेकेक, P marginally अतुलगळ. 7 A omits this pada. 8 P S गण्णु. 9 P S सीहहो. 10 P S कुरंगु व. 11 A देहि. 12 P S भंजमि, A भंजउं; P. marginally notes भाजमि apparently as a variant. 13 P S वायमि. 14 P S जंबिव पेसिड.

<sup>[</sup> १४ ] १ जंबवेन प्रोक्तम्.

#### [ १५]

तं णिसुर्णेवि जयकारिङ सीरप्पहरणु । 'देव देव जाएवङ केत्तिङ कारणु ॥ १

अण्णु वि वद्वारं स-विसेसं जेण दसाणणु जम-उरि पावमि णिसुर्णेवि गलगाजां हणुवन्तहों 'भो भो साहु साहु पवणञ्जह तो वि करेवं मुणिवर-भासिं ण वि पहँ ण वि महँ ण वि सुग्गीवें णवरि एकु सन्देसं णेंजाहि वुच्चइ ''सुन्द्रि तुज्झ विओएं झीणु सु-धम्मु व कलि-परिणामें झीणु मंथक्कु व वर-पक्ख-क्खएं झीणु सु-राउलेण वर-देसु व झीणु सु-पन्थु व जीण-परिचत्तं

राहव किं पि देहि आएसड ॥ २ सीय तुहारएं करयलें लाविम'॥ ३ हरिसु पविद्वुड जाणइ-कन्तहों ॥ ४ अण्णहों कासु वियम्भिड छज्जइ ॥ ५ तहें खय-कालु कुमारहों पासिड ॥ ६ वें जुज्झेवड समाणु दहगीवें ॥ ७ जइ जीवइ तो एम कहेर्जाहि ॥ ८ झीणु करी व कैरिणि-विच्छोएं ॥ ९ झीणु सु-पुरिसु व पिसुणालावें ॥ १० झीणु मुणिन्दु व सिद्धिहें कङ्कुएं ॥ ११ अवुह-मज्झें कैंइ-कव्व-विसेसु व ॥ १२ रामचन्दु तिह पइँ सुमरन्तउ" ॥ १३

अण्ण वि लइ अङ्गुत्थलड आणेजाहि स इँ भू संणड

अहिणाणु समप्पहि मेरउ । चूडामणि सी'यैंहें केरउ ॥ १४

28

25

## [ ४६. छायालीसमो संधि ]

जं अङ्गत्थलउ उवलद्ध राम-सन्देसउ।
गड कण्टइय-भुउ सीयहें हणुवन्तु गवेसउ॥
[१]

मणि-मऊह-सर्च्छायऍ णिच्चं 'देव-णिम्मिएं । चन्दकन्ति-लैचिए रयणी-चन्दे व णिम्मिएं ॥ १

चन्द्रसार्ल-साला-विसालए रणरणन्त-किङ्किण-सुघोसए टणटणन्त-घण्टा-बमालऍ ॥ २ घवघवन्त-घग्घर-णिघोसए॥ ३

15. 1 PS पेसि. 2 PS लायमि. 3 A तं निसुणेवि गाजिउ. 4 P णिज्ञहि, S णिज्जहो, A नेजाहिं. 5 PS कहिजाहि, A कहेजाहिं. 6 A करिणिहे. 7 PS मियंकु. 8 S को, A omits. 9 PS रीणु. 10 PS जणु. 11 PS आणिजाहि. 12 PA सूसणंउ. 13 P सीयहो, A सीयह.

<sup>1.</sup>  $1\ P\ S$  सच्छाए.  $2\ s$  °णिम्मिउ.  $3\ P$  खद्बाय, S खद्याय.

<sup>[</sup>१] १ विमाने. २ अप्रच्छादितोपरितन-भूमि.

धवल-धयवडाडोय-डम्बरे छत्त-दण्ड-उद्दण्ड-पण्डुरे मणि-गवक्त-मणि-मत्तवारणे मणि-पवाल-मुत्तालि-झुम्बिरे १ पडद्द-मद्दलुंहोल-तालए तर्द्धि विमाणें थिउ पवण-णन्दणो पवण-पेल्लणुब्बेलियम्बरे ॥ ४ चारु-चमर-पब्मार-भासुरे ॥ ५ मणि-कवाड-मणि-वार-तोरणे ॥ ६ भमिर-भमर-पब्भार-चुम्बिरे ॥ ७ जिणवरो व्य सुरगिरि-जिणालए ॥ ८ चलिड णाइँ णहें रवि स-सन्दणो ॥ ९

॥ घत्ता ॥

गयणङ्गणें थिएँण णाइँ सणिच्छेरॅण विज्जाहर-पवर-णरिन्दहों । अवलोइड णयरु मेहिन्दहों ॥ १० [२]

चड-दुर्वारु चड-गोर्डरु चड-पायाँरु पण्डुरं । गर्यण-रुग्ग-पवणाहय-धय-मालाडरुं पुरं ॥ १

गिरि-महिन्द-सिहरे रमांउछं तं णिएवि हणुएण चिन्तियं " पुच्छियारविन्दाभं-छोयणी 'देव गर्डभ-सम्भवें तुहारए जेण 'धिक्षयं जण-पसूयणे सो मेहिन्दु णिञ्चूढ-साहसो एह णयरि माहिन्द-णामेंणं " तं सुणेवि वहु-भरिय-मच्छरो रिद्धि-विद्धि-धण-धण्ण-संकुँलं ॥ २ 'सुरपुरं किमिन्देण घत्तियं' ॥ ३ कैहहुँ लग्ग विज्ञावलोयणी ॥ ४ सक्व-जण-मणाणन्द-गारेंए ॥ ५ वग्ध-सिङ्घ-गय-सङ्कुले वणे ॥ ६ वसइ एँत्थु खर्छ खुइ-माणसो ॥ ७ कामपुरि व णिम्मविय कार्मेणं'॥ ८ मीण-रासि णं गड सणिच्छरो ॥ ९

अमरिस-कुद्धऍण आयहें। आहयणें ॥ घता ॥ मणे चिन्तिड 'गवणु विवर्कंमि । लड्ड ताम मडप्फरु भञ्जमि'॥ १०

<sup>4</sup> After this stanza A. reads yas.

<sup>2. 1</sup> A °दुवार. 2 A °गोउर. 3 A °पायार. 4 A गयणे. 5 P S °रमाङ्के. 6 P S संकुछे. 7 P S °दारलोयणी. 8 P कहहू, S कहहो. 9 P गब्से संभमे, S गब्सि संभमि. 10 A °यारप. 11 P S चित्तयं. 12 P S महिंद. 13 P जेल्थु, S जिल्थु. 14 P S खळ. 15 P S बिसजमि.

३ नर्तिताम्बरे. ४ उत्तालके. ५ निजन्मार्ता महस्य.

<sup>[</sup>२] १. प्रस्तिकाछे.

[३]

तक्खणें जें पण्णत्ति-वर्रण विणिम्मियं वर्र । रंह-विमाण-मायङ्ग-तुरङ्गम-जोह-संकुलं ॥ १ ॥

मेह-जालमिव विर्जुंलुजलं धुद्धुवन्त-सय-सङ्ख-संघडं मत्त-गिल्ल-गिल्लोल-गय-घडं हिलिहिलन्त-तुरयाणणुब्भडं कलयलारजम्बुट्ट-भड-थर्ड तं णिएवि पर-वल-पलोट्टणे भड विरुद्ध सण्णद्ध दुद्धरा वद्ध-पैरिकराकार-भासुरा

पडह-मन्दलुहाम-गोन्दलं॥ २ धवल-छत्त-धुर्वन्त-धयवडं ॥ ३ कण्ण-चमर-चल्लन्त-मुहवडं ॥ ४ तुष्ट-फुट्ट-घंड-सुहड-सङ्कडं ॥ ५ **झसर-सत्ति-स**र्ववलि-'वियावडं ॥ ६ खोहु जाउ माहिन्द-प**द्टणे** ॥ ७ परसु-चक्क-मोग्गर-धणुद्धरा ॥ ८ कुरुड-दिद्धि-दद्दोद्ध-णिद्धरा ॥ ९

स-बल्ज महिन्द-सुउ हणुवहों अन्भिडिउ

॥ घत्ता ॥ सण्णेहेंवि महा-भय-भीसणु । विज्ञाइरिहें जेम हुआसणु ॥ १० [8]

'मरु-महिन्द-णन्दण-वलाण जायं महाहवं । चारु-जयसिरी-रामालिङ्गण-पसर-लाहवं ॥ १

हणुव-हणहणाकार-भीसावणं खग्ग-र्कंणखणाकार-गम्भीरयं भिजडि-भूभङ्गुराकार-रत्तच्छयं **१क-मुकेक-हुङ्कार-ललक्षयं** मिण्ण-वच्छत्थलुदेस-विहलङ्गरं तेत्थु वद्दन्तए दारुणे भण्डणे वे वि सुण्डीर-सङ्घाय-सङ्घारंणा

भेट्ट-दुग्घोट्ट-संघट्ट-लोट्टावणं ॥ २ जाय-किलिविण्डि-गुप्पन्त-वर-वीरैयं ॥ ३ पहर-पन्भार-वावार-दुप्पेच्छयं ॥ ४ दन्ति-दन्तगग-लगगन्त-पाइक्क्यं ॥ ५ णीसरन्तन्त-मालावली-चुम्भलं॥ ६ हणुव-'माहिन्दि अब्भिष्ट समरङ्गणे ॥ ७ वे वि मायङ्ग-कुम्भत्थलुद्दारंणा ॥ ८ वे वि णह-गामिणो वे वि विज्ञाहरा वे वि जस-कङ्क्षिणो वे वि फुरियाहरा ॥९ "

पवण-महिन्दर्जंहुँ जुंड्य समब्भिडिउ ॥ वता ॥ णिय-णिय-वाहर्णेहिं णिविदुहुँ। णावइ हयगीव-तिविद्रहुँ ॥ १०

<sup>3. 1</sup> P S तक्सलेण. 2 P S इरि॰. 3 P S विजुङ वर्छ. 4 A °भूवन्त॰. 5 P B °धण°. 6 P 8 "सब्बद्ध". 7 P 8 "सुमहिंद". 8 P 8 "करिकरा".

<sup>4. 1</sup> P S सेड.° 2 A °लेट्टावणं. 3 P S लणलणलणाकारगंभीरियं. 4 P S °वीरियं. 5 A माहिंद. 6 P a °संचारणे. 7 P a °लुहारणे. 8 P °महिंद्सुय. 9 P a खुक्के.

<sup>[</sup>३] १ व्यापितम्.

<sup>[ 😮 🖣</sup> १ वायु-महिन्द्र-नन्दनौ. २ संघामे. ३ महिन्द्रपुत्रं माहिंद्रिः । स॰ प॰ च॰ २६

[4]

तिहिं महिन्द-णन्दर्णेण विरुद्धे पढम-अब्भिडे। थरहरन्ति सर-धोरणि लाइय हणुव-धयवडे ॥ १

'बाइणा वि रिउं-वाण-जालंयं

• दहुमतुल-माया-दविगणा जलइ णह-यलं जलण-दीवियं कहों वि छत्तु कासु वि धयग्गयं कहों वि कवउ कासु कडिछयं एंम पवर-हुअवह-झुलुक्कियं u णवरं एकु माहिन्दि थकओ वार्रणस्यु सन्धइ ण जार्वेहिं

> कणय-समुज्जरेंहिँ दुजाण-हियेच जिहे

15

णिसि-'खऍ व रविणा तमालयं ॥ २ मोह-जालमिव परम-जोग्गिंणा॥ ३ पर-वर्छ असेसं पलीवियं ॥ ४ कहों वि पैजलियं उत्तमक्रयं ॥ ५ कहो वि कशुयं 'संकडिलयं ॥ ६ रिउ-वलं गयं घोण-वङ्कियं ॥ ७ केसरि व्य केसरिहें ढुकओ ॥ ८ रोसिएण हुणुएण तार्वेहिं॥ ९

॥ घत्ता ॥ तिहिँ सरेहिँ सरासण्य ताडिउ। 'र्डंच्छिन्देंवि धर्णुवरु पाडिउ ॥ १०

[8]

अवरु चाउ किरे गेण्हइ जाम महिन्द-णंदणो। मरु-सुएण विद्धंसिड ताव सरेहिँ सन्दणो ॥ १

खण्ड-खण्ड-किए रहवरावीढए मोडिए छत्त-दण्डे धए छिण्णए पवण-पुत्तेण घेतूण रिड वद्धओ पुर्ते 'वेहे 'सुए सर्वर-वावारिओ अञ्जणा-पिर्यर-पुत्ताण दुइरिसणो

वर-तुरङ्गम-जुंए पडिऍ भय-गीढए ॥ २ लहु विमाणे समारूढु वित्थिण्णए।। ३ » तं पि हणुवेण वाणेहिँ णिण्णासियं णरय-दुक्खं व सिद्धेहिँ विद्धंसियं ॥ ४ णिगाओं विष्फुरन्तो णिरत्थो णरो णाइँ णिग्गन्थ-रूवो थिओ मुणिवरो ॥ ५ वर-भुयङ्ग व गरुडेण उँद्वद्धओ ॥ ६ अणिल-पुत्तो महिन्देण हकारिओ॥ ७ संपहारो समालग्गु भय-भीसणो ॥ ८ अस्तरा-तिक्खरग-वर-मोरगरुग्गामणो सेल्ल-वावल्ल-भक्षाइ-सङ्कावणो ॥ ९

- 1 PS तं. 2 PS विरुद्धे. 3 PA रिडं. 4 PSA व्ह्वय. 5 P दृद्वमाण पाया corrected as पायवा, s दहुमाण पाया. 6 P s °जोहणा. 7 P s °पजलियं. 8 P s एवं. 9- P B णबरि. 10 P S वारणस्थु. 11 s 'हियवड. 12 P S जेम. 13 P छिण्णेवि, S छिण्णिवि. 14 P 8 घणुहरू.
- 6. 1 ड करि. 2 म जप, ड जये, △ हुए. 3 ड डण्णहुड. 4 म ड पत्तिणेहे. 5 म ड समर°. 6 P B पियस°. 7 A °ह्नगावणो. 8 P महाइं.

<sup>[</sup> ५ ] १ इन्वंतेन. २ कवच-विशेष, संकलिका-युक्तम्. ३ नाबिका-विकतं. ४ महिन्द्रपुत्रः. [६] १ हमूबंते.

पढम-भिडन्तऍण डिण्णु कइद्रऍण ॥ वत्ता ॥ सर-पञ्जरु मुक्कु महिन्दें । जिह्न भव-संसारु जिणिन्दें ॥ १० [ ७ ]

छिण्णु जं जें सर-पञ्जरु रणें बहें पवण-जाएँणं। धगधगन्तु अग्गें विमुक्तु 'महिन्द-राएँणं॥ १

धुद्धवन्तु जारूंऽसणि-घोर्सणो दिद्धु वाणु जं पवण-पुत्तेंणं जिह्न घणेण गलगज्जमाणेंणं वायवो महिन्देण मेलिओं चाव-लिह्न घत्तेंवि तुरन्तेंणं मेलिओ महा-बहल-पत्तलो खण्डु खण्डु किउ पवण-पुत्तेंणं णवर मुक्क महिहरु विरुद्धेंणं

> जं जं छेइ रिर्डं जिह णिल्लक्खणहों

जलजलन्तु जालोलि-भीर्सणो ॥ २ वारुणत्थु मेल्लिड तुरन्तेंणं ॥ ३ पसमिओ वि 'गिम्भो व णाऍणं ॥ ४ पवण-पुत्तु तेण वि ण मेल्लिओं ॥ ५ ॥ वड-महद्रुमो विष्फुरन्तेंणं ॥ ६ कढिण-मूल्ल थिर-थोर-गत्तलो ॥ ७ कुकइ-कव-वन्धो व धुत्तेंणं ॥ ८ सो वि छिण्णु णैरड व सिर्द्धेणं ॥ ९

तं तं<sup>11</sup> हणुवन्तु विणासइ। करें एकु वि अत्थु ण दीसइ॥ १० 15

[2]

॥ घता ॥

अञ्जणाएँ जणणेण विलक्सीह्य-चिर्त्तेणं । गय विमुक्त भामेप्पिणु कोवाणल-पिलर्त्तेणं ॥ १

तेण लडडि-दण्डाहिघाएँणं
गिरि व वर्जेणं दुण्णिवारेणं
णिवडिए 'सिरीसेलें विम्भलें
'णिष्फलं गयं हणुव-गैजियं
राम-दूअकजं ण साहियं
रावणस्स ण वणं विणासियं

तरुवरो ह पाडिउ दुवाएँणं ॥ २ अणिल-पुत्तु तिह गय-पहारेंणं ॥ ३ जाय वोल सुरवरहँ णहयले ॥ ४ घंण-समूहमिव सलिल-विज्ञयं ॥ ५ जाणईहें वयणं ण चाहियं ॥ ६ विहंलु आसि केवलिहें भासियं'॥ ७

<sup>7. 1</sup> P रणवहि, s omits. 2 P s विमुक्त माहिंद. 3 s जाकासणि, A जाकाकि. 4 P s विमुक्त माहिंद. 5 P s भीसणं. 6 P पसरउ प, s पसउमि प. 7 P s मिहिड. 8 P s मिहिड. 9 P A मुक्त. 10 s जरि. 11 P s तह.

<sup>8. 1</sup> A में मले. 2 Ps सुरवरहू. 3 Ps जंपियं. 4 Ps घणु. 5 A विष्कृत्व.

<sup>[</sup>७] १ नादेण. २ नरकं सिद्धेनेव.

<sup>[</sup>८] १ इन्द्वंते.

पव बोह्र सुर-सत्थें जावेंहिं चट्टिओ सरासण-विहत्थओ

> मंण्ड कड्द्रऍण धरिर्ज महिन्दु रणें

हणुउ हूउ सज्जीउ तार्वेहिं ॥ ८ ॥ सरवरेहिं किउ रिउ णिरत्थओ ॥ ९

॥ घता ॥ सर-पञ्जरें छुहेंवि रडहें । णं गङ्गा-वाहु समुद्दें ॥ १०

[9]

कुद्धएण सेमरङ्गणें मीया-वेंडर-हेडणा । धरिय वे वि माहिन्दि-महिन्द केंड्द्ध-केडणा ॥ १

माणु मलेवि करें वि कडमंइणु
" 'अहाँ माहिन्द माम मरुसे जाँहि
अहाँ अहाँ ताय ताय रिज-भञ्जण
हर्जें तहें तणेज तुज्झु दोहित्तज
भग्गु मरडु जेणं रण्लें वरुणहों
पेतिज अब्भत्यें वि सुग्गी वें
" दूअ-कर्जें संचिक्षिज जावें हिँ
माया-वहरु असेसु विवुज्झिज

चलगेंहिं पडिंड समीरण-णन्दणु ॥ २ जं विमुहिंड तं सयलु खमेर्जाहि ॥ ३ णिय-सुय तं वीसरिय किमझण ॥ ४ णिम्मल-वंसु समुज्जल-गोत्तंड ॥ ५ हउँ हणुवन्तु पुंत्तु तहों पवणहें ॥ ६ रामहों हिंड कलत्तु दहगीवें ॥ ७ पट्टणु दिद्दु तुहारड तार्वेहिं ॥ ८ तें तुम्हिहाँ समाणु महँ जुन्मिड'॥ ९

तं णिसुर्णेवि वयणु णेह-भैहाभरेंण विज्ञाहर-णयणाणन्दे । मारुइ अँवगू ढु महिन्दे ॥ १० ॥

॥ घत्ता ॥

'साहु साहु भो सुन्दर सुउ सच्चउ कें पेवणहो। पइँ मुएवि सुहडत्तणु अण्णहों होइ कवणहो॥ १ जो सत्तु-सङ्गाम-लक्खेहिँ जस-णिलड जो उभय-कुर्लं-दीवओ उभय-कुल-तिलड॥ २ जो उभय-वंसुजालो सिस व अकलङ्क जो सीहवर-विक्रमो समरें णीसङ्कः॥ ३

25

<sup>6</sup> в д मं. 7 ड प्रिड.

<sup>9. 1</sup> PS समरंगणेण. 2 S कह्द्रकेडण. े A कटवंद्णु. 4 A माहिंदि. 5 P A मक्सेजाहि. 6 P S समेजाहि, A समिजाहि. 7 S A तणउं. 8 P S जेण बह्सवणहो, A रणि, and P margally रणि वरुणहु. 9 P S तुम्हाहे, A तुम्हाहे. 10 P S महत्वमरेण.

<sup>10. 1</sup> s पहाचणहो. 2 P s उद्दब°. 3 P s कुछदीवड. 4 P जिस्संक, s जस्संक.

<sup>[</sup> ९ ] १ माता अंजणा. २ वहर-हेतुना. ३ मातांजनायाः वैरं स्मृत्वा. ४ आलिंगितम्.

जो दस-दिसा-वलय-परिचर्त्तं-गय-णाम् जो मत्त-मायङ्ग-कुम्भत्थलायाम् ॥ ४ जो पवर-जयलच्छि-आलिङ्गणावासु जो सयल-पडिवक्ख-दुप्पेक्ख-णिण्णासु ॥ ५ जो कित्ति-रयणायरो जस-जलावत्तु जो वीर-णारीयणो जयसिरी-कन्तु ॥ ६ जो सवण-कप्पहुमो सैच-अचलेन्दु जो पवर-पहरण-फडा-डोय-भुँअइन्दु ॥ ७ जो माण-विञ्चाइरि अहिमाण-सय-'सिहरु धणुवेय-पञ्चाणणो वाण-णह-णियरु ॥ ८ जो अरि-कुरङ्गोह-णिट्टवण-दुग्घोट्ट पडिवक्ख-जलवाहिणी-सिमिर-जल-घोट्टू ॥ ९

॥ घता ॥

जो केण विण जिड सो हउँ आहयणें

आसङ्क-कलङ्क-विवेंजिउ । पहँ एकें णर्वरि परैज्जिड' ॥ १० 10

[ ११]

एउ वयणु णिसुणेप्पिणु दुइम-दणु-विमइणो । 'कवणु ऐत्थु किर परिहद्यु' भणइ घंणारिणन्दणो ॥ १

'तुहुँ देव दिवायरु तेय-पिण्डु तुहुँ पवर-समुदु समुद्द-सारु तुहुँ मेरु-महीहरु महिहरेसु तुहुँ केसरि घोर-रउद्द-णाउ तुहुँ वर-तित्थयरु महाणुभाउ

हउँ किं पि तुईं।रड किरण-सण्डु ॥ २ तुहुँ वर-मयलञ्छणु भुवण-तिलड हउँ किं पि तुहारउ जोण्ह-णिलंड ॥ ३ 🗷 हैं हैं किं पि तुहारच जल-तुसारु ॥ ४ हडँ किं पि तुहारड सिल्ड-णिवेसु ॥ ५ हुउँ किं पि तुहारु णहु-णिहारु ॥ ६ तुहुँ मत्त-महग्गड दुण्णिवारु हुउँ किं पि तुहारड मैय-वियार ॥ ७ तुहुँ माणस-सरवरु सारविन्दु हुउँ किं पि तुहारु सिछछ-विन्दु ॥ ८ हउँ किं पि तुहारच वय-सहाउ ॥ ९

<sup>5</sup> P S "परियत्त." 6 P S "णारायणा. 7 P विविज्ञिश्वउ, S विविज्जियउ. 8 S जवर, ▲ समरे. 9 P परजिषड,8 परजियड.

<sup>11.1</sup> s 📆 2 s 📆 . 3 A omits this and the following pādas upto line 8. 4 P s हुद. 5 P s हुह.

<sup>[</sup>१०] १ सत्य-मेरः. २ धरणेंद्रः. ३ विखरः.

<sup>[</sup>११] १ इन्दंतः. २ भ्रमरः. ३ लक्ष्मीयुक्तारविंदः (१).

को पडिमल्लु तज णिय पह पैरिहरइ ॥ वता ॥
तुहुँ केर्णंऽवरेणोद्वर्दं ।
किं मणि चाँमियर-णिवद्धरं ॥ १०
[१२]

कह वि कह वि मणु घीरिज विज्ञाहर-णरिन्दहो। 'ताय ताय मिलि साहर्णे' गम्पिणु रामचन्दहो॥ १

वदुारच किउ उवयारु तेण को सक्कइ तहों पेसणु करेवि उवयारु करेवउ मइ मि' तासु । हणुयहों एयइँ वयणइँ सुणेवि सुग्गीव-णयरु णिविसेण पत्त किं वलेंवि पडीवउ पवण-जाउ मन्तिणं पवुत्तुं 'णरवर-मइन्दु वल्ल-जम्बव वे वि चवन्ति जाम मारिज मायासुग्गीज जेण ॥ २
मिलु रामहों मच्छरु परिहरेवि ॥ ३
जाएँवज लङ्काहिवहों पासु' ॥ ४
माहिन्दि'-महिन्द पयदृ वे वि ॥ ५
वलु पुच्छइ 'ऍहु' को जम्ववन्त ॥ ६
असमत्त-कज्जु हणुवन्तु आउ' ॥ ७
अञ्जणहें वप्पु ऍहु सो महिन्दु' ॥ ८
सवंडम्मुहु आज महिन्दु ताम ॥ ९
॥ वत्ता ॥

हलहर-सेवऍहिं अग्घुचाइयउ सबहिँ एकेक-पर्चण्डेंहिँ । दिड-कढिण सें इं भु व-दण्डेंहिँ ॥ १०

### [ ४७. सत्तचालीसमो संधि ]

मारुइ पवर-विमाणारूढउ अहिणव-जयसिरि-वहु-अवगृहु । सामि-कर्जे संचल्लु महाइउ लीलएं देहिमुह-दीउ पराइउ ॥

[ ? ]

मण-गमणेण तेण णहें जन्तें दिद्वाराम' सीम चउ-पासेंहिं जीहें पष्फुलियाइँ उजाणइँ

28

दैहिमुहणयरु दिङ्क हणुवन्ते ॥ १ धरिउ णाइँ पुरु रिणिय-सहार्सेहिँ ॥ २ वङ्कुइँ णं तित्थयर-पुराणइँ ॥ ३

оं A केण करेण. 7 P °णोद्धद्ध. 8 s पह रह. 9 P s चामीयरे वद्ध.

<sup>12. 1</sup> P s गंपिणु साहणे. 2 P s वि. 3 s जायेध्वड. 4 A माहिंद. 5 A एयहो. 6 P मंतीण corrected as मंतेण, s मंतीण. 7 P s बुत्तु. 8 P सवडम्मुहुं, s सवडम्मुहुं, s सवडम्मुहुं, s सवडम्मुहुं, s व्यवंहेहिं. 10 P. omits, s सर्थं.

<sup>1. 1</sup> P दहमुहणयर, S दहिमुहणयर. 2 S दिट्ट रामसीमा. 3 A निसिय°. 4 P S जाहि, A जहि.

<sup>[</sup>१] १ दिधमुख-नाम-विद्याघरस्य.

जहिं ण कयावि तलायहँ सुकहँ जहिँ वाविज वित्थर्यं-सोवाणज जिहें पायार ण केण वि लिह्नय जिहें देखलहें धवल-पुंण्डरियहँ जहिं मन्दिरइं स-तोरण-वारइं जीहें 'भुवें-णेर्त्ते-सुत्त-दरिसावण जिहें वर-वेसड तिणयण-रूवड जिंह गैयणस्थ-वसह-हलहर-मङ्

णं सीयलइँ सुद्धु पर-दुक्खइँ ॥ ४ णं कुगइउ हेट्टामुह-गमणैउ॥ ५ जिण-उवएस णोइँ गुरु-संधियं ॥ ६ पोत्था-वायणइँ व वहु-चरियइँ ॥ ७ णं समसरणइँ सुप्पिहिंशरइँ ॥ ८ हरि-हर-वैम्भिहें जेहा आवण ॥ ९ पवर-भुअङ्ग-सऍहिँ अणुहुअउ ॥ १० राम-तिलोयण-जेहा गहवड ॥ ११

।। घत्ता ॥

तहिँ पट्टणें वहु-उर्वमहँ भरियएं णं जों सुकइ-कब्वें वित्थरियएं। सहइ स-परियणु दीहेमुह-रार्णंड णं सुरवइ सुरेपुरहों पहींणड ॥ १२

[२]

तहों अग्गिम महिसि 'तरङ्गमइ आवन्तएं जन्तएं दिण-णिवहें विज्ञपह चन्दलेह वाल तिण्णि वि कण्णा परिवर्द्धियड बहु-दिवर्सेहिं सुरय-पियारऍण 'जइ भक्षउ दिहमूह माम महुँ तेण वि विवाह सङ्गच्छियउ 'कहीं घीयज देसि ण देसि कहीं'

णं कामहों रइ सुरवईहें सइ॥ १ उप्पण्णड कण्णड तिण्णि तहें ॥ २ अण्णेक्षं तहां तरङ्गमाल ॥ ३ 15 णं सुकइ-कहर रसं-वह्रियर ॥ ४ पट्टविउ दूउ अङ्गारऍण ॥ ५ तो तिण्णि वि कण्णेउ देहि लहु'।। ६ कल्लाणभुत्ति मुणि पुच्छियउ ॥ ७ मुणिवरेंण वि तक्खणें कहिउ तहीं ॥ ८ "

॥ घता ॥

'वेयहुत्तर-सेढिहें राणंड

साहसगइ-णामेण पहींणड । जीविंड तार्स समरें जो छेसइ तिण्णि वि कर्णांड सो परिणेसइ'॥ ९

5 P surerscribes र over ॰व. 6 s A °रामणंडं. 7 PS A णाइ. 8 PS लंधिय, 9 PS °वायरण इव and P. marginally 'वायणह इव' पाठे. 10 PS सप्परिवारह. 11 PSA जहि. 12 A सुप्त°. 13 P बन्देहि, S वंन्हेहि. 14 S उवमहु: 15 P S °राणंड. 16 A सुरवरहं. 17 A पहाणंड.

· 2. 1 PS उच्चण्णाउं. 2 P corrects as अण्णेका. 3 P ताई, S महा. 4 s परियद्विय ड, A रसव. The remaining characters as also the first four characters of the next line dropped through haplography. 5 s महं. 6 s कणाउं. 7 PS कहि. 8 P तड. 9 P S A राणडं. 10 P S A पहाणडं. 11 P समिर तासु, S समरे तासु. 12 S कण्णडं.

२ प्रधानानि. ३ भुयहि (१) इस्ताश्च. ४ वस्तविशेषः नयनश्च. ५ ईश्वरः. ६ आकाशगामी वृषभो यस्य। **अन्ये च**िन्नमुनाया वृषमा यस्य । गत-नाथा वृषमाः । प्राप्त-नाथा वा. ७ गृहपतिः. ८ देशिमु**ख**-राजा.

<sup>[</sup>२] १ राज्ञी तरंगमती. २ विवाहं ख-मानसे धत्वा.

गुरु-वयणेण तेण अइ भाविड 'साहसगइ वहुं-विज्ञावन्तड अहवइ एड वि णंड वुज्झिजइ ' जम्म-सए वि पमाणहों ढुक्इ अवसें कन्दिवसु वि सो होसइ तं णिसुणेवि लडह-लायण्णेंहिं 'भो भो ताय ताय दणु-दारा करहें किं पि वैरि मन्ताराहण

10

[3]

मणें गन्धव-राज चिन्तावित ॥ १ तेण समाणु कवणु पहरन्तज ॥ २ गुरु-भांसिए सन्देहु ण किज्जइ ॥ ३ मुणिवर-वयणु ण पैलए वि चुक्कइ ॥ ४ साहसगइहें जुज्झु जो देसइ' ॥ ५ णिय-जणेरु आउच्छित कण्णेंहिं ॥ ६ लइ वण-वांसहों जाहुँ भडारा ॥ ७ जोग्गंब्भासें विज्ञासाहणु' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एवं भणेष्पणु चल-भउहालउ मणि-कुण्डल-मण्डिय-गण्डैयलउ । गम्पि<sup>10</sup> पड्डुड विडल-वणन्त्रेरं णाइँ ति-गुत्तिउ देहब्भन्तेरें ॥ ९

[8]

तं वर्ण तिहि मि ताहिँ अवयज्जित " णं णित्तिल्ड थेरि-मुह-मण्डलु णं णिप्फलु कुसामि-ओलग्गित णं हैरि-घरु पुँण्णाय-विवज्जित जहिँ 'वोरीहित कामिणि-लील्ड जहिँ पाहण वलन्ति रवि-किरणेंहिँ " तहिँ अच्छन्ति जाव वर्णे वित्थप्

'णं भव-गहणु असोय-विविज्ञात ॥ १ णं 'णिश्च्यत कण्ण-उरत्थलु ॥ २ णं णित्तालु अ-णञ्चण-विग्वत ॥ ३ णं णीसुण्णु वेंडद्धंहुँ ग्रिज्जित ॥ ४ मण्ड मण्ड उँच्वीरण-सील्ड ॥ ५ णं सज्जण दुज्जण-दुवयणेहिं ॥ ६ ताव पहुक्तिय दिवसे चडत्थएँ ॥ ७

॥ घता ॥

चारण पवर-महारिसि आइय भइ-सुभइ वे वि वेराँइय । कोसहों तर्णेण 'चर्जरथें भांएं अट्ट दिवस थिय काओसीएं ॥ ८

<sup>3. 1</sup> P S णवि. 2 P भासियह. S भासियहं. 3 P S क्यांवि ण, A न प्रूष्ट् वि. 4 P कंदिवसु इ, 8 कदिवसु इ, Å कंदिवसु वि. 5 S वणवासहु, Å वणवासहुं. 6 S वर. 7 S जोग-इक्षासें, Å जोगगाभासें. 8 P एवं. 9 P °गंडयासु, Åगंडयगंडय. 10 Å. omits गंपि पह.

<sup>4. 1</sup> P वयणु. 2 A. omits this pāda. 3 s वडब्हु, A वडब्हुं. 4 A गोराहिड. 5 P किराह्य. 6 Ps चडस्थए, A चडस्थे. 7 s भाएण. 8 s काओसाएण.

<sup>[</sup>४] १ शोकसंयुक्तः, अन्यत्र वृक्षाः. २ स्तनास्ताभ्यां रहितम्. ३ स्वर्गः. ४ राक्षस-रहितः. ५ मेथैः (१). ६ वेरि-अधिकाः बहु-पुत्राः सूकर्यः. ७ विदारणं चूणणम्. ८ पाद-क्रोश-मच्ये.

15

20

## [4]

किडिकिडिजन्त-'मिलिम्मिलि-लोयण लम्बिय-भुअ परिवर्ज्जिय-भोयण॥ १ जल्ल-मलोइ-पसाहिय-विग्गह थिय रिसि पडिमा-जोएं जावेंहिँ तिह अवसरें तियं-लोलुअ-चित्तहों 'देव देव तड जाड मणिद्रड अण्णु ताहिँ वरइसु गविद्वर तं णिसुणेवि कुंविड अङ्गारड 'भक्षमि अज्ञु मडप्फरु कण्णहुँ

णाण-पिण्ड परिचत्त-परिगाह ॥ २ अद्वमु दिवसु पढुिक तार्वेहिँ॥ ३ केण वि गर्म्पि कहिउ वरइत्तहें ॥ ४ तिण्णि वि कण्णा रण्णे पष्टहरा। ५ तुहुँ पुणु मुहिर्यं प जें परितुद्वे ।।६ णं हवि घिएँण सित्तु सय-वारत ॥ ७ जेण ण होन्ति मज्झु ण वि अण्णहुँ'॥ ८

### ॥ घता ॥

अमरिस-कुद्धर कुरुडु पधाइउ गम्पिणु वर्णे वहसाणरु लाइउ। धगधगमाणु समुद्धिउ वण-दउ अत्ति पिलत्तु णाइँ खल-जण-वउ ॥ ९

## [ 4 ]

पढम-दवग्गि दुक्कु 'सिप्पीरहों सयलु वि काणणु जालालीविड कत्थइ देारै-वणाइँ पलित्तइँ सुकेहि मिं असुक पजलाविय कहि मि पणदुईँ वणयर-मिहुणईँ गम्पि मुणिन्दहुँ सरणु पइट्टइँ तिहँ अवसरें गयणङ्गणे जन्तें 'मरु मरु लाइउ केण हुवासणु

णाइँ किलेसु णिहीण-सरीरहोँ ॥ १ रामहों हियड णाइँ संदीविर्ड ॥ २ णं वइदेहि-दसाणण-चित्तईं ॥ ३ णं सुपुरिस पिसुर्णेहिँ संताविय ॥ ४ कन्दन्तइँ णिय-डिम्भ-विद्वणइँ ॥ ५ सावय इव संसारहों तहुईं ॥ ६ सिच्च णिय-विमाणु हणुवन्तें ॥ ७ अच्छर गमणु करमि गुरु-पेसणु ॥ ८

#### ॥ घत्ता ॥

अह सरणाइएँ अह वन्दिर्गहें सामि-कर्जे अहं मित्त-परिग्गहें। आँऍहिँ विहुरेंहिँ जो ण**उ जुन्झइ** सो णरु मरण-सए वि ण सुज्झइ'॥ ९

<sup>5. 1.</sup> Ps भिकिम्मि and P. superscribes कि over हि. 2 Ps 'वितहो, 3 Ps कहिंद गंपि. 4 PSA ताहि. 5 P मुहिल, S सुहिलह. 6 SA कुह्द. 7 PS मज्झ होति, A होति.

<sup>6. 1</sup> P s A जाह. 2 A. omits this word. 3 s दारुणवणह. 4 s सुर्णेदह, A सुर्णे-दहो. 5 P संभारहो भट्टइ. 6 A विगाहे. 7 P S णिय. 8 P S आयहो.

<sup>[</sup>५] १ झीलंपटः, २ एवमेव. ३ ऋरचित्तः,

<sup>[</sup>६] १ शुष्क-तृणस्य. २ देवदारु-वनानि. ३ साद्र(ई)वनस्पती. स॰ प॰ च॰ २७

[७]

मणें चिन्तेप्पणु णिम्मल-भावें सार्यर-सिल्लु सब्बु आकरिसिल हुअवहु उल्हाविज पजलन्तज 'तं जवसग्गु हरेंवि रिज-मङ्गणु कर-कमलेहिं पाय पुज्जेप्पणु मुणि-पुङ्गवेंहिं समुचाएँवि कर तिहं अवसरें विज्ञन साहेप्पणु तिण्णि वि कर्ण्णन सालङ्कारन

मारुइ-णिम्मिय-विज्ञ-पहार्वे ॥ १
मुसल-पमार्णेहिं धारेहिं वरिसिड ॥ २
सम-भावेण किं व वहुन्तर ॥ ३
गड मुणिवरहुँ पाँसु मरु-णन्दणु ॥ ४
वन्दिय गुरु गुरु-भंत्ति करेप्पिणु ॥ ५
हणुवहाँ दिण्णांसीस सुहङ्कर ॥ ६
मेरुहें पाँसेहिं भामरि देप्पिणु ॥ ७
अहिणव-रम्भ-गड्म-सुकुमारड ॥ ८

॥ घता ॥

भ**इ-**सुभईंहँ चलण णर्मन्तिड अग्गऍ थियड सहन्ति सु-सीलड

हणुयहों साहुक्कारु करन्तिउ । णं तिहुँ<sup>10</sup> कालहुँ तिण्णि वि<sup>11</sup> लीलउ ॥९

[6]

पुणु वि पसंसित सो पवणञ्जइ

पद्मत पँइँ वच्छल्ल पर्गासित
पत्तित जह ण पत्तुं तुहुँ सुन्दर
तं णिसुर्णेवि मारुइ गञ्जोलित
'तिण्णि वि दीसैहों सुहु विणीयत
किं कर्जे वण-वासे पहटुत
हणुवहों केरत वयणु सुणेप्पिणु
'तिण्णि वि दहिमुह-रायहों धीयत

'सुहड-लील अण्णहों' कहों छजाइ ॥ १ उवसम्महों णार्ज मि णिण्णासिन ॥ २ तो णवि अज्जु अम्हें' णविमुणिवर' ॥ ३ दन्त-पन्ति दरिसन्तु पवोल्लिन ॥ ४ कवणु थाणु कहों तिण्णि वि घीयन ॥ ५ केण वि कन नवसम्मु अणिद्वन्त' ॥ ६ पभणइ चन्दलेह विहसेप्पिणु ॥ ७ छुडु छुडु अङ्गारेण वि वरियर्ज ॥ ८

॥ घता ॥

तिहैं अवसरें केविलिहिं पगासिउ कोडि-सिल वि जो संचालेसइ

"दससयगइहें मरणु जसु पासिड । सो वरइत्तहों भाइड होसइ"॥ ९

<sup>7. 1</sup> P S सायर. 2 P °भावेण व किल, S °भावे जिह किल. 3 P पासि.  $4 \Delta$  °हित्त. 5 P S दिण्णी सीस. 6 P S पार्से. 7 P कण्णउं. 8 P °सुभइहु, S सुभइहो. 9 P S णवंतिड. 10 P तिहि कालहिं, S तिहि कालहिं. 11 P जे, S जि.

<sup>8. 1</sup> P कण्णिहें मारुह. 2 P अप्णिहें किं, 8 अप्णिह कों. 3 8 तह. 4 P प्रगासितं. 5 8 णाड वि, A नाउं मि. 6 P इंतु, 8 चंतु. 7 PS अम्ह णड, A नवि. 8 P दीसहं, 8 दीसहु. 9 PS वरीयड.

## [९]

एमे बत्त गय अम्हहुँ कंणों वारह दिवस एत्यु अच्छन्तिहुँ ताम वरेण तेण आरुहें तो वि ण चित्तु जाउ विवरेरड तो एत्थन्तरें रोमिश्चय-भुड 'तुम्हेंहिं जं चिन्तिड तं हुअड जसु पासिड सो अंम्हहुँ सामिड जाहुँ पासु पुक्रीन्तु मणोरह'

तें कजेण पइहुउ रैण्णें ॥ १
तीहि मि पुजारम्भु करन्तिहुँ ॥ २
उववणें दिण्णु हुआसणु दुहें भ ३
एउं कहाणंड अम्हहुँ केरर्जं' ॥ ४
भणइ हसेप्पिणु पवणञ्जय-सुड ॥ ५
साहसगहेंहें मरणु संभूअउ ॥ ६
तिहुअणें केण वि णड औद्यामिड ॥ ७
वहुइ जाम परोप्परु इय कह ॥ ८

॥ घता ॥

दिहमुह-राज ताव स-कल्पज पुष्फ-णिवेय-हत्थु संपत्तज।
गुरु पणवेवि करेवि पसंसणु हणुवें समज कियज संभासणु॥ ९
[१०]

संभासणु करेवि तणु-तणुवें
'भो भो णरवइ महिहर-चिन्धहों
तिहें अच्छइ णारायण-जेटुउ
घाइउ तेण समरें साहसगइ
तांउ कुमारिज अहिणव-भोग्गड
मई पुणु लङ्काउरि जाएवउ
तं णिसुणेंवि संचित्रिज दिसुई
तं किक्किन्ध-णयरु संपाइउ

दिहमुह-राउ वुत्तु पुणु हणुवें ॥ १ कण्णउ लेवि जाहि किक्किन्धहों ॥ २ जो वरु चिरु केविलिहें गविहुउ ॥ ३ वेयहुत्तर-सेढिहें णरवइ ॥ ४ तिण्णि वि राहवचन्दहों जोग्गउ ॥ ५ पेसणु सामिहें तर्णं उक्हेमुहु ॥ ७ जम्बव-णल-णीलेंहिं पोमाइउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

गम्पिणु भुवण-विणिग्गय-णामहों सुग्गीवें दरिसाविड रामहें। तेण वि कामिणि-थण-परिवें हुणु विण्णु सैं यं भु एहिं अवरुण्डणु॥ ९

<sup>9. 1.</sup> PS पृह. 2 A कते. 3 A रण्णे. 4 PS पृहु. 5 PA कहाण उं. 6 P केर्ड. 7 PS तुन्हें. 8 PSA अम्हहुँ. 9 PA सामिउं. 10 A आयामिउं. 11 A पृरंतु.

<sup>10. 1</sup> A तणपं, P marginally तणपं. 2 s विश्व . 3 P s ताव. 4 P सामिति, s सामिति. 5 A तणउं. 6 P दहेमुद्दं, A दिस्मुदं. 7 P s परिवहणु. 8 A सहं.

# [ ४८ अट्टचालीसमो संघि ]

सविमाणहों णहयलें जेन्ताहों छुड़ लङ्काउरि पइसैन्ताहों। णिसि सुरहों णाइँ समावडिय आसाली हणुवहों अब्भिडिय।।

[8]

तो एत्थन्तरे जुज्झ समोडेंवि 'मरु मरु मंडुए मड्ड अवगण्णेंवि

देह-विसालिया। थिय आसालिया ॥ तेन तेन तेन चिंसें ॥ १ अप्पउ दरिसइ। ऍह को पइसइ॥तेन तेन तेन चिंतें॥ २ ( जम्भेट्टियाँ )

" को सकइ हुअवहें झम्प देवि को सक्कड़ महि कक्सएँ छुहेवि को सकड़ जम-मुहें पइसरेवि को सक्कड असि-प्झरें चेडेवि को सकइ सुर-करि-कुम्भु दलेवि u को सकड़ सुरवड़ सेमेरें हणेंवि

आसीविसु भुअहिँ भुयङ्ग छेवि ॥ ३ गिरि-मन्दैर-गरुअ-भरुव्यहेवि ॥ ४ भुअ-वलेण समुद्द समुत्तरेवि ॥ ५ धरणिन्द-फणालिहें मणि खुडेवि ॥ ६ गयणङ्गणे दिणयर-गमणु खर्लेव ॥ ७ को पडसइ मइँ तिण-सम् गणेवि' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

हणुवन्तें अमरिस-कुद्धऍण । तं वयणु सुणेवि जस-लुद्धऍण अवलोइय विज्ञ स-मच्छरेंण णं मेडणि पलय-सणिच्छरेंण ॥ ९

[२]

'समरे-महाभरु कालें चोइउ

20

पिहुमइ-णार्मेण मन्ति पपुच्छिउ। केण पडिच्छिड॥ तेन तेन तेन चिंतें॥ '४॥ १ को हकारइ। जो महुं सम्मुंहु गमणु णिवारइ'॥ तेन तेन तेन चिंतें ॥ ध॥ २

<sup>2</sup> तं वयणु सुणेविर्णुं भणइ मन्ति किं तुज्झु वि मणें पवडू भन्ति ॥ ३

<sup>1. 1</sup> P S जंतहो 2 P S पावंतहो. 3 S समोडिबि, A समंडेवि. 4 A. reads जंमिट्रियातु-वह after चित्ते; P 8 have 11 छ 11. 5 P मंदए, 8 मंदइ. 6 A चिंतो. 7 8 जीसिहिया, A omits. 8 P भुषहि, s भुयहि, A omits. 9 P s कक्कहि. 10 A कंदर. 11 P घहति, B बदेवि. 12 A. omits this pada. 13 s सघरे.

<sup>2. 1</sup> Ps समरे महत्महु. 2 A चिंतो. 3 Ps omit. Elsewhere also in the present Sandhi this figure occurring in the same context is scored off or bears the sign of deletion in P. 4 P A ng. 5 P सम्मुहं. 6 A. reads अंसिट्टिया दुवई after this. 7 P s सुलेपियु.

₩o ₹, ₩-4; ₹, 1-4; ₩, 1 ]

जइयहँ सुरवर-संतावणेण तइयहँ पर-वल-दुइंसणेण परिरक्ख दिण्ण जण-पुजाणिज तं वयण् सुणेप्पिण् पवण-पुत्त पचविच 'मरु मलिम मरहू तुज्ज्ञु सुन्दरकण्डं-अद्ववालीसमो संधि [२१३

हिय रामहों गेहिणि रामणेण ॥ ४ लक्क्टें चंउदिसिहिं विहीसणेण ॥ ५ णामेण एह आसाल-विज्ञ' ॥ ६ रोमञ्ज-उश्च-कञ्चइय-गन्त ॥ ७ वल्ल वल्ल आसालिएँ देहि° जुन्ह्य ॥ ८

॥ घता ॥

मं जाउ मडफ्रैर-विजया । जं सयल-काल-गलैगजियच सा तुहुँ सो हुउँ तं" एउ रणु लइ खर्चे जुर्झीहुँ एकु खणु'।। ९ [३]

लजडि-विहत्थज समरें समत्थज। कवय-सणाहर कइधयं-णाहर ॥ तेन तेन तेन वि'तें ॥ ४' ॥ १ रह-गय-वाहणु खश्चियं-साहणु।

परिहरें वि सेण्यु खर्बेवि विमाणु 'वल्ज वल्ज' भणन्तु अहिर्मुह पयट्ट णं महिहर-1कीडिहें कुलिस-घाउ एत्थन्तरें वयण-विसालियाएँ रेहइ मुह-कन्दरें पइसरन्त् वहेवऍ लगा पर्चण्ड वीरु

सीहु व रोकेंवि धाइड कोकेंवि॥ तेन तेन तेन चि'तें॥ ४'॥ २ एकहुंच पर लर्जंडिऍ समाणु ॥ ३ णं वर-करिणिहें केसरि विसर्टुं ॥ ४ णं दव-"जालोलिहें जल-णिहार ॥ ५ हणुवन्तु गिलिड आसालियाएँ ॥ ६ णं णिसि-"संभवें रवि अत्थवन्तु ॥ ७ संचूरिज गय-घाऍहिँ सरीरु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वलु पंडरिसु जीविड अवहरेंवि। पेर्ट्टहों अब्भन्तरें पइसरेंवि णीसरिज पडीवज पर्वणि किह महि ताडेंवि फीडेंवि विञ्झ जिह ॥ ९

[8]

जं समरक्रणे। पडियासालिया

्रहणुयहाँ साहणे ॥ तेन तेन तेन '**चित्तें** ॥ ४॥ **१** " **उद्रिउ क**लयल्ल

<sup>8</sup> P चडिदसिंह, s चडिदसिंह. 9 Ps देमि. 10 Ps महप्पार. 11 P. omits. 12 s जुन्स तह.

<sup>3. 1</sup> P s क्रूब्ब . 2 A बिते. 3 s ॥ छ॥ . 4 P संवेषि. 5 P s प्रक्र , marginally पुक्कार; 8 पुक्कार, A पुक्कार . 6 P 8 करहिअए. 7 P महिसुह, A महिसुहुं. 8 P A करिनिहि, s करिणि. 9 A पयट्ट. 10 P को दिहें, s को दिहि. 11 P दावजको लिहें, s दावजको हिहे. 12 s संबमे. 13 P s पर्चड. 14 s पट्टो, A देहही. 15 P s पोरिश्व. 16 A इणुबि. 17 A omits.

<sup>4. 1</sup> PS A परिवासालिया, P correcting as परिवा जासालिया. 2 A जिते.

दिण्णाइँ तुरइँ

विजड पघुटुड ।

लङ्क पइद्वर ॥ तेन तेन तेन चि'सें ॥ ४ ॥ २

मारुइ लीलऍ जं दिद्धु पंहञ्जणि पइसरन्तु 'आसाली वहेंवि महाणुभाव ' वयणेण तेण हणुवन्तु वलिउ अब्भिट्ट वे वि गय-गहिय-हत्थ वल्ल वलहों भिडिउ गर गयहों दुक्क तुरयहों तुरङ्ग रह रहहों मुक्क ॥ ७ धउ धयहों विमाणहों वर-विमाण

H

वजाउह धाइउ 'हणु' भणन्तु ॥ ३ मरु पहरु पहरु कहिँ जाहि पाव'।। ४ णं सीहहों अहिमुंह सीहु चलिउ ॥ ५ रिज-रण-भर-परियेट्टण-समत्थ ॥ ६ रणु जाउ सुरासुर-रण-समाणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

रह-तुरय जोह-गय-वाहणइँ

मारुइ-विज्ञाहर-साहणइँ । अंबिभट्टइँ वे वि स-कलयलइँ णं लक्खण-खर-दूसण-वलइँ ॥ ९

[٤]

वे वि परोप्परु वे वि रणङ्गर्णे वे वि हणन्तई दुज्जण-मुहइँ व तिहैं तेहएँ रणें वर्द्दन्तें घोरें णिसियर-धएण कोन्ताउहेण 'मरु थक्क थक्क भिंडु मैइँ समाणु " तं णिसुर्णेवि<sup>१</sup>पिहुमइ वलिउ केम विजाहर-करणेंहिं वावर्रन्त

अमरिस-कुद्धइं। जय-सिरि-छुद्धई॥ तेन तेन तेन चिंत्तें ॥४॥ १ कर-परिहरथैंई। अइ दुप्पेच्छइं। तेन तेन तेन चिंतें ॥४॥ २ वहु-पहरण-छोहें पैडन्ते थोरें ॥ ३ हकारिज पिहुमइ हैयैमुहेण ॥ ४ अवरोप्परु वुर्ज्झीहुँ वल-स(१प)माणु'॥५ मयगलहों मत्त-मायङ्ग जेम ॥ ६ ते भिडिय परोप्परु घाय देनेत रणें रामण-रामीहुँ णार्मुं होन्ती ॥ ७ जिह विज्जु-पुञ्ज णहयलें भर्मन्त ॥ ८

3 A महिमुद्धं. 4 P S "मावहण" 5 S दुक्कु. 6 P महिमह with some succeeding letters scored off, s withe.

5. 1 A. omits. 2 A चिंते. 3 P S परिहच्छइ. 4 S A मुहइ. 5 P S वहंत, A वहंति. 6 P S पढेत, A पढेति. 7 A omits this word, line 4 and the portion up to पिहुमह in line 5.8 P मिडि. 9 PS मह. 10 PS बुउशहु. 11 P देंति, S दिंति, A दित. 12 PS रामह, A रामहो. 13 PS णाउ. 14 P लेति, S लिति, A लित. 15 PS बावरंति. 16 P S अमंति.

<sup>[</sup> ४ ] १ इनूमंतः,

<sup>[</sup> ५ ] १ अश्वमुखेन बन्नायुध-किंकरेण. २ इन्मंतस्य मंत्री पृथुमति-नामा.

।। वत्ता ।।

आयामेंवि भिजडि-भयक्र्रेण गय-घाँएँहिं पाडिज धरणियलें

हउ हयमुहु हणुवहों किङ्करेंण। किउ कलयल देवेंहिँ गयणयर्छे ॥ ९

[ 8 ]

जं गय-घाऍहिं कुइउ खणद्वेण णिहुर-पेहरेंहिँ भागु असेसु वि

भज्जन्तऍ साहणें णिरवसेसें पञ्चमुह-लील रणें दक्खवन्तु उत्थरहुँ लग्गु णिरु णिद्दरेहिँ वजाउँहो वि दणु-दारणैंहिं तिहैं अवसरें गञ्जोल्लिय-भुएण पम्मुक् चकु रणें दुण्णिवार

पाडिउ हयमुह । मणें वजाबहु॥तेन तेन तेन चित्तें॥४॥१ हणुवहें। केरउ । वल्ल विवरेरडा। तेन तेन तेन चिसें ॥४॥ २ हणुवन्तु थकु पर तैहिँ पएँसें ॥ ३ 'मं भजाहों' णिय-वल्ल सिक्खवन्तु॥ ४ 🚜 असि-कणय-कोन्त-गय-मोगगरेहिँ॥ ५ वरिसिड णाणा-विह-पहरणेहिँ॥ ६ आयामेंवि पवणञ्जय-सुएण ॥ ७ दुइरिसणु भीसणु णिसिय-धारु॥ ८

॥ घता ॥

तें चक्कें रणउहें अतुल-वल्ज र्जंच्छिण्णेंवि पाडिउ सिर-कमलु। धाइउ कवन्धु अमैरिसे चेंडिउ दस-पयइँ गम्पि महियलें पडिउ॥ ९

[9]

जं हणुवन्तेंण

हउ वजाउही ।

सयलु वि साहणु भग्गु परम्मुहो ॥ तेन तेन तेन चि सें ॥ ४ ॥ १ 1 गउ विहडण्फडु जिह परमेसरि।

अच्छइ लीलऍ

लङ्कासुन्दरी ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥४॥२ आसाल-विज्ञ आहर्वे समत्त ॥ ३

'किं अज वि ण मुंगहि एव वत्त अब्भिद्ध तुहारच जणणु जो वि तं णिसुणेवि अमर-मणोहरीएँ 'हा महूँ मुएवि काहिँ गयं ताय

हा ताय सयल-भुवणेक-वीर

रणें चक-पहारें णिहउ सो वि'॥ ४ धाहाविज लङ्कासुन्दरीऍ॥ ५ हा कलुणु रुअन्तिहें देहि वाय।। ६

पर-वल-पर्वल-गलस्थण-सरीर ॥ ७

<sup>17</sup> P द्वाएं, S घायं.

<sup>. 6. 1</sup> A पहरणेहिं. 2 PSA तहि. 3 P पवेसे, S पवेसि. 4 PA प्रमुक्, S प्रमुक्त. 5 S उच्छिष्णिवि, A उच्छेछेवि. 3 P S अमरिस. 7 P चडिउं.

<sup>7. 1</sup> A बजाउहु. 2 A परामुहुं. 3 A चिंते. 4 A सुणहिं. 5 PSA मह. 6 P व्यक्ताल. रथण' corrected as 'पवड,' s 'वडगडस्थण,' A only 'गलथञ्चण'.

<sup>ि</sup> ७ ] १ कोटपाल-पुत्री एषा. २ तस्याः सखी अइरा-नामा,

सप्पुरिस-रयण अहिमाण-खम्भ' ॥ ८ हा ताय समर्रे भड-थड-णिसुम्भ ।। वत्ता ।।

अइराऍ स-इत्थें छुंहिउ मुंहु 'हरें काइँ गहिल्लिऍ रुअहि तुहुँ। लड़ घणुहरु रहवरें चडिह तुहुँ वलु बुज्झहुँ जुज्झहुँ तेण सहुँ।। ९ [6]

'तं णिसुणेप्पिणु चडिय महारहे धणुंहर-हत्थिय . सहँ सुर-चार्वेण

कुईंय किसोयरि। लङ्कासुन्दरि ॥ तेनं तेन तेन चित्तें ॥ ४ ॥ १ वाणुग्गांविरि । णं पाउस-सिरि॥ तेनी तेन तेन चिन्तें॥ ४॥ २

" धुरें अइर परिद्विय रहु पयटु तहिँ चडेंवि पधाइय रणें पचण्ड सूरहों सण्णद्ध व काल-रत्ति हकारिउ रणें हणुवन्तु 'तीऍ मुह-कुहर-विणिगाय-कडुअ-वाय जं इय आसीलिय णिहर तार

पर-वल-विणासु अखलिय-मरद्रु ॥ ३ मायङ्गहों करिणि व उद्ध-सोण्ड ॥ ४ सहहों थक व पढमा विहत्ति ॥ ५ पञ्चाणणु जिह पञ्चाणणीएँ ॥ ६ 'वल्ज वल्ज दहवयणहों कुद्ध-पाय ॥ ७ तं जुज्झुं अज्ञु खय-काछु आउ'॥ ८

|| घता ||

तं णिसुणेवि भड-कर्डमङ्गेण णिब्भच्छिय पवणहें णन्द्गेंण । 'ओसरु मं अगगएँ थाहि महु किंहें किह मि जुज्झु कण्णाएँ सहूँ'॥ ९ [९]

'हणुवहों वयणेंहिं पर्वर-धणुद्धरि हसिय स-विब्भमु हुँ परियाणिभि

लङ्कासुन्दरि ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥४॥१ तुहुँ वहु-जाणेड ।

एणालार्वेण किं ण मरइ णरु विस-दुम-लयाएँ किं विञ्झु ण खण्डिच गैम्मयाएँ ॥ ४

णवरि अयाणर ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥ ४ ॥ २ 'एउ काइँ चविउ पैइँ दुैबियहु किं जलण-'तिडिक्कर तरु ण देंहु ॥ ३

7 P 8 लुहियड, 8 A मुहुं.

<sup>8. 1</sup> P. has जंमेहिया, s. जंमिहिया in the beginning. 2 P रह्य. 3 A तेन तेन चिते. 4 A धणुवर°. 5 s °णुब्भाविरि, A° णुग्गामिणि. 6 A चिते. 7 A जासासी. 8 P जुन्सि, s जुन्हो. 9 A कडवंदणेण. 10 A किं, s कहि.

<sup>9. 1</sup> P. begins with जंमेटिया ॥, s. with जंमिटिया ॥. 2 P s ह्युवंतहो. 3 P S पवछ°. 4 A सिब्भम. 5 P S A हुउ. 6 परिवाणिम, A पणिकारिम. 7 A जाणड. 8 P इउ, 8 इउं. 9 P 8 दुवियद्व. 10 A इदु.

<sup>[</sup>८] १ तया लंकासुंद्यी.

<sup>[</sup>९] १ अभिकणिकया. २ नर्मदा-नद्या.

#0 9,4-5; 90, 8-9; 99, 9 ]

किं गिरि ण फुट्टु वजासणीएँ रथेणीएँ पच्छाएँवि गयण-मग्गु जइ एत्तिड मणें अहिमाणु तुष्झु गलगर्जेवि लक्कासन्दरीएँ सुन्दरकण्डं-महुचाळीसमो संधि [२१७

किं ण णिष्ट्ड करि पश्चाणणीय ॥ ५ किं सूरहों सूरत्तणु ण भग्गु ॥ ६ तो किं आसालिहें दिण्णु जुज्झु'॥ ७ सैर-पञ्जरु मुक्कु णिसायरीएँ॥ ८

।। घत्ता ।।

वजाउह-तर्णंयऍ पेसिऍर्ण पिच्छुंजाल-पुंज्ञ-विद्वसिऍण। सर-जालें छाइंड गयणु किह जणवउ मिच्छत्त-वलेण जिह॥ ९

[ 65 ]

'तो वि ण भिजाइ
परम-जिणागमु
पढम-सिलीमुह
रहहें अणङ्गें
णाराऍहिं हणुवहों केरएहिं
सर-जाल विहर्जेवि लइउ तेहिं
अण्णेकें वाणें छिण्णु छत्तु
णं सूरहों जेमंन्तहों विसाल
तं णिऍवि छत्तु महिय्लें पडन्तु
संथ्वेंवि ण सिक्क सुन्दरेण

मारुइ वाणेंहिं।
जिह अण्णाणेंहिं॥ तेन तेन तेन चित्तें॥४॥१ ॥
तेण वि मेल्लिय।
दूअ व घल्लिय॥ तेन तेन तेन चित्तें॥४॥२
संचलेंहिं दुविवरेरएहिं॥ ३
कावेरि-सलिल जिह णरवरेहिं॥ ४
णं खुडिउ मरालें सहसवत्तु॥ ५
वियलिउ कराज कंलहोय-थालु॥ ६
भेलिउ खुरुप् थरथरहरन्तु॥ ७
तवसित्तणु णाइँ कुमुणिवरेण॥ ८

॥ घता ॥

तें तिक्ख-खुरुप्पें दुजाएँण पडिवक्ख-मर्डप्फर-भञ्जएँण। गुणु छिण्णु विणासिड चाड किह मिच्छत्तु जिणिन्दागर्मेण जिह ॥९

'धणुहरें छिण्णए 'एन्ति पडीविय कुविड पेंहञ्जणि । मुक सरासणि॥ तेनैं तेन तेन चित्तें॥४॥ १ 2

<sup>11</sup>  $\Delta$  रयणिहे उच्छाएवि. 12  $\Delta$  सरपंजर मुक्क. 13 P  $\Delta$  °तणएं, S °तणयं. 14  $\Delta$  पेसियएण. 15 P S पिंच्छु॰. 16  $\Delta$  पोंस॰.

<sup>10. 1</sup> P. begins with जंभेट्टिया, s. with जंभिट्टिया. 2 s जिमंतहो. 3 P s बरकणय 4 A मेहेबि. 5 P s भटप्पर.

<sup>11. 1</sup> P B घणुद्दर. 2 P S एंत पडीबी. 3 P तेण तेण तेण.

<sup>[</sup>१०] १ हन्सतेन.

<sup>[</sup> ११ ] १ हन्संतः.

स॰ प॰ च॰ १८

## २१८ ] सर्पम्युक्तिरं पंडणचरित

स्क्रीसुम्परि काइयं मेंड्जि तं हणुयहीं केरड वाण-जांख वीसिंह सरेंहिं परिक्रिण्ण सयंख अण्णेकं वाणें कवड खिण्णु खिज्जन्तें कवऍ हरिसिय-मणेण दिणयरेंण पहञ्जणु वुत्तु एम तं वयणु सुणेवि पुल्ड्य-भूएण मंगण-जारूँणं । जिहं वुकारूँणं ॥ तेन तेन तेनं चित्तं ॥४॥ २ छायन्तु असेसु दियन्तराञ्ज ॥ ३ णं परम-जिणिन्दं मोहं-पढ्ड ॥ ४ उरु रक्षित कह वि ण हणुउ भिण्णु ॥५ किउ कलयञ्ज णहें सुर्रवर-जणेण ॥ ६ 'महिलाएँ जि' जिउ हणुवन्तु केम'॥ ७ संम्वंडरि पदोच्छिउ मैरु-सुएणं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'इंड काइँ वुत्तु पइँ दिवसयर जिण जैंगें जो जो गरुयंड गज्जियंड भणु

जिण-धवलु मुएप्पिणु एक्कु पर । भणु महिलऍ को ण परज्जियउ ॥९

[ १२]

जाम पडुत्तरु
ताम विसंज्जिड
तह हणुवन्तेण
किंड सय-सक्कर
पुणु मुक्क गयासणि णिसियरीऍ
स खण्ड-खण्डु किय तिहिँ सरेहिँ
एत्थन्तेरं विष्फुरियाँहरीऍ
विद्धंसिड तं पि सिलीमुहेहिँ
सिल मुक्क पडीवी ताएँ तासु

विश्वय पवणञ्जय-णन्दणेण

देइ पहञ्जणु ।
उक्का-पहरणु ॥ तेनं तेन तेन चित्तं ॥४॥ १
एकें वाणेंण ।
दुरिज व णाणेंण ॥ तेनं तेन तेन चित्तं ॥४॥२
णं उविहेंहें गङ्ग वसुन्धरीएँ ॥ ३
णं दुम्मइ संवर-णिज्जरेहिं ॥ ४
पंम्मुंक चक्क विज्ञाहरीएँ ॥ ५
णं कुकइ-कइत्तणु वर-बुहेहिं ॥ ६
णं कु-महिल गय पर्र-णरहें। पासु ॥ ७
णं असइ सु-पुरिसें दिह-मणेण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सर मुक्क गयासिण चैक्कु सिल अण्णु वि जं किं पि मुअइ महिल । तं सयलु वि जाइ णिरत्थु किह धरें किविणहों तैक्कुव-विर्नेंदु जिह ॥९

<sup>4</sup> A ° जालप. 5 A जह दुकालए. 6 P तेण तेण तिण चिन्तें, A. omits. 7 s मोहजालु. 8 P s सुरयण . 9 P बि जिड, s जिन्तु. 10 P संवहड corrected as संवहड, s संवरड. 11 P s माहण्ण. 12 A. omits this line except 'जियड.

<sup>12. 1</sup> P प्राचित्र 2 P तेण thrice. 3 P s व्याणणए. 4 A. omits this pads. 5 P s पशुकु. 6 s जं जं कुकह्त्तंणु. 7 A दर . 8 P s चक्क. 9 P s किवजहो. 10 A वंदु.

२ आदित्यः, ३ पवनेन.

<sup>[</sup> १२ ] १ याचके( क इ )व.

## [ १३]

'जिह जिह मारुइ
तिह सहण
वर्गमह-वाणेंहिं
कह वि तुंजांगेहिं
को साहु साहु अखळिब मर्रह
भो साहु साहु अखळिब मर्रह
भो साहु साहु पद्मक्त स्वण
भो साहु साहु कहकेब-तिकब
भो साहु साहु सहु तजु-तिकब
भो साहु साहु सहु तजु-तिकब

समेरे म भजाइ । मिरानिस रजाइ!। तेनै तेन तेन 'शिसें ॥४॥१ विद्य उरत्यले । पडिय म महियले॥ तेनै तेन तेन विसें ॥४॥२ ।

जयलिक-वच्छ-लैक्किय-सरीर ॥ ३ भड-भञ्जण पर-वल-महर्ववष्ट ॥ ४ सोहगा-रासि सप्पुरिस-रयण ॥ ५ कल्दप्प-दप्प-साहप्प-णिलय ॥ ६ दिह-वियड-वच्छ भुव-रण्ड-षण्ट ॥ ७ ॥ इसमिजाइ जद्द उवसाणु अस्थि ॥ ८ ॥ वत्ता ॥

पहँ णाह परज्जिय हुउँ समेरे णिय-पाँमु लिहेप्पिणु मुंकु सरु

वरें एवहिं पाणिग्गहणु करें'। णं दूच विसम्निन पियहें श्रेरु॥ ९

### [ {8}]

'जाव पहुज्जणि
ताम णिरारिउ
तेण वि महश्वर
वाणु विस्तिज्ञाड
सह जोऍवि पवर-धणुद्धरीऍ
अवगूढु पवणि श्विरश्वोर-बाहु
देहइ सुन्दरि सहुँ सुन्दरेण
णं रत्त सञ्झ सहुँ दिणयरेण
णं सीहिशी सहुँ पश्चाणणेण
अह खणें खणें विणिज्ञन्ति काइँ

वायइ अक्खरु ।
हियएँ सुहङ्करु॥ तेनं तेन तेन चिन्तं ॥४॥१
णेहु करेण्ग्यु ।
णामु लिहेण्ग्यु॥ तेनं तेन तेन चिन्तं ॥४॥२
परिओसें लङ्कासुन्दरीएँ ॥ ३
परिह्रअड बिजाहर-विवाहु ॥ ४
वर-करिणि णाइँ सहुँ कुझरेण ॥ ५
णं सुरसरि सहुँ र्यणायरेण ॥ ६
जियपचम णाइँ सहुँ लक्सणेण ॥ ७
णं पुणु वि पुणुं वि ताइँ जें ताइँ ॥ ८ १
॥ घता ॥

एत्थन्तरें हणुकें तुरिउ वलु णिम्मीहेंबि थम्भेंवि किल अचलु । सुरबहु-जण-मण-संतावणहों मंं को वि कहेसइ रावंणहों ॥ ९

<sup>13. 1</sup> Ps begin with जीमिटिया. 2 P. तेण thrice. 3 A चिते. 4 P बस्मई, s बंग्मई. 5 Ps तुकारों. 6 Ps °लंकिय°. 7 Ps मिर्टु. 8 Ps °मह्यवहु. 9 Ps णाड, A मासु. 10 Ps सुक्त. 11 P बरे.

<sup>14. 1</sup> P. begins with जंमेहिया, s. with जंमिहिया. 2 P तेण thrice. 3 A तेन तेन चिते. 4 P बुंदरि सरि. 5 P s पुणइं. 6 P निम्मोहिव थंमिवि, s णिम्मोहिवि थंमिवि, A नं मोहे मोहेबि only. 7 s मह. 8 A रामणहो.

थर्मेवि पर-वल्ज उचारेप्पिणु पहँठु समीरणि लङ्कासुन्दरि-

रयणिहिं माणेप्पिणु सुरय-सोक्खु आडच्छिय सुन्दरि सुन्दरेण 'लइ जामि कन्तें रावणहें पासु किं भणइ विद्यासणु भाणुकण्णु " किं इन्दैंइ किं अक्खयकुमारु एत्तियंहं मज्झें का बुद्धि कासु

15

[ १५ ] घीरेंवि णिय-वलु । जिणवर-मङ्गलु॥ तेने तेन तेन चिसें ॥४॥१ सुद्दु रमाउले । केरऍ राउले॥ तेने तेन तेन चिसें ॥४॥ २

संचल्ल विहाणऍ दुक्खु दुक्खु ॥ ३ वणमाल णाइँ लच्छीहरेण ॥ ४ सहुँ वर्लेण करेवी सन्धि तासु ॥ ५ घणवाहणु मड मांरीचि अण्णु ॥ ६ किं पर्यामुह रणें दुण्णिवारु ॥ ७ को वलहों भिच्नु को रावणासु ॥ ८

॥ घता ॥

पुणु पुणु वि भणेषंउ दहवयणु अप्पणड करेप्पिणु दासरहि लहु अप्पि परायउ तिय-रयणु । स इँ भुञ्जहि 'णीसावण्ण महि'॥ ९

[ ४९. एक्कूणपण्णासमी संधि ]

परिणेप्पिणु लङ्कासुन्दरि समरें महाभय-भीसणहों। सो मारुइ रामाएसेंण घरू पइसरइ विहीसणहों॥

[ ? ]

सुरवहु-णयणाणन्दयरु (सं-स-ग-ग-ग-म-नि-नि-नि-स-स-नि-धा) समर-सऍहिं णिबृढ-भरु(मं-म-गा-म-गा-म-भ-धा-स-नी-स-धा-स-नी-स-धा)॥ पवर-संरीरु पलम्ब-भुउं ( सं-स-स-स-ग-ग-म-म-नि-नि-स-नि-धा) लक्क पईसइ पवण-सुउं (म-म-गा-म-गा-म-धा-स-नी-धा-स-नी-सं-धा)॥१

<sup>15. 1</sup> P तेण thrice 2 A चिते. 3 P A पह्डु. 4 A करेबिणु. 5 P S मारिश्वि. 6 P इंदर्ड. 7 A पंचाउडु. 8 P S एत्तियह. 9 P A मणेबड.

<sup>1. 1</sup> s. omits the portion from ेसँण up to मधासनी in the next line. 2 P स ४ गगममि ४ सिण्णधा। and the gloss on स ४ is ससगगममिणिससनिधा; A. here and at several places below has व for ध, which is a clear scribal error. 3 P ममगामधासनीधा and in the gloss ममगामगाममवासणीसधासणीसधा सणीसनीधासणी. 4 P s सरीर. 5 s भुओ. 6 P सससससगमममनिनिससनिधा and in the gloss ससससममममणिणिनिसणिधा, s सससस and the rest as in P. 7 s भुओ. 8 s omits.

<sup>[</sup>१५] १ समस्त.

वैद्वेवि भवेणइँ रावण-भिचिहुँ जण-मण-णयणाणन्द-जणेरच तेण वि अन्भुत्थाणु करेण्यिणु मारुइ वइसारिड उच्चासणें कइकसि-णन्दणेण परिपुच्छिड खेर्मुं कुसलु किं णिय-कुल-दीवहुँ कुन्दिन्दहुँ माहिन्द-महिन्दहुँ अञ्जण-पवणञ्जयहुँ सु-खेड'

> विहेंसेवि वुत्तु हणुवन्तेंण पर कुद्धेहिं लक्खण-रामेहिं

पुणु वि पुणु वि कण्टइय-भुंउ 'एउ विहीसण थाउ मणें

अच्छइ रामचन्तु आरुद्व 'अच्छइ अज्जु कैहें संचेहिमि अच्छइ अज्जु कैहें आसङ्घमि अच्छइ अज्जु कैहें वहु वुज्झिम अच्छइ अज्जु कैहें अन्मिट्टिम अच्छइ अज्जु कैहें पुरे पइसिम अच्छइ अज्जु कैहें रिज-केर्रंड अच्छइ अज्जु कैहें रिज-केर्रंड

> तें कर्जे आउ गवेसउ मं लक्क्षाहिव-कप्पहुमो

सुन्दरकण्डं-एकुणपण्णासमो संघि [२२१

इन्देंइ-भाणुकण्ण-मारिचहुँ ॥ २ घरु पइसरइ विहीसण-केरच ॥ ३ सरहसु गाढालिङ्गणु देप्पिणु ॥ ४ णं सु-परिद्विच जिणु जिण-सासणें ॥ ५ 'मित्तेत्तडच कालु कहिँ अच्छिच ॥ ६ णल-णीलङ्गङ्गय-सुग्गीवहुँ ॥ ७ जम्बव-गवय-गवक्ल-णरिन्दहुँ ॥ ८ पुणु वि पुर्णु वि जं पुच्छिउ एउ ॥ ९ ॥ धता ॥

'खेमु कुसलु सबहें। जणहें। अकुसलु एक्कु दसाणणहें।'॥ १० [२]

19

15

20

25

॥ वता ॥ हउँ सुग्गीवहीं पेसर्णेण । डज्झउ राम-हुवांसंगेंण ॥ १०

वार्णेहिं करमि सेण्णु विवरेरउ ॥ ८

लेमि छत्त-धय-चिन्ध-सहासइँ॥ ९

9 A वंबह. 10 P समणहं, S समणह. 11 PSA भिष्कहु. 12 PS इंद्हं कुंसकण्ण . 13 A बेटं. 14 PS पुणुहं. 15 PS बिहसेप्पिण.

2. 1 8 °सुनो. 2 A सुमणा. 3 P सुमरंतिय, A संरंतिया(?). 4 P S A सहु. 5 P णिश्वयं, A निश्चया. 6 P S A किन्छि. 7 P S संचल्लाइ. 8 P S उत्थल्लाइ. 9 S A किन्छि. 10 P गोप्यउ. 11 A जेम. 12 P S अच्छिमि. 13 P S उद्दृष्टि. 14 P S रामणे. 15 A °सिंघासणे. 16 P किर्दे. 17 P S किन्छ. 18 P S A जीसेसइ. 19 A लंकहिव. 20 P S °हुजासणेण, A हुपासणेण.

[ ₹ ]

अण्णु विहीसण एउ मुणें जम्वव-केरउ वयणु सुणें । ''पेइँ होन्तेण वि चल-मणहों बुद्धि ण हुअ दसाणणहों ॥

पेडँ होन्तेण वि णारि पराईंय
पर्डें होन्तेण वि रावणु मृढड
पर्डें होन्तेण वि घोर-रउद्दहों
पर्डें होन्तेण वि घम्मु ण जांणिड
पेडँ होन्तेण वि णिय-कुछ मइलिड
ण पर्डें होन्तेण वि लक्क विणासिय
पेडँ होन्तेण वि लग्गुम्माऍहिं
पर्डें होन्तेण वि ण किड णिवारिड

सुमंण-दुअइ सुमरन्तिया ।। १ वाहें हरिणि व रुद्ध वैराइय ॥ २ अच्छइ माण-गइन्दारूढ ॥ ३ गमु सज्जिड संसार-समुद्दहों ॥ ४ रयणीयर-वंसहों खड आणिड ॥ ५ वड चारित्तु सीलु णड पालिड ॥ ६ सम्पय रिद्धि विद्धि विद्धंसिय ॥ ७ चडविहेहिं उद्धद्ध-कसाएहिं ॥ ८ एड कम्मु लर्जीणड णिरारिड ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जस-हाणि सीणि दुह-अयसहुँ अप्पिजीं गेहिणि रामहों

इह-पर-लोयहों जम्पणेउँ । किं लर्जीवहों अपीणउ" ॥ १०

[8]

अण्णु परज्जिय-पर-चलहीं ''अइरावय-कर-करयलेंहिं

 सम्बुकुमारु जेहिँ विणिवाइउ जेहिँ विरोलिउ पहरण-जलयरु रहवर-णक्क-ग्गाह-भयक्करु वरं-गय-भड-थड-वेला-मीसणु तेहउ रिज-समुहु रणे घोट्टिउ
 कोडि-सिल वि संचालिय जेहिँ

15

सीण सन्देसड तहों णलहों। कवण केलि सहुँ हरि-वलेंहिँ॥ सुमंण-दुअइ सुमरन्तिया॰॥ १ तिसिरड जेहिँ रणङ्गणें घाइड॥ २ खर-दूसण-साहंण-रयणायरु॥ ३ पवर-तुरङ्ग-तरङ्ग-णिरन्तरु॥ ४ धय-कछोल-वोल-संदरिसंणु॥ ५ साहसगइ कप्पयरु पलोट्टिड॥ ६ किह किज्जइ विगाहुँ सहुँ तेहिँ॥ ७

<sup>3. 1</sup> P S A पह. 2 P S सुमणसदुबह सरंतिया. 3 A पराई. 4 A वराई. 5 A होतेण. 6 A याणिडं. 7 A झाणिडं. 8 A. omits this line. 9 P कसापहि, s कसायहि. 10 A कजाणिडं. 11 s. omits this word. 12 P आयसुहु, s अयसुहु, A अयसहु. 13 P A जैपणडं. 14 s अप्पजह. 15 P कजावहु, s लजावहि. 16 A अप्पणडं.

<sup>4. 1</sup> P सुण. 2 A. omits this refrain. 3 P S A °साइणु. 4 P S वर ( P वह ) गवधबंकामीसावणु. 5 P S °दरिसावणु. 6 P S सहु विसाहु, A विसाहु सहु.

अप्पिजन सीय पयर्सेण जाम ण पावन्ति रणक्र्णें

अण्णु विहीसणे गुण-घणंड गम्पि दसाणणु एम भणु जो पर-दार रमइ णरु मूढंड पर-दारेण 'ति-अक्खु विणद्वड परदारहों फल्ठेण कमलासणु परदारहों फल्ठेण सुर-सुन्दरु परदारहों फल्ठेण णिलुञ्छणु परदारहों फल्ठेण वइसाणरु परदारहों फल्ठेण कुल-दीवहों अण्णु वि करि जिह जो उम्मेट्टड

> अप्पाहिउ लक्खण-रामेंहिं पेक्सेसहि रावणु पडियउ

तं णिसुणेंवि डोलिय-मणेंण
'ण गवेसइ जं चविउ पहँ
तो वि महारड ण किड णिवारिड
ण गणइ जिण-भासिय-गुण-वयणइँ
ण गणइ घरु परियणु णासन्तउ
ण गणइ रिद्धि विद्धि सिय सम्पय
ण गणइ हिलिहिलन्त हय चञ्चल
ण गणइ सालंङ्कारु स-णेडरु
ण गणइ जल-कीलउ उज्जाणइँ
सीयहें वयणु एकु पर मण्णइ

॥ वत्ता ॥ आयहिय-कोर्वण्ड-करं । दुज्जय दुद्धर राम-सरं" ॥ ८ [५]

सन्देसंड णीलहों तणैंड ।
"विरुआरड पर-तिय-गर्मणु ॥ १
अच्छइ णरय-महण्णेवें छूटड ॥ २
जङ्ग्यहुँ चिरु दीरु-चणें पड्डड ॥ ३
तक्खणेण थिउँ सो चडराणणु ॥ ४
सहस-णयणु किड णवर पुरन्दरु ॥ ६
किड स-कलङ्कु णवर मयलञ्कुणु ॥ ६
वर-वीहिएँ उद्दु णिरन्तरु ॥ ७
जीविड हिड मायासुग्गीवहों ॥ ८
भणु परैदारें को ण वि णहुड ॥ ९

॥ घत्ता ॥ णिय-परिहव-पड-धोवऍिहैं । अण्णेंहिं दिवसेंहिं थोवऍिहें"'॥ १० [६]

मारुइ बुर्तु विहीसणेंण।
सयवारः सिक्खविः महं॥ १
पज्जलियः मयणिंग णिरारिः॥ २
ण गणइ इन्दणील-मणि-रयणहँ॥ ३
ण गणइ पट्टणु पलयहों जन्तः॥ ४
ण गणइ गलगज्जन्त महागय॥ ५
ण गणइ रहवर कणय-समुज्जल॥ ६
मणहरु पिण्डवासु अन्तेः ॥ ७
जाणइँ जम्पाणइँ स-विमाणइँ॥ ८
भणिम पडीवः जङ्ग आयण्णः॥ ९

<sup>7</sup> A कोदंड°. 8 P S कर. 9 S सर.

<sup>5. 1</sup> P S विहीसणु. 2 A °घणउं, 3 A °तणउं, 4 P S °हरणु. 5 A सूढउं, 6 A वह जाउ चड°. 7 P S °चाहिड. 8 A परदारे को वि ण. 9 P पेक्खेनिसहि, A पेक्खीसहि.

<sup>6. 1</sup> PS पबुचु. 2 PS सालंकार.

<sup>[ 4 ]</sup> १ ईश्वरः. २ स्त्री-वेषं कृत्वा नृतेत (१)

॥ घत्ता ॥

जइ एम वि ण किउ णिवारिउ रणें हणुव तुज्झु पेक्खन्तहों तो आयामिय-आहवहों । होमि सहेज्जउ राहवहों ॥ १०

[0]

तं णिसुणेण्पिणु पवर्ण-सुउ पंडिणियत्तु विवरम्मुहंड पट्टणु णिरवसेसु परिसेसेवि रवि-अत्थवणें सुहड-चूडामणि जं सुरवरतरूहिं संछण्णेंड । एवछीलय-लवङ्गं-णारेङ्गिहिं तरल-तमाल-ताल-तालूरेहिं सुअ-पडमक्ख-दक्ख-खजूरेहिं वर-करमर-करीर-कैरवन्देहिं चन्दण-वन्दणहिं साहारेहिं

15

स-रहसु पुलय-विसट्ट-भुर्ज ।
गड उजाणहों सम्मुहंड ॥ १
अवलोयणियहें वर्लेण गैंबेसेंवि ॥ २
पवरुजाणु पयद्विड पावणि ॥ ३
मिल्लय-कङ्केलीहिं रवण्णैंड ॥ ४
चम्पय-वडल-तिलय-पुण्णेगेंगिहिं ॥ ५
मालइ-माहुलिङ्ग-मालूरेंहिं ॥ ६
कुङ्कम-देवदारु-कप्पूरेंहिं ॥ ७
एला-कैंकोलेहिं सुमन्देंहिं ॥ ८
एंव तरूहिं अणेय-प्यारेंहिं ॥ ९

॥ घता ॥

तहों वणहों मज्झें हणुवन्तेंण णं गयण-मग्गें उम्मिल्लिय

सीय णिहालिय दुम्मणिय । चन्द-लेह वीयहें तणिय ॥ १०

[ ٤]

सहिय-सहार्सेहिँ परियरिय
तिलं-मिन्तु णऽवलक्खणु जहें
वर-पाय-तर्लेहिँ परणारएहिँ
उन्नङ्गुलिऍहिँ वेउंलिएहिँ
वर-पोट्टरिऍहिँ मायन्दिएहिँ
ऊरुअं-जुएण णिप्पांलएण
33 वर-सो'णिऍ कञ्ची-केरियाँऍ

णं वण-देवय अवयरिय ।
णिवण्णिज्जइ काइँ तहें ॥ १
सिङ्घल-णहेहिँ दिहि-गारऍहिँ ॥ २
वर्दुंलिऍहिँ गुष्फेहिँ गोल्लिएँहिँ ॥ ३
रेसिरि-पवय-तणिऍहिँ मण्डिएहिँ ॥ ४
कडिमण्डलेण करहाडएण ॥ ५
तणु-णौहिएण गैम्भीरियाएँ ॥ ६

<sup>7. 1 8</sup> पवणसुओ. 2 8 भुओ. 3 P S पिडिणियंतु, A पिडिनियत्तु. 4 P A विवरम्मुह्डं. 5 A सम्मुह्डं. 6 P S A गवेंसिवि. 7 P A संच्छण्णडं. 8 A स्वण्णडं. 9 P S खविळखंगएल. 10 S णारिंगेहि, A वारिंगेहिं. 11 A पुण्णागेहिं. 12 P S करडेंदिहैं. 13 P S खंकोलेहि. 14 P S एवं तरुहि अण्णण्ण प्यारहि (P प्यारहिं). 15 P उम्मेख्रिय, A उम्मिद्धि.

<sup>8. 1</sup> P तिणमेत्तु वि, S तिरुमित्तु वि. 2 P वेडल्लेहिं, S वेडल्लिएहिं,  $\Delta$  वेडल्लिएहिं. 3 P बहुलिएहिं, S यहुलिहिं,  $\Delta$  वहुलियहिं. 4 P गोरुएहिं, S गोरुएहिं. 5 P S अवुबले. 6  $\Delta$  णेबाल्डएण. 7 P S असोणी. 8  $\Delta$  केरियए. 9  $\Delta$  आ. 10  $\Delta$  गंसीरियए.

<sup>[</sup> ८ ] १ गोर्यावत् मण्डनैः (?).

युल्लिय-पुट्टिएँ सिङ्गीरियाएँ वच्छयलें मिश्रमएसएण वारमई-केरेंहिँ वाहलेहिँ भाणुगीवएँ कच्छायणेण दसणावलियएँ कण्णाडियएँ णासैन्डेंहिँ तुङ्ग-विसय-तणेहिँ भन्दा-जुएण नजेणएण कार्सिएँहिँ कवोलेहिँ पुजाएहिँ कांसिएँहिँ केस-विसेसएण

> अह किं वहुणा वित्थरेंण एकेकर्डं वत्थु लएप्पिणु

राम-विओएं दुम्मणिय
मोक्कल-केस कवोल-मुअ
जाणइ-वयण-कमलु अलहन्तिल हणइ तो वि ण करन्ति णिवारिल एवं सिलीमुह-सांसिजन्ती वर्णे अच्छन्ति दिट्ठ परमेसरि हरिसिल अञ्जणेल एत्थन्तरं जो तिय एह आसि माणन्तल णिरलङ्कार विं होन्ती सोहइ 'सीयहें तर्णंल रूट वण्णेप्पण

> जो पेसिड राहवचन्देंण उच्छक्तें पडिड वहदेहिंहें

छन्दरकण्डं-पक्रूणपण्णासमो संधि [२२५

पिण्डत्यणियेषं एलंजेरियाएं ॥ ७
भुंजे-सिहरेंहिँ पैच्छिम-देसएण ॥ ८
सिन्धव-मणिवन्धिहँ वहुलेहिँ ॥ ९
जेहुँउउँ गोर्गांडियहें तणेण ॥ १०
जीहर्ष कारोहणैं-वाढियएं ॥ ११
गम्भीरएहिँ वर-लोयणेहिँ ॥ १२
भालेण वि चित्ताऊँडएण ॥ १३
कण्णोहि मि कण्णाउजाएहिँ ॥ १४
विणएण वि दाहिणएसएण ॥ १५

॥ वता ॥ अ-णिविण्णेंणै सुन्दर-मइण । णावइ घडिय पयावइण ॥ १६ [२]

अंसु-जलोलिय-लोयणिय ।
दिह 'विसण्ठुल जणय-सुअ ॥ १
सुहु ण देन्ति फुंलन्धुय-पन्तिज ॥ २
करं-कमलिं लग्गन्ति णिरारिज ॥ ३
अण्णु विओअ-सोय-संतत्ती ॥ ४
सेस-सरीहिं मन्झें णं सुर-सिर ॥ ५
'धण्णज एकु रामु भुवणन्तेरें ॥ ६
रावणु सइँ जें मरइ अलहन्तज ॥ ७
जइ मण्डिय तो तिहुअणु मोहइ'॥ ८
अप्पज णहें पच्छण्णु करेप्पिणु ॥ ९

॥ घत्ता ॥
सो घत्तिउ अङ्ग्रैत्थलउ ।
णावइ हरिसहें पोट्टलउ ॥ १०

28

<sup>11</sup> P सिगारियाए, 8 सिवारियाए. 12 P पिंडयणिमए, 8 पिंडरथणिए, A पिंडरथणीयए. 13 P S एकडिल्याए, A एकडिर्वए. 14 P अमसिहरें, 8 अयसिहरें. 15 A दहिणएसएणं. 16 P S बाहुलेहि, A बाहुलिहिं. 17 P माणग्गीवेहिं कच्छाणुणेहिं, 8 माणग्गीविहि कच्छाणुणेहिं. 18 P उट्टडबेहिं, 8 उट्टडणिहि. 19 P कोकणियहिं तणेहिं, 8 कोकणियहि तणिहि. 20 P S कोरोहणबाहियए. 21 8 णासडिहें, P णासडिंं. 22 P S वित्तडहाणएण. 23 P S A कासीएहिं. 24 P काविलेहिं. 8 काविलिहि. 25 P S अण्णिविहण्णें. 26 P S एककी.

<sup>9. 1</sup> P णिवारितं. 2 P 8 करयछेहि. 3 P णिरारितं, A निवारित. 4 P एवं. 5 s सासिकती, A सासीजेती. 6 A घण्णतं. 7 P जु, s जि. 8 P सीयही, s सीयहि. 9 A तणतं. 10 P अंगुत्यंकतं.

<sup>[</sup>९] १ भमच्छाया श्वजारहीनेति. २ श्रमराः.

## [ १० ]

पेक्खेंवि रामेङ्गुत्थलउ 'जीविड सहलु तुहारड अज्जु · जोअंइ अज्जु देव दह वयणइँ उब्भहि अज्जु छत्त-धय-दण्डइँ अज्जु मत्त-गंय-घडउ पसाहहि पुजार अजा पइजा तुहारी **छहु देवावहि णिब्बुइ-गार**ङ " एत्तिष वुज्झमि 'णीसंदेहें तं णिसुणेवि दसाणणु हरिसिड

सरहसु हसिड सुकोमेलड । दिहि पैरिवद्भिय सहि-जणहें 'तियडऍ कहिउ दसाणणहें ॥ १ अज्ञु णवर णिक्कण्टच रज्जु ॥ २ लद्ध हँ अज्जु चउद्दह रयण इँ ॥ ३ भुञ्जहि अज्जु पिहिमि<sup>®</sup> र्छक्कण्ड **इ**॥ ४ अज्जुनुङ्ग तुरङ्गम वाहहि॥ ५ एत्तिय-कालहों हसिय भडारी ॥ ६ वज्जर मङ्गैलु तूरु तुहारच ॥ ७ र्जंइ आलिङ्गणु देइ संगेहें'॥ ८ सबङ्गिड रोमञ्जु पदरिसिड ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जो चप्पेंवि चप्पेंवि भरियड सो हरिसु धरेन्त-धरनैतहीं

सयल-भुवण-संतावणहों। अङ्गे ण माइई रावणहों ॥ १०

[११]

जोइड मन्दोयरिहें मुह अब्भत्थहि धयरहुँ-गइ तं णिसुणेवि अणागंय-जाणी ताऍ समाणु स-दोर्रं स-णेउरु 🚜 जं पप्फुह्रिय-पङ्कय-वयर्णंड जं सुरकरि-कर-मन्थर-गमणैंड जं सुन्दरु सोहग्गुग्धेवियउ जं मणहरु तणु-मज्झैं-सरीरउ

L5

'कन्तें पडीबी जाहि तुहुँ। मह आलिङ्गणु देई जइ'॥ १ संचिल्लय मन्दोयरि राणी ॥ २ संचिष्ठिउ सयलु वि अन्तेउरु ॥ ३ जं कुवलय-दल-दीहर-णयणंड ॥ ४ जं पर-णरवरै-मण-जूरवैणउ ॥ ५ जं पीणत्थण-भारोणमिय ॥ ६ जं उरयड-णियम्व-गम्भीरउ ॥ ७

<sup>10. 1</sup> P S रामअंगुत्थलज. 2 A सकोमलज. 3 P परिवृद्धि मणहो, S परिवृद्धिएहि मणहो. 4 s जोवहि. 5 P s पुरुमि. 6 P च्छसंबद्द, S च्छक्लंबद्द, A च्छरकंबद्दं. 7 P s महानाय°. 8 P S मंगड. 9 P S णीसंदेहिं, A णीसंदेहे. 10 P जिहि, S जिह. 11 P S A सणहिं. 12 S धरंति, A. omits. 13 P बरंतयहो. 14 P माइ रामणहो.

<sup>11. 1</sup> A मुहुं. 2 P धयरट्टहु गइ. 3 P देहि. 4 A अणागम°. 5 PS सडोरु. 6 A °वयणर्ड. 7 A °नयणर्ड. 8 P A °गमणर्ड. 9 A °णरमण °. 10 P °जूरमण्ड, A °जूरवण्डं 11 A °गारधवियड. 12 P 'भारें नामिश्रड. 13 PS 'माञ्च'.

<sup>[</sup> १० ] १ रावणस्य विधवा भग्नी (भगिनी) तया.

कः ११, ८-१०; १२, १-८; १६, १-५] सुन्दरकण्डं-एकूणपण्णासमो संधि [ २२७

जं पैय-णेडरु-घण-झङ्कारड जं कञ्ची-कलाव-पब्भारख

जं रेंङ्खोलिर-मोत्तिय-हारज ॥ ८ जं विब्भम-भूभङ्ग-वियार ॥ ९

तं तेहर रावण-केरर णं स-भमरु माणस-सरवरें

अन्तेष्ठर संचल्लियस् । कमलिणि-वणु पप्फुलियड ॥ १०

[ १२ ]

।) घता।।

उण्णय-पीण-पओहरिहिँ लक्खिय सीयाएवि किह णिम्मियलञ्खण ससि-जोण्हा इव णिवियार जिणवैर-पडिमा इव अभयङ्कर छज्जीव-दया इव स-पओहर पाउस-सोहा इव

कन्ति-समुज्जल तडि-माला इव

णिम्मलं कित्ति व रामहों केरी

रावण-णयण-सुहङ्कंरिहिं। सरियंहिँ सार्यर-सोह जिह ॥ १ तित्ति-विरहिय अमिर्यं-तण्हा इव ॥ २ रइ-विहि विण्णाणिय-घडिया इव ॥ ३ अहिणव-कोमल-वण्ण लया इव ॥ ४ अविचल सर्वसह वसुहा इव ॥ ५ सर्व-सलोण उर्वहि-वेला इव ॥ ६ तिहुअणु भमेवि परिट्विय सेरी ॥ ७

15

20

॥ घत्ता ॥

अट्टारह जुवइ-सहासइँ 🕟 णं सरवरें सियहें णिसण्णइँ सयवत्तइँ पप्फ़िल्यइँ ॥ ८

सीयहें पासु समिलियइँ ।

[१३]

गम्पिण पासे वईसरें वि राहव-घरिणि किसोयेरिऍ 'हलें हलें सीएं सीएं' किं मूढी हर्ले हर्ले सीएँ सीएँ करि बुत्तड हर्ले हर्ले सीएँ सीएँ जइ जाणहिं हर्ले हर्ले सीए सीए सुंणु वयणइँ

कवर्डे चाडु-सयइँ करेंवि। संवोहिय मन्दोर्यंरिए ॥ १ अच्छीहि दुक्ल-महण्णेंबे छूढी ॥ २ लइ चूँडउ कण्ठउ कडिसुँत्तेउ ॥ ३ लइ वैत्थइँ तम्बोलु समाणिह ।। ४ अङ्ग पसाहिह अञ्जिहि णयणइँ ॥ ५

<sup>14</sup> P 8 णेडर-रव-घण°. 15 P रंघोलिय°, 8 रंघोलिर°. 16 A मं भमर.

<sup>12. 1</sup> P 'पओहरेहिं, S 'पओहरेहिं. 2 P ' मुहंकरेहिं, S 'मुहंकरेहिं. 3 P S A सरियहि, P सरियर, before which वियसिय added marginally. 4 P होह, A मारियसोह. 5 P only तण्हा, corrected marginally as निम्हतण्हा. 6 A जं जिजपिनमा. 7 P सुद्द, 8 सुद्दू. 8 A उम्रहि॰. 9 P परिट्टी. 10 s सारी. 11 P समुहिम्ह, s समुहियइ.

<sup>13. 1</sup> P S किसोयरिए. 2 P S मंदोयरियए. 3 S मई. 4 A मच्छिहिं. 5 P चूढतं. 6 P कविसुत्तरं. 7 A जागहिं. 8 P पण्णह, 8 पण्णहं. 9 A समाणहिं. 10 P स corrected as सुष, 🛭 सुवि.

हर्ले हर्ले सीप सीप लइ दप्पण हर्ले हर्ले सीप सीप अविओर्लेहिं हलें हलें सीएं सीएं उत्तुङ्गेंहिं हर्ले हर्ले सीप सीप महि भुईहि

चूंडि णिवद्धहि जोअहि अप्पणु ॥ ६ चर्ड गयवरेंहिं गिर्ह-गिलोलेंहिं॥ ७ चडु चडुलेंहिं हिंसन्त-तुरङ्गेंहिं॥ ८ माणुस-जम्महों फल्ल अणुहुझहि ॥ ९

|| घत्ता ||

तो लइ महएवि-पसाहणु

पिउ इच्छिहि पट्टु पिडच्छिहि जइ सब्भावें हिसेउ पइँ। अब्भत्थिय एत्तडउ मइँ ॥ १० [ १४]

तं णिसुणेवि विदेहे-सुअ 'सञ्चउ इच्छमि दहवयणु इच्छमि जइ महु मुहुं ण णिहालइ इच्छमि जइ महु मासु ण भक्खइ इच्छमि जइ भीयउँ मम्भीसइ इच्छमि पर-कलत्तु जइ वश्चइ " इच्छमि जइ कसाय परिसेसइ इच्छमि जइ पडिमांउ समारइ इच्छमि अभय-दाणु जइ देसइ

पभणइ पुलय-विसट्ट-भुअ। जइ जिण-सासर्णे करइ मणु॥ १ इच्छमि अणुवयाइँ जइ पालइ ॥ २ इच्छमि णियय-सीलु जइ रक्खइ॥३ इच्छिम जइ पर-दबु ण हिंसइ ॥ ४ इच्छमि जइ अणुदिणु जिणु अञ्चइ॥ ५ इच्छमि जइ परर्मत्थु गवेसइ ॥ ६ इच्छमि जइ पुज्जउ णीसारइ॥ ७ इच्छमि जइ तव-चरणु लएसइ॥ ८ इच्छमि जइ ति-काल जिणु वन्दइ इच्छमि जइ मणु गरहइ णिन्दइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

अण्णु मि इच्छमि मन्दोयरि सिरसा चलणेंहिँ णिवडेप्पिणु

आयामिय-पवराहवहों। जइ मइँ अप्पइ राहवहों ॥ १०

[ १५ ]

जइ पुणु णयणाणन्दणहों इच्छमि णन्दणवणु भजन्तव इच्छमि णिसियर-वलु अत्थन्तउ इच्छमि दहमुह-तरु छिज्जन्तउ

ण समप्पिय रहे-णन्दणहों। तो इंड इच्छमि एउ हरें पुरि खिप्पन्ती उवहि-जरें ॥ १ इच्छमि पट्टणु पलयहों जन्तर ॥ २ इच्छमि घरु पायालहों जन्तच ॥ ३ तिलु तिलु राम-संरेंहिं भिजन्तु ॥ ४

<sup>11</sup> P S जूडि. 12 S चडुर, P चडि. 13 S गिल्लोलेहि. 14 P भुंजहि. 15 A सब्भावे हिंसिड. 14. 1 P s वयदेहि°. 2 A मुंहुं. 3 P भीयडं, A भीसडं. 4 P s मञ्चारथु. 5 P s पिनाड महिसारद्र.

 <sup>15. 1</sup> A रहुवहुनंदणहो. 2 P S ता. 3 A विप्पंती. 4 P साह जंतड, 8 साथ जंतड. 5 P °सरहि, 8 °सरेहि, A °सरइं.

**♥**0 14,4~10; 18, 1~10; 10, 1 ]

सुन्दरकण्डं-एकुणपण्णासमो संघि [ २२९

इच्छमि दस वि सिरङँ णिवडन्तङँ इच्छमि अन्तेचरु रोवन्तच इच्छमि छिज्जन्तई धय-चिन्धई इच्छमि धमन्धारिजन्तइँ जं जं इच्छमि तं तं सम्बद

सरें हंसाहयहँ व सयवत्तहँ ॥ ५ केस-विर्सन्थुलु घाहाँवन्तर ॥ ६ इच्छमि जचन्ताइँ कवन्धइँ ॥ ७ चर-दिस सहड-चियाइँ वर्लंन्तइँ ॥ ८ णं ितो विकरिम अज्ञ हर्ले पश्चन ॥ ९ ः

जो आईंड राहव-केरड मह सहल-मणोरह-गारज ॥ धत्ता ॥

प्हु अच्छइ अङ्गुत्थलर । तुम्हहँ दुक्खहँ पोद्यलखं ॥ १० [ 88 ]

तं णिसुणेवि विरुद्ध-मणे लक्खण-राम-पसंसर्णेण

सम्भरु सम्भरु इद्रा-देवड लीह लुईमि तुह तणयहाँ णामहीं एउ भणेप्पिणु रिज-पडिकूलें जालामालिणी विसेंहुँ जालें विज्ञुप्पह विज्ञुज्जल-वैयणी हयमुहि हिलिहिलन्ति उद्धाइय तं वहु णिऍवि तिथेहुँ भीसाणहुँ

सरवरं-करि-कुम्भयल-थर्णं। पजलिय-कोव-हुआसर्णेण ॥ १

'मरु किं तर्णंड रामु किं छक्खणु अज्जु पार्वे तड कुद्धु दसाणणु ॥ २ मंसु विहर्जेवि भूअहँ देवर ॥ ३ जिह ण होहि रामणहों ण रामहों॥ ४ धीइय मन्दोअरि सहुँ सुर्छे ॥ ५ कङ्काली कराँल-करवालें ॥ ६ दसणाविल रत्तुप्पल-णयणी ॥ ७ गयमुहि गुलुगुलन्ति संपाइय ॥ ८

कालु कियन्तु वि मुचइ पाणेहुँ ॥ ९

28

25

॥ घत्ता ॥

वइदेहिंहें चित्तु ण कम्पिड

तेहऍ वि कार्ले पडिवण्णऍ विणु रामें विणु लक्खणेंण। दिढ-वलेण सीलहों तणेंण ॥ १०

तं उवसम्म भयावैणड पेक्केंवि पुलय-विसट्ट-भुउ [ १७ ] अण्णु विं सीय-दिढत्तर्णंड। लागु पैसंसहँ पवण-सुउ ॥ १

<sup>6</sup> A विसंदुल्ज. 7 P धाह मुर्धतड, 8 धाह मुयंतड. 8 A वलवंतह. 9 s मायौ.

<sup>1</sup> PS भेगो. 2 A सुरकरिकरकुम्भे . 3 PS व्यणे. 4 PA तणाउं. 5 PS सुहेबि. 6 8 बाइय बार सह पन्दलस्कें. 7 P 8 विसह, A वसहुं. 8 A कवाल. 9 P विज्ञलवयणी corrected as बिज्जुरुवरवयणी. 10 P तियहं मीसावहं, 8 नियह भीसावहं, A तियह मीसाणई. 11 s पाणह, A पाणई.

<sup>1</sup> P S तसुवसन्तु. 2 P भीसावणडं, S भीसावणड, A भवावणडं. 3 P S इ. 4 A **ेदिरचणंड.** 5 २ पसंसद्घ, ८ पसंसद्दो.

२३० ] सयम्भुकित पत्रमचरित

'घीरु जें घीरंड होइ णियाणें वि तियहें' होइ जं सीयहें साहसु एहऍ विहुर-कार्छे वट्टन्तऍ जइ मइँ अप्पड णाहिँ पगासिड • एम भणेप्पिणु लडिंड-विहत्थड णं कणियारि-णिवहु पप्फुलिड

> मन्दोयरि-सीयाएविहिं णं उत्तर-देाहिण-भूमिहिं

'ओसरु ओसरु दिढ-मइहें हउँ आयामिय-पर-वर्लेहिँ हउँ सो राम-दूउ संपाइउ पहरहों मइँ समाणु जइ सक्कहों " तं णिसुणेवि वयणु णिसिगो**अँ**रि 'चङ्गउ पुरिस-विसेसु गवेसिउ खरु संगहेंवि तुरङ्गमु विञ्चउ छालंड घरेंवि गईन्दु विमुक्तंड एक वि<sup>°</sup> उवयारु ण संम्भरियउ जसु णामेण जि हासँड दिजाइ

10

25

जो सयल-कैंगलु पुज्जेबेंड सो एवहिँ तुहुँ वन्धेवउ 16

तं णिसुणेवि हणुवन्तु किह इस्ति पलिसु दवग्गि जिह। 'जं पइँ रामहों णिन्द कय

हुकन्तऍ जीविय-अवसाणें वि॥ २ तं तेहउ पुरिसंहों वि ण ढहुसु ॥ ३ सामिहें तणऍ कलत्तें मरन्तऍ ॥ ४ तो अहिमाणु मरदु विणासिउ'॥ ५ अहिणव-पिञ्जर-वत्थ-णियंत्थड ॥ ६ णं कलहोय-पुञ्जु संचल्लिउ ॥ ७ ॥ घत्ता ॥

कलहें पेवद्धिएँ भुवण-सिरि। मज्झें परिद्विज विञ्झाइरि ॥ ८ [ १८ ]

पासहों सीय-महासइहें। द्र विसज्जिउ हरि-वर्लेहिं॥ १ अङ्गुत्थलं लएपिणु आइंड ॥ २ सीया-एविहें पासु में ढुकहों ॥ ३ चिवय विरुद्ध कुद्ध मन्दोअरि॥ ४ साणु लएवि सीहु परिसेसिड ॥ ५ जिणु पैरिहरेंवि कु-देवैंड अश्चिड ॥ ६ वड्डन्तरेंण मित्त तुहुँ चुक्कर ॥ ७ रावणु मुऍवि रामु जं विरयर्ड ॥ ८ तासु केमें दूअत्तणु किजाइ॥ ९

कडय-मउड-कडिर्सुत्तऍहिँ। चोरु वै मिलेंवि वहुत्तऍहिं'।। १० [ १९ ]

किहे सय-खण्डु ण जीह गय।। १

6 P भीरउं. 7 F तियहो होवि, S तियहु होवि. 8 P पुरिसुहो बि. 9 P °णिरत्थड. °सीयाप्विहे, S °सीयाप्विहि. 11 P S पविद्वय. 12 P S दाहिणउत्तर'.

॥ घत्ता ॥

<sup>18. 1</sup> s पडुकहु. 2 P s णहगोयरि. 3 P परिहरेविणु, s परेहरे. 4 P कुसमाउ, s कुसमाउहु. 5 P S गयंदु, A गहंद. 6 P S इ. 7 A संसरिड. 8 P S जें. 9 A घरिड. 10 हासिड. 11 P केण. 12 P s A °कारू. 13 P A पुजेवड. 14 A °कबिसुत्तर्हि. 15 P A वन्धेवड. 16 A वि. 1 P S 奉 表.

<sup>[</sup>१८] १ (P.'s reading) प्रसम्ब.

जो धगधगधगन्तु वइसाणरु अण्णु वि जसु सहाउ भड-भञ्जणु तेहिँ विरुद्धएहिँ को खुट्टइ 'कर्ण्हरों किण्ण परकमु वुज्झिड चालिय को डिसिल वि अविओलें साहसगइ वि वियारिङ रामें अहबह रावणो वि जस-ख़द्धड चोरहें परयारियहें अज्जोएंवि(?)

सुन्दरकण्डं-एकुणपण्णासमो संधि [ २३१

रक्लस-वण-तिण-रुकंख-भयक्कर ॥ २ झडझडिन्तं (१) सोमित्ति-पहञ्जणु ॥ ३ जाहँ णिणाएं अम्बरु फुटुइ ॥ ४ खर-दूसर्णेहिँ समड जें जुन्झिड ॥ ५ लच्छि व गएँण गिल्ल-गिल्लोलें ॥ ६ को जर्गे अण्ण तेणै आयामें ॥ ७ णवर चारु-सीलेण न लर्जंड ॥ ८ तासु सहाउ होइ "िकं कोइ वि॥ ९

॥ घता ॥

अण्णु वि णव-कोमल-वाहें।ह मन्दोवरि तहों णिय-कैन्तहों

जसु दिजाइ आलिईंगाउ । किह किजाइ दुर्अत्तणउ'॥ १०

10

[२०]

जं पोमाइउ दासरैहि तं मन्दोअरि कुइय मणें 'अरें अरें हणुव हणुव वैल-गावहुँ जइ ण विहाणऍ पइँ वन्धाविम एम भणेवि तुरिड संचलिय परिवारिय लङ्काहिव-पत्तिहिँ णेडर-हार-दोर-पालम्बेंहिं पक्खलन्त णिवडन्ति किसोयरि

णिन्दिउ रावण-वल-उँवहि । विज्ञ पंगज्जिय जिह गयणें ॥ १ दिदु होज्जहि एयहुँ आलावहुँ ॥ २ तो णिय-गोत्तं कलङ्कुउ लांविम ॥ ३ अण्णु मि घरिणि ण होमि 'णिसिन्दहों णउ पणिवांउ करेमि जिणिन्दहों'।। ४ वेल समुद्दहों जिह उत्थिलिय ॥ ५ पैडम-विहत्ति व सेस-विहत्तिहिँ ॥ ६ सुरधणु-तारायण-पडिविम्वेंहिँ ॥ ७ गय णिय-णिलंड पत्त मन्दोयरि ॥ ८

।। घता ।।

हणुऍण वि रहसुचैछिछिऍण णं जिणवर-पडिम सुरिन्देंण

दुहम-दणु-दप्पुब्भुऍहिँ। पणिमय सीय सं यं भु ऍहिँ॥ ९

2 A घग. 3 A 'रक्ख'. 4 S सुहद झड़ंति सुमित्ति. 5 P किण्हहो, S किण्हहु, A कण्हण्हहो. 6 ड जे, л जहिं. 7 Р ड वि. 8 Р З एण. 9 Р वद्ध उ. 10 л पारायारिहि. 11 л होह्वि. 12 P S णउ. 13 S A आलिंगणडं. 14 P S °णाहहो. 15 P A दूबत्तण<sup>ड</sup>, S दूयसंणडं.

20. 1 P S जं. 2 A दासरहिं. 3 P उवहिं, A उभहिं. 4 P S विज्जुप्पद गजिय. 5 P S कायमि. 6 PS परिवाउ. 7 PS 'डोर'. 8 PS 'सुच्छिझ्रमएण, 9 A सह.

<sup>[</sup>१९] १ लक्ष्मणस्य.

<sup>[</sup> २० ] १ वलगर्वात्(?). २ रावणस्य. ३ प्रथम-विभक्तीव यथा शेष-विभक्तीनाम्.

# [५० पण्णासमो संघि]

गय मन्दोयरि णिय-घरहें। हणुबन्तु बि सीयहें सम्मुहु । अग्गऍ थिउ अहिसेय-कर णं सुरवर-लिंग्डे मत्त-गंड ॥ [8]

कुवलय-दल-दीहर-लोयणाऍ। मालर-पवर-पीवर-थणाएँ पप्फुल्लिय-वर-कमलाणणाऍ हणुवन्तु पपुच्छिउ दिढ-मणाऍ ॥ १ (पद्धिया-दुवई)

" तं णिस्र्णेवि सिरसा पर्णमन्तें णवरि परिद्रिज लीह-विसेसज रुक्ख़ व पत्त-रिद्धि-परिचत्तउ

'कहें कहें वच्छ वच्छ वहु-णामहों कुसल-वत्त किं अकुसलु रामहों ॥ २ कहें कहें वच्छ वैच्छ कमलेक्खण कि विणिहंड कि जीवह लक्खणु'।। ३ अक्लिय कुसल-वत्त हुणुवन्ते ॥ ४ 'माऍ माऍ करें धीरंड णिय-मणु जीवइ रामचन्दु स-जणहुणु ॥ ५ तवसि व संब्व-सङ्गं-परिसेसड ॥ ६ चन्दु व वेहुल-पक्कं-खय-खीणउ णिवइ व रज्ज-विहोर्यं-विहीर्णंड ॥ ७ सुकइ व दुकर कह चिन्तन्तउ ॥ ८ ್ಯ तरणि व णिय-किरेणिंहिँ परिवज्जिड जलणु व तोय-तुसार-परज्जिड ॥ ९

॥ धत्ता ॥

इन्द व चवण-कालें ल्हसिउ र्खांम-खाम परिझीण-तण

देसैमिहें आगमणें जेम जलहि। तिहैं तुम्ह विओएं दासरहि ॥ १०

[२]

28 अण्णु वि<sup>¹</sup> मैयरहरावत्त-धरु णिय जणिण वि एव ण अधासरइ सोमित्ति जेम पहँ संभरइ॥ १

सिरं-सिहरं-चडाविय-उभय-करु। (पद्धडिया-दुवई)

समरइ णिय-णन्दण माया इव

सुमरइ सिहि पाउँस-छाया इव ॥ २ सुमरइ जणु पहु-मजाया इव ॥ ३

<sup>1. 1</sup> P पहरवुष ई, s पहरवुव ई, A. reads this in the beginning of the stanza, while at the end it reads ध्रुवक. 2 A omits. 3 A. वस. 4 P s विकि-हिड. 5 P पणवंतें. 6 A चीरिड. 7 A सम्वंगिव. 8 A पिक्स. 9 P विहृद्द् , s विक्रीय'. ं 10 в बिहुणड, А बिहीणडं. 11 Р в А किरणेहि. 12 Р в दसमिए. 13 Р в खासु. 14 Р в तह.

<sup>2. 1</sup> A मि. 2 P सिरे, s सिरि. 3 s सिद्दरि. 4 A संभरह. 5 P s omit; A reads this in the beginning. 6 P s पाउस.

<sup>[</sup>१] १ स्त्री-विषय-संगरहित:. २ कृष्णपक्षे. ३ दसमी तिथिरेव वृद्धत्वं । तदागमप्रसिद्धमिदं । उभयदशम्यां समुद्रे मनागपि वेला न चटतीति ।

<sup>[</sup>२] १ लक्ष्मणः.

सुमरइ भिच्च सु-सामि-दया इव सुमरइ मत्त-हत्थि वणराइ व सुमरइ णिद्धणु धण-संपत्ति व सुमरइ भविउ जिणेसर-भत्ति व सुमरइ सिस संपुण्ण पहा इव तिह पईँ सुमरइ देवि जणहणु

> एकु तुहारच परम-दुहु एक रत्ति अण्णेकु दिणु

तो गुण-गण-सिलल-महाणइहें केञ्चड फुट्टेवि सय-खण्डु गउ

पढमु सरीरु ताहें रोमश्रिड 'दुक्कर राम-दूउ एहु आइउ अत्थि अणेय एत्थ्र विज्ञाहर सबहँ मइँ संब्भाव णिरिक्खिय णं वण-देवय थाणहों चुकी णवर 'णियाणें हुअ विज्ञाहरि लक्खण-खग्गु णिएवि पणद्वी अण्णेक्कऍ किउ ेणाउ भयङ्करु

सुमरइ करहु करीर-लया इव।। ४ सुमरइ मुणिवरु गइ-पवरा इव ॥ ५ सुमरइ सुरवरु जम्मुप्पत्ति व ॥ ६ सुमरइ वइयाकरणु विहत्ति व ॥ ७ सुमरइ बुह्यणु सुकइ-कहा इव ॥ ८ रामहों पासिड सो दूमिय-मणु॥ ९ ॥ घत्ता ॥

अण्णेकु वि रहु-तणयहीं तर्णं । सोमित्तिहें सोक्ख़ कहिं तणर्डं' ॥ १० [३]

रोमञ्च पत्रहिउ जाणइहैं। णं खल्ल अलहन्तु 'विसिद्ध-मड ॥ १ ( पद्धडिया-दुवई )

पच्छऍ णवर विसाएं खश्चिउ ॥ २ मञ्जुडु अण्णु को वि संपाइड ॥ ३ जे णाणाविह-रूव-भयङ्कर ॥ ४ चन्दणहि वि चिरु णाहिँ परिक्लिय ॥५ "मइँ पैरिणहों" पभणन्ति पढुकी ॥ ६ किलिकिलैन्ति थिय अर्मेहहँ उप्परि॥ ७ हरिणि व वाह-सिलीमुह-तद्वी ॥ ८ हउ मि छलिय विच्छोइउ हलहरु ॥ ९

॥ घता ॥ कहिं लक्लणु कहिं दासँरहि आयहें दूअत्तणु कहिँ तणें । माया-रूवें पिड करेंवि

मणु जोअइ को वि महु त्तर्णे ॥ १० [8]

आदविम खेडुं वरि एण सहँ माणवैंण होविं आसङ्क्षियउ

पेक्खहुँ कवणुत्तरु देइ महु। किह लवण-महोवहि लेङ्कियउ'॥ १ 28

<sup>7 🛦</sup> दुग्मिय°. 🎖 🛦 तणडं.

<sup>1</sup> Ps कंच्ड. 2 Ps omit; A. reads it in the beginning, 3 P विसापृहि। в विसायहि. 4 P S सन्बहु. 5 P सभाउ, S सब्भाउ. 6 A परिणहुं. 7 P S किलिकिर्लित 8 P S बन्हडु. 9 P A दासरहिं. 10 P A तजरं. 11 A तजरं.

<sup>1</sup> P S खेदु. 2 A होह. 3 A छंवियउं.

<sup>[</sup>३] १ विशिष्टमतं २ निदानेन, ३ सिंह्नादं,

पञ्चारिउ 'णिय-मणें चिन्तन्तिएं तो किह कमिर्जं वच्छ पइँ सायरु कच्छव-मच्छ-दच्छ-'पुच्छाहर्जं जोयण-सयइँ सत्त जल-वित्थरु एकु महोवहि दुष्पइसारो सो सबहुँ दुलङ्कु संसारु व तहों पडिवर्छं परिवद्धिय-हरिसउ अण्णु महाहर्वे विष्फुरियाहरि

> आयइँ सबइँ परिहरेंवि अद्व वि कम्मइँ णिद्दलेंवि

'जइ तुहुँ राम-दूउ विणु भन्तिएँ ॥ २ जो सो णक्क-ग्गाह-भयङ्करु ॥ ३ सुंसुमार-करि-मयर-सणाहु ॥ ४ णिच्च-णिगोउ जेम अइ-दुत्तरु ॥ ५ अण्णु वि आसाली-पार्थारो ॥ ६ अवुहहुँ विसंमे पचाहारु व ॥ ७ वजाउहु वजाउह-सिस्स ॥ ८ केम परज्जिय सङ्कासुन्दरि ॥ ९

॥ घत्ता ॥

र्तुंहुँ लङ्का-णयरि पइद्गु किह । वर-सिद्धि-महापुरि सिद्धु जिह'॥ १० [ ५ ]

तं णिसुणेंवि वेयणु महम्घविष विसेहैप्पिणु अंजणेर्ड चविष्ठ । 'परमेसरि अज्ज वि भन्ति तष्ठ जीवेंहिँ वज्जाबहु समरें हुड ॥ १

जीवेंहिं वसिकिय लङ्कासुन्दिर णिह्यासालि महोवहि लङ्क्षिउ एव वि जइ ण देवि पत्तिज्जहि जइयहुँ वण-वासहों णीसिरयहँ णम्मय विञ्झु तावि अहिणाणुँ अजयउर-णन्दावत्त- णिवाणुँ गुत्त-सुगुत्त-जडाइ-णिवेसइँ खर-दूसण-सङ्काम-पवञ्चहुँ

> एयईँ चिन्धइँ पायडइँ काइँ ण पइँ अणुहूआइँ

28

लइय सा वि कुझरेंण वं कुझिर ॥ २ एविं रावणो वि आसङ्घित ॥ ३ तो राहव-सङ्केत सुणेर्ज्जिहि ॥ ४ दसत्तर-कुचर-पुर पईसरियइँ ॥ ५ अरुणगाम-रामत्तर-पयाणइँ ॥ ६ खेमञ्जलि-वंसत्थल-थाणइँ ॥ ७ खग्गु सम्बु चन्दणहि प्रधसईँ ॥ ८ तिसिरय-रण-चरियाइँ दइच्चँ ॥ ९

॥ घता ॥

अवराइ मि कियइँ जाईँ छछइँ । अवलोयणि-सीहणाय-फलइँ ॥ १०

4 P मणि चिंतित्रण्, P मणि चेंतित्यड. 5 A किस्डं. 6 P S पुच्छायड, A पुंच्छाइडं. 7 P S सुंसुमारु, A सुंसुआर. 8 P S कराइड. 9 P S बासालिए, A बामाली. 10 P पायारु, S पायरु. 11 A विसमडं. 12 P S पडिमछ पबड्डिब°. 13 P S have a Danda after तुहुं.

5. 1 PS पगुणगुणग्वितः 2 PS विहसेविण. 3 P अंजणितः, A अंजणे. 4 PS जावहि. 5 PS वि. 6 PS सुणिजाइ. 7 PS पुरु. 8 A बहुसरियहं. 9 PS णिवेसह. 10 P 'पण्सइ, s 'पण्सए, A 'पवंचह.

<sup>[</sup> ध ] १ ( P.' s reading ) भागतं मुक्तं. २ प्रलाहार इव. ३ ईदतुल्यः.

<sup>[</sup> ५ ] १ ( Reading in P s.) गुणाकाः. २ चुपाज्ञया (?).

[ 8 ]

स्रणि जिह जडाइ संघारियउ सहसगइ सैरेहिँ वियारियड तं णिसुणेवि सीय पैरिओसिय 'सहड-सरीर-वीर-वल-महर्हें। पुणु पुणु एम पसंस करन्तिएँ रेहड करयंल-कमलाइर्दंड ताव चडत्थड पहरु संमाहड णाइँ पघोसइ 'अहीं अहीं लोयहीं सञ्ज चवहीं पर-दबु म हिंसहीं पर-तिय मज्जु मंसु महु वश्चहों

> मं जाणेजीहों पहरु गेड तिक्लेंहिं 'णाडि-कुढारऍहिं

णं पुणु वि पघोसइ घडिय-सरु जगहों जंगहों केत्तिउ सुअहों

किण्ण णियच्छहों आउ गलन्तउ अट्टारह-सय-सङ्घ-पंगार्सेहिँ णाडि-पमाणु पगासिउ एंहउ सत्त-सयाहिएहिं ति-सहासेंहिं एंकु मुहुत्त-पमाणु णिवद्धउ पहरद्ध वि सत्तद्ध-सहासेहिँ विहिं अदेंहिं 'दिणद्वहें। अदेंड अण्ण वि पण्णारहिंह सहासेहिं

रणें रयणकेसि वित्थोरियंड । सुग्गीं रज्जें वइसारियड'।। १ 'साहु साहु भो' एम पद्योसिय ॥ २ सच्चउ भिच्च होहि वलहद्दहों'॥ ३ परिहिउ अङ्गुत्थलउ तुरन्तिएँ ॥ ४ णं महुअरु मयरन्द-पृहद्धनु ॥ ५ रुंद्वहिँ दिण्णुं णाइँ जम-पडहउ ॥ ६ धम्मु करहें। धण-रिद्धि म जोयहें।। ७ जें चुकहों तहें। वैइवस-महिसहों ॥ ८ जें चुकहें। संसार-पवश्वहें। ॥ ९ ॥ घत्ता ॥

जमरायहें केरड आण-करु। दिवेंदिवें छिन्देवड आड-तरु'॥ १० [७]

'हउँ तुम्हहुँ गुरु उवएस-करु।

15

मच्छर अहिमाणु माणु मुअहों ॥ १ णाडि-पैमार्णेहिँ परिमिज्जन्तउ ॥ २ सिक्रेंहिं सडसिएहिं ऊसासेंहिं॥ ३ विहिँ णाडिहिँ मुहुत्तु तं केहर ॥ ४ अण्णु वि तेहत्तरि-ऊसार्सेहिं॥ ५ दु-मुहुत्तेंहिँ पहरद्धु पैसिद्ध ।। ६ अण्ण वि छायार्हेहिं ऊसार्सेहिं ॥ ७

वाणवई-ऊसासेंहिं वद्धउ ॥ ८

पहरु पगासिउ सोर्केख-णिवार्सेहिं॥ ९

6.  $1~{
m P~S}$  विच्छारियउ.  $2~{
m P}$  सरिहें.  ${
m S}$  °हि. बिडु।रियउ.  $3~{
m P~S}$  परितोसिय.  $4~{
m P~S}$  करयले.  $5~{\rm s}$  'इट्टर.  $6~{\rm s}$  'पहटुर.  $7~{\rm A}$  समाह्यं.  $8~{\rm s}~{\rm A}$  छंकहि.  $9~{\rm P}~{\rm s}$  जमपडहर णं आह्य (s आहर), A °पडहुउं. 10 P जाणेऽज्जहो. 11 P हुङ, 8 थिड.

7. 1 s A omit this word. 2 A किंतु न पेच्छहो. 3 P S 'पगासिहिं, A 'पगासिहि. 4 Р एइउं. 5 Р 8 मुहुत्तु. 6 Р पत्ति इं. А पत्ति इ.उ. 7 Р अन्द्र उं. 8 Р मोक्स सहासे हैं glossed as मोक्षयुखासीनैः, s मोक्खसहासिहि.

[६] १ यम-महिषात्. २ घटिका-कुठारेण.

<sup>[</sup>७] १ घटिका, तस्य प्रमाणं उस्वा(च्छ्वा)स १८८६ प्रकाशिताः. २ ऊस्सा(च्छ्वा)सैः ३७७३ मुहूर्तमेकं. ३ उखा(च्छ्वा)स ७५४६, ४ प्रहरमेकं १५०९२ उखासाः. ५ घटिका-पर्यायः.

|| घता ||

णाडिहें णाडिहें कुँम्भु गर्डे एत्तिउ छिज्जइ आउ-वल्ल

चर्जसीदृिहिँ कुम्भेंहिँ रित-दिणु। तें कर्जे थुवइ परम-जिणुं॥ १०

[2]

णिसि-पहरें चडतथएँ तांडियएँ ताँहैं तेहएँ कालें पगासियड 'हलें हलें लवलिएँ लईएँ लविक्कएँ सुर हलें किकोलिएँ कुवलय-लोयणें हलें हलें विज्जुप्पहें जालामालिणि हलें "सिविणेंड अज्जु माएँ मइँ दिहुउ एइ तरु तरु सर्व्वं तेण आकरिसिड विज् सो वि' णिवद्धड इन्दइ-राएं पार

णं जगै-कैवाडें उग्घाडियएं। 'तियडएं सिविर्णंड विण्णासियडं॥ १ समणें सुंबुद्धिएं तीरें तरङ्गिएं॥ २

हुने सुदु स्पर् तार तराज्ञ ।। २ हुने गन्धारि गोरिं गोरोयणें ॥ ३ हुने ह्यमुहि गयमुहि कङ्कालिणि ॥ ४ एकु जोहु उज्जाणें पह्रुड ॥ ५ विज्ञें जिह वण-भङ्ग पदरिसिंड ॥ ६ पाव-पिण्डु णं गुरुअ-कसाएं ॥ ७ गड दससिर-सिरें पाड ठवेप्पिणु ॥ ८ किंड घर-भङ्ग णाइँ दु-कलत्तें ॥ ९

तावऽण्णेकं णरवरेंण उप्पाडेप्पिणु उवहि-जर्ले

पट्टणें पइसारिउ वेढेप्पिणु

पुणु थोवन्तरें हरिसिय-गत्तें

15

॥ घत्ता ॥

सुरवहुअ-र्सुंहासय-चोरणिय । आवट्टिय लङ्क स-तोरणिय'॥ १०

[9]

तं वयणु सुर्णेवि तियडहें तणेच तहिँ एकहें मणें वद्धावंणड । 'हरुं चङ्गाउ सिविणंड दिद्ध पइँ रावणहें कहेवड गम्पि मेंइँ॥ १

एउ जं दिट्टु मणोहरू उववणु णिहरमिंउ जेण सो रावणु जो दहगीवहों उर्वरि पधाइउ तं वइदेहिहें केरड जोवणु ॥ २ जो णिवद्धु सो सत्तु भयावणु ॥ २ सो णिम्मलु जसु कहिमि ण माइड ॥४

9 P s कुंभ. 10 P s सन्तु सही glossed as घटिका ६० कृत्वा.

<sup>8. 1</sup> Ps °पहरि, A °पहर. 2 Pणाडिअए, sणाडियइ. 3 P जगे, s जांगे. 4 s A कवाड. 5 Ps A तहि. 6 P सुइणउं, s सुइणउं, A सुविणउं. 7 A लविले. 8 Ps सुदंधिए. 9 Ps चारि, A तार. 10 Ps कंको लिए. 11 Ps मोरि गोरावणे. 12 Ps सुइणउं, A सिविणउं. 13 Ps तेण सन्दु. 14 P विज्ञहिं, s विज्ञहिं, A वजे. 15 Ps वणि वद्धः 16 Ps जिह. 17 A omits the rest of the Kadavaka.

<sup>9. 1</sup> A तणाउं. 2 A बद्धावणाउं. 3 P S सुइणाउ, A सिविणाउं. 4 P S A मइ. 5 A डवरे. 6 P S सुवणि ण.

<sup>[</sup>८] १ तृजदायैः (१ त्रिजटया ).

150 4,4-10; 10, 1-10; 11, 1]

जं पुहई-जयघर विद्धंसिउ जं परिधित्त लक्क रयणीयरें तं णिसुणेंवि अण्णेक पवोल्लिय 'अवसें सिविणज् होई असुन्दरु मुणिवर-भासिउ ढुक्क पमाणहें सुन्दरकण्डं-पण्णासमो संधि [२३७

तं पर-वलु दहमुहेंण विणासित ॥ ५ सा 'मिहिलियं पइसारिय सिरिहरें'॥ ६ गग्गर-वयणी अंसु-जलोलिय ॥ ७ जिहिं पडिवक्खहों पिक्षित सुन्दरु ॥ ८ जिह लङ्कहें विणासु उज्जाणहों ॥ ९

॥ घत्ता ॥

एहु सिविणर्ड सीयहें सहछु सहुँ परिवारें सहुँ वर्लेण

जसु रामहों वि जउ जणद्दणहों । खय-कालु पढुक्कु दसाणणहों ।। १० [१०]

तिहैं अवसरें पीण-पओहरिएं अरुणुग्गमें स्टङ्कासुन्दरिएं। इर-अंइरच विण्णि मि पेसियच हणुवन्तहों पासु गवेसियच॥ १

जिहें उज्जाणें पैरिट्ठिउ पावणि तिहें संपत्तउ विण्णि वि जुवैंइउ णं खम-दैयउ जिणागमें दिट्ठउ तेण वि ताहिं समउ पिउ जम्पेंवि पुणु विण्णत्त हलीस-मणोहरि अक्खइ सीय समीरण-पुत्तहों जाम ण पत्त वत्त भत्तारहों अज्जु णवैंर परिपुण्ण मणोरह स्थल-पिरन्द-विन्द-चूडामणि ॥ २ णं सिव-सासऍ तवसिरि-सुगइड ॥ ३ जयकारेप्पिणु पासें णिविद्वड ॥ ४ कण्ठउ कञ्ची-दामु समप्पेंवि ॥ ५ 'भोअणु तुम्ह केम परमेसिर'॥ ६ 'वासर एकवीस मइँ भुत्तहों ॥ ७ ताम णिवित्ति मज्झु आहारहों ॥ ८ तं जें भोर्जीु जं सुअ रोमहें। कह'॥ ९

॥ घत्ता ॥

तं णिसुर्णेवि<sup>°</sup> पवणहों सुर्एण अवलोइउ मुहु अइरहें तणैउ। 'गम्पिणु अक्खु विहीसणहों वुच्चइ सीयहें" करि पारणेउ॥ १० [११]

इरें तुहु मि जाहि परमेसिरहें तं मन्दिरु लङ्कासुन्दिरहें। लहु भोयणु आणिह मणहरच जं स-रसु स-णेहेंच जिहें सुरखं॥ १ ॐ

<sup>7</sup> PSA रयणायरि. 8 A मेहहि. 9 PS सुद्दणउ एहु, A सिविणउं. 10 PS जं. 11 A पक्लिडं. 12 PS सुद्दणड, A सिविणडं.

<sup>10. 1</sup>  $\Lambda$  °एरड. 2 P S पह्टुड. 3 S जुवयड,  $\Lambda$  जुअइड. 4 P S °दमड. 5 P S णवरि. 6 P S भुत्तु. 7 P S राह्वकह. 8 P S तहि अवसरि. 9  $\Lambda$  तणउं. 10 P S करि सीयहि. 11  $\Lambda$  पारणडं.

<sup>11. 1</sup> P सलोणउं, S सलोणउ. 2 P जेह.

<sup>[</sup>९] १ सीता.

तं जिसुणेवि वे विं संचिहिउ रद्ध भर्तुं लहु लेविणु आयउ वंहिउ भोयणु भोयण-सेजाएँ सक्तर-खण्डेंहिँ पायसं-पयसेंहिँ मण्डा-सोयवत्ति-घियऊरेंहिं सालणऍहिं वहु 10-विविह-विचित्तेंहिं अल्लय-पिप्पलि-मिरियामल्ऍिह चिब्भिडिया-कचोर"-वासुत्तेंहिँ केलर्थं-णालिकर-जम्बीरेंहिं " तिम्मणेहिँ णाणाविह-वर्णेहिँ अण्ण मि खण्डसोल-गुडसोहेंहिँ विञ्जणेहिं स-महिय-दहि-खीरेहिं

णं सुरसरि-जडणंड उत्थक्षिड ॥ २ णं सरसई-ऌच्छिउ विक्खायउ ॥ ३ अच्छऍ पच्छऍ लैंग्हऍ पेजाऍ ॥ ४ लड्डुवं-लावण-गुडं-इक्खुरसेंहिँ॥ ५ मुग्ग-सूअ-णाणाविह-कूरेंहिं॥ ६ माइणि-मायन्देहिँ विचित्तेंहिं॥ ७ छावण-मार्ख्रेहिँ कोमलप्हिँ॥ ८ पेउर्अं-पप्पडेहिं सु-पहुत्तेंहिं ॥ ९ करमर-करवन्देहिं करीरेंहिं॥ १० र्सांडिव-भज्जिय-खट्टावण्णेंहिं ॥ ११ वडवाइङ्गणेहिँ कारेहिँहिँ॥ १२ 'सिहरिणि-र्धेमवत्ति-सोवीरेंहिँ॥ १३

#### ॥ घत्ता ॥

अच्छउ एँउ(?) मुहरसिर्ज अवियण्हेंच उल्हावर्णंड किह । जिह जें लइजीइ तिह जें तिह गुलियारउ जिणवर-वयणु जिह ॥ १४

### [ १२]

तं तेहर भुञ्जेंवि भोयेणर पुंणु करेंवि वयण-पक्खारुणर । समलहेंवि अङ्ग वर-चन्दर्णेण विण्णत्त देवि मरु-णन्दर्णेण ॥ १

तं णिस्रेगेवि देवि गञ्जोिहिय

15

'चडु महु तणऍ खर्न्धे परमेसरि णेमि तेत्थु जिह राहव-केसरि॥ २ » मिलहों वे वि<sup>°</sup> पूरन्तु मणोरह फिट्टु जणवऍ रामायण-कह'॥ ३ साहकारु करन्ति पत्रोलिय ॥ ४ 'सुन्दर णिय-घरु गर्य-गुण-बहुअहें(?) एह ण णित्ति होइ कुल-बहुओहें ॥ ५

З s л. omit. 4 Р °जडणा, s °जोणा. 5 Р एक, s एकू. 6 Р s सुरसरि, л सुरसइ corrected as सरसइ. 7 A पायसेहिं. 8 A रुड्डय. 9 P S पुरु . 10 P s विवण्ण-विचित्तिहि. 11 PS कोर. 12 P पेउव corrected as पेउल, s पेउव. 13 A केलसु-णालिकेर°, P °णारिकेर°. 14 P S साडव°. 15 P S चूयवत्ति ° 16 P. marginally पत्थउ पाटे, s एवड with a deleted, A. omits. 16 P श्रिसेडं. 17 P अविभण्हुडं, s भविभण्हड, A भवियण्हडं. 18 P उल्हावणंडं, A उण्हावणंडं. 19 P लहि जाईं, S लिहिजाइ.

1 P A भोयणंड. 2 P किट तावहि हत्थासोयणंड, the last word glossed as इस्तसोधन प्रक्षारुनेत्यर्थः; s किंड तावहि बच्छा and the rest of the letters wiped out. 3 Ps सहल देवि, and P. marginally 'मिलहु वे वि' पाटे. 4 Ps महिंह गृहिंह, A सुंदिर.

<sup>[</sup>११] १ परोसितः, २ सूक्ष्मः. ३ वधारितानि. ४ कांजिकैः.

### \$0 12, 4-10; 12, 1-10]

गम्मइ वर्च्छं जइ वि णिय-कुलहरू जणवउ होइ दुगुञ्छण-सीलउ जिहें जें अजुत्तु तिहें जें आसङ्कइ णिहऍ दसाणणें जय-जय-सहें सुन्दरकण्डं-एकवण्णासमी संघि [२३६

विणु भत्तारें गर्मणु असुन्दरु ॥ ६ खल-सहाउ णिय-चित्तें मइलउ ॥ ७ मणु रक्केंवि सक्को वि ण सक्कइ ॥ ८ मइँ जाएवड सहुँ वलहर्हें ॥ ९

॥ घता ॥

जाहि वच्छ अच्छामि हउँ छइ चूडामणि महु तर्णंड णिम्मल-दसरह-वंसुब्भवहों । अहिणाणु समप्पहि राहवहों ॥ १० [१३]

अण्णु वि अं।िरङ्गेंवि गुण-घणउं सन्देसउ अक्खु महु त्तर्णंउ । ''वल तुज्झ विओएं जणय-सुय थियं लीह-विसेस ण कह वि मुअ॥१ "

श्लीण मर्यंङ्का-छेंह गह-गहिय व श्लीण कुदेस-मज्झें वासाणि व श्लीण दिवायर-दंसणें रित्त व श्लीण दुभिक्कें अत्थ-संपत्ति व श्लीण चरित्त-विह्लणहों कित्ति व अण्णु वि दसरह-वंस-पगासहों रणें दुवार-वह रि-विणिवारहों वश्वह "पह होन्तेण वि उक्खण श्रीण सुरिन्द-रिद्धि तव-रिहय व ॥ २ श्रीणाऽबुह-मुर्हे सुकइ-सुवाणि व ॥ ३ श्रीण कु-जणवऍ जिणवर-भित्त व ॥ ४ श्रीण वुढंत्त्तणेंण वल-सित्त व ॥ ५ श्रीण कु-कुलहरें कुलवहु-णित्ति व"॥ ६ ॥ वच्छत्थलें जय-लच्छि-णिवासहों ॥ ७ तहों सन्देसड णेहि कुमारहों ॥ ८ अच्छइ सीय रुयन्ति अलक्खण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

णड देवेंहिं णड दाणवेंहिं पर मारेबर्ड दहवयणु णउ रामें वैइरि-वियारऍण। 20 स इँ भु अ-जुअछेण तुहारऍण"' ॥१०

\*

# [ ५१. एक्कवण्णासमो संधि ]

'तं चूडामणि हेवि गउ हिन्छ-णिवासहों अखलिय-माणहें। णं सुर-क्रिर कमलिणि-वणहें। मारुइ वलिउ समुहु उज्जाणहें।।

5 P S जह वि वच्छ. 6 P S गवणु. 7 S A तणडं.

1. 1 P. omits this stanza; A. omits it except सुमहं रजाणहो.

<sup>13. 1</sup> PS आर्किंगणु. 2 A विणाउं. 3 Pतणाउं, A त्रणाउ. 4 PS पिय. 5 PS नियंकः. G A युद्ध-(corrected as हु)त्रणे चळसंपत्ति व. 7 PB रूयंती ळक्खण. 8 PS असुरं 9 PA मारेवड.

<sup>[</sup>१३] राहु-गृहीतेत्र.

### [ ? ]

।।दुवैई।। विहुणेवि वाहु-दण्ड परिचिन्तइ रिउ-जयलच्छि-मईंणो ।

वणु भञ्जमि रसमसकसमसन्तु · णायंचल-विचल-चुम्भर्लं-वलन्तु णीसेस-दियन्तर-परिमर्छन्त तुङ्गर्ङ्ग-भिङ्ग-गुमुगुमुगुमन्तु एला-ककोर्लय-कडयडन्त् करमर-करीर-करकेंरयरन्त्र " महुडू<sup>11</sup>-मडु सय-खण्ड जन्तु

'ताम ण जामि अज्जु जाम' ण रोसाविड मइँ दसाणणो ॥ १ महिवीढ-गार्ढं 'विरसोरसन्तु ॥ २ रुक्खुक्खय-खरै-खोणिऍ खलन्तु ॥ ३ कड्केलि-वेलि-लवली-ललन्ते ॥ ४ तरु-लग्गै-भग्ग-दुमुदुमुदुमन्तु (१)॥ ५ वड-विडव-ताड-तडतडतडन्तु ॥ ६ आसर्त्थांगत्थिय-थरहरन्तु ॥ ७ सत्तच्छय-क्रसुमामोय दिन्तु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

उम्मूलन्तु असेस तरु

एकु मुहुत्तु एत्थु परिसक्ति । जोबणु जेम विलासिणिहें वर्णु दरमलिम अज्जु जिह सक्कमि'॥ ९ [२]

 ॥दुवई॥ पुणरिव वारवार पिर्श्वेच्चेंवि णियर्यं-मणेण सुन्दरो । णन्दण-वर्णे पइहु णं माणस-सरवरें अमर-कुञ्जरो ॥ १ णंवरि खववणाळए तेत्थु णिज्झाइयासोग-णारङ्ग-पुण्णाग-णागा पियंङ्ग-विडङ्गा समुत्तुङ्ग सत्तच्छया ॥ २

करमर-करवैन्द-रत्तन्दणा दीडिमी-देवैदारू-हिही-भुआ दक्ख-रुह्दक्षै-पज-

मक्ख-अइमुत्तया ॥ ३

तरु तरल-तमाल-तालेल-ककोल-साला विसालञ्जणा वञ्जला णिम्ब-सिन्दीउ सिन्दर-मन्दार-कुन्देदे-सज्जज्जणा ॥ ४

<sup>2</sup> Ps omit. 3 Ps भाणजो. 4 Ps रोसाविड जाम ज. 5 A. reads ध्रुवकं at the end of this stanza. 6 A महिगाढवेढि. 7 P S णाइ°. 8 P S चोंभल चलंतु. 9 P कर, s 'बार. 10 s A परिमिलंतु. 11 After the 4. line, r s read the following extra Pāda: अपण(४ पणो) प्राप्तुलागें (८ गुं) च्युच्छकन्तु. 12 PS तुंगुंग . 13 PS तरस्रा glossed as भालम भगः (?). 14 rs °कंकोलय. 15 rs करकर करंतु. 16 r असःथेगारियय, в असत्थं गंथं, л आसत्थित्थिय. 17 Р महुद्दमहु.

<sup>2. 1</sup> P परिचितिन, s परिचितिन, A परिअंचिनि. 2 P णियमणे हणुतु सुंदरी, s णियमणि हणुबु सुंदरो. 3 P s णवर. 4 s तित्थु, A तत्थ. 5 A omits this. 6 P s °करमंद°. 7 A °दालिमी°. ८ P s 'देवदार. ९ P s °रुदुरखपोमस्ख'. 10 A °एयंतया. 11 P कुरेंदु सजाणा, B कुंदेंदु सजाणा.

<sup>[</sup>१] १ अनिष्टं सर्वशब्दं च कुर्वन्.

सुरतरु-कयली-कयर्म्वंम्व-जम्बीर-जम्बुम्बरी लिम्ब-कोसम्ब-खज्जर-कप्पर-तीरूर-माॡर-आसत्थ-णग्गोहया ॥ ५

तिलय-वडल-चम्पया णागवेली-वया पिप्पली पुष्फली पाडली केयई माहवी मिलया माहुलिङ्गी-तर्र्ह ॥ ६

स-फणस-लर्वेली-सिरीर्खण्ड-मन्दीगरू-सिल्ह्या पुत्तजीवा सिरीसेत्थियारि-द्विया कोज्जया जुहिया णालिकेरंबैई ॥ ७

हरिडइ-हरिया-ऌकचाललावर्क्षया पिक-चन्दुक-कोरण्ट-वैांणिक्स-वेणू-तिस-ञ्झा-मिरी-अल्लया ढउॐं-चिञ्चा-महू ॥ ८

क्णैंइर-क्रियारि सेॡ-करीरा करञ्जामळी-कङ्गुणी-कञ्चणा एवमाइत्ति अण्णे वि जें पायवा केण ते बुज्झिया ॥ ९

॥ घता ॥

आयहुँ पवर-महीद्दमहुँ णं धरणिहें जेमणैंड कर

पहिलंड पारियां आर्थामिड । उपाडेप्पिणु णहयलें भामित ॥ १०

15

20

[३]

॥द्वई॥ सुरतरु परिधिवेवि उम्मूलिउ पुणु णग्गोह-तरुवरो ।

आयामेवि भएहिँ दहवयणें जिह कड़लास-गिरिवरो ॥ १ कहिउ वर-पायवु थरहरन्तु णं णन्दण-वणहें। रसन्तु जीउ णं दहवयणहें अहिमाण-खम्भु तुर्दृन्त-सयल-घणै-मूल-जालु आरत्त-पत्त-परिघोलमाणु कलयण्डि-कलावाराव-महल

णं धरणिहें वाहा-दण्डु वीउ ॥ ३ णं पुहइ-पसूयणे पवर-गब्भु ॥ ४ पारोह-छलन्तु विसाल-डालु ॥ ५ ढंण्ढंर-वर-परियन्दिज्जमाणु ॥ ६ णिम्मउरु वि सप्पुरिसो वं सुहुछ ॥ ७ ॥ घता ॥

णं वहरि रसायलें पइसरन्तु ॥ २

सो सोहइ णग्गोह-तरु णावइ गंझहें जडणहें वि

मारुय-सुय-भुयलद्विहिँ लइयँउ । मज्झें पर्यांगु परिद्विष तइयर्ड ॥ ८

12 PS 'क्यंवजंवीर'. 13 A जंबुंबिरा. 14 A 'तहत'. 15 PS तह. 16 s ∧ °ਕਲੀ°. 17 P s सिरिलंड. 18 P s °मंदागर°, A °मंदागर°. 19 P s °सिरिलेखिया°, A °सिरी-सित्थिया.  $20~{
m P}$  रहतहं, ${
m S}$  रहतह.  $21~{
m P}~{
m S}$  ेलावंजया.  $22~{
m P}$  ेवाणीखवेण ${
m ^\circ}$ ,  ${
m S}$  ेवाणीक्खवेण ${
m ^\circ}$ . 23 A 'ढोम'. 24 P A कर्णाईर'. 25 P S 'करणियारिसेख'. 26 P S omit. 27 P S 'महा-दुमह. 28 🛦 भायामिडं. 29 P जेमणडं, 🛦 जोवणडं. 30 🛦 भाभिडं.

3. 1 A तुदंतु. 2 A घणु. 3 P दङ्गर, S ढड्डर. 4 A व सहलु. 5 A लइउ. 6 P S गंगहो. 7 Ps पयरगु. 8 PS तह्अउ, A तह्उ.

<sup>[</sup>३] १ पक्षिविशेषः राक्षसः वा. स॰ प॰ च॰ ३१

[8]

।।दुवई।। वड-पार्यंतु घिवेवि उम्मूलिउ पुणु कङ्केलि-तरुवरो । उभयं-करेहिं लेवि णं वाहुवलिन्दें भरह-णरवरो ।। १

आरत्त-पत्त-पह्नव-ललन्तु

बिभण्ण-कुसुम-गोच्छुच्छलन्तु
चञ्चरिय-चारु-चुम्विज्ञमाणु
केह्रेलि-वच्छु इय-गुण-विचित्तु
पुणु लइउ णाय-चम्पंउ करेण
उम्मूलिउ गयणहाँ अणुहरन्तु

गव-पह्नव-गह-विक्लिण्ण-पयरु
सो चम्पउ गयणङ्गण-समग्गु

चम्पय-पायवे परिघिवेंवि गजाइ मत्त-गइन्दु जिह कामिणि-करकमलहुँ अणुहरन्तु ॥ २ णं महिहँ घसिणं-चिषक देन्तु ॥ ३ वहुविह-विहङ्ग-सेविज्जमाणु ॥ ४ णं दहमुह-माणुं मलेवि घित्तु ॥ ५ णं दिस-पायवु दिस-कुञ्जरेण ॥ ६ अलि-जोइस-चर्कं-परिक्भमंन्तु ॥ ७ उन्भिण्ण-कुसुम-णक्खत्त-णियरु ॥ ८ दहवयण-मडप्फरु णाइँ भग्गु ॥ ९

॥ घता ॥

कड्डिय वउल-तिलय महि ताँडेंवि । वे आलाण-लम्भे उंप्पाडेंवि ॥ १० [५]

।।दुवई॥ चम्पय-तिलय-वज्ल-वडपायव-सुरतरु भग्ग जार्वेहिँ । चजरुज्ञाणपाल संपाइय गलगजन्त तार्वेहिँ ॥ १

हकारेंवि परे-वल-वल-गलत्थु जो उत्तर-वारहों रक्खवालु जो गिल्लगण्ड-गय-घड-घरहु सो<sup>3</sup> हणुवहों भिडिउ पलम्ब-वाहु जो तेण पमेलिउ लउडि-दण्डु 'सिरिसइलु वि पहसिउ पुलइयङ्गु दरिसावमि' एम चवन्तएण अ कु-जर्णु वै सुर-भायणु थहु-भाउ दाढाविल घाइउ लडि-हत्यु ॥ २ जो पसरिय-जस-भुवणन्तरालु ॥ ३ पडिवक्ख-खर्लुणु अखलिय-मरहु ॥ ४ णं गङ्गा-वाहहों जडण-वाहु ॥ ५ सो भर्जेवि गड सय-खण्ड-खण्डु ॥ ६ 'वण-भङ्गहों वीयड सुहड-भङ्गु ॥ ७ उम्मूलिड तालु तुरन्तएण ॥ ८ दूर-हलड अण्णु वि' दुंप्पणाड ॥ ९

<sup>4. 1</sup> s A °पायड. 2 P s उद्दय°. 3 P धुसिणु चिक्कवंतु, s धुसिणु चिक्कवंतु, A विक. 4 A °णामु. 5 P s °चंपय णरेण. 6 P A °चक्क व. 7 P रिभमंतु, A परिभमंतु. 8 P विच्छिक-प्रदर्श, s विच्छिक्णपद्दर. 9 P तोडेबि, s तोडिबि. 10 s चेयाळाण°. 11 P °संमु corrected as °संम, s 'संमु. 12 P ण मोडेबि, s ण मोडिबि.

 <sup>1</sup> A प्रवस्तालसमन्थु, 2 P S "स्रक्ति". 3 P साह्णु बहु. 4 A कुंजणु. 5 P S च. 6 P हुप्पणासु.

<sup>[</sup> ध ] १ अशोकवृक्षः.

<sup>[</sup> ५ ] १ हनूमंतः. २ दुःखंः नमितः.

तेण णिसायरु औहयणें

॥ घता ॥ आयामेवि समाहउ तालें। पिंड घुलेप्पिणु घरणियलें घाइउ देसु णाइँ दुकालें ॥ १० [ **§** ]

।।दुवई।। जं इणुवेण णिहु समरङ्गुणे दाढाविल स-मच्छरो । धाइड एकदन्तु गलगर्जेवि णं गयवरहीं गयवरो ॥ १

जो पुब-चारें वंण-रक्खवालु दिढ-कढिण-देहु थिर-थोर-हत्थु आयामेंवि सत्ति पमुक्क तेण सा सामीरणिहें परायणत्थ इणुवेण वि रणउईं दुण्णिरिक्खु कामिणि-मुह-कुहरहें। अणुहरन्तु णव-पह्नव-जीही-लवलवन्तु महकैव-वियारु व दल-णिवेसु

> मारुइ-कर-पम्धेक्कऍण एकदन्तु घुम्मन्तु रणे

संपाइड णं खय-कीलें कालु ॥ २ पर-वल-पंजीलि-भेलण-समत्थु ॥ ३ णं सरि सायरहों महीहरेण ॥ ४ असइ व सप्पुरिसहों अंकियत्थ ॥ ५ उप्पाडिड वर-साहारु रुक्खु ॥ ६ परिपंक-फलाहरु कुसुम-दन्तु ॥ ७ कलयण्डि-कण्ड-मंहुरुख्नवन्तु ॥ ८ पच्छिंण्ण-परिद्विय-रस-विसेसु ॥ ९

18

15

20

॥ घता ॥ तेण पवर-कप्पद्धम-घाएं। पाडिड रुक्खु जेम दुवाएं॥ १० [ ७ ]

।।दुवई॥ ताम कयन्तवकु आहर्वे असेकु सककं-सम-वलो । हत्थि व गिल्ल-गण्डु तियसहँ पचण्डु कोर्दण्ड-कर्रयलो ॥ १

जो दाहिण-वारहों रक्लवालु 'वणु भर्झेवि कहिँ हणुवन्त जाहि जिहें इंड दाढाविल उत्थरन्तु तिह पहरू पहरू भो पवणजाय पचारेंवि पार्वंणि धर्णुंधरेण परिअर्क्केवि णिवैडिय पुरच तासु

कोकन्तु पधाइउ मुह-कराछु ॥ २ लइ पहरणु अहिमुहु थाहि थाहि ॥ ३ अण्णु वि विणिवाइउ एकदन्तु ॥ ४ दहवयणहें केरा कुद्ध पाय'॥ ५ विहिँ सरेंहिँ विद्ध रणें दुद्धरेण ॥ ६ णिम-विणमि व पहम-जिणेसरासु ॥ ७

<sup>1</sup> PS वणे. 2 PS कालु. 3 P व्यउलिहे, 8 व्यउलिहि. 4 PS सामीरणहो वि गय मिरस्य. 5 8 किय जिरस्य. 6 P S परिपक्क. 7 P S जीह कवलवन्तु. 8 P S अहरू. 9 P S अहरूब. 10 P s पच्छण्णु. 11 P s °प्युक्क्प्ण.

<sup>7. 1</sup> A जासकु. 2 P सककु, S सकः 3 P S A 'गंड. 4 P S थिरथोर' . 5 P A 'करयले. 6 P A महिसुदुं. 7 P 8 जह. 8 A पवणघण. 9 P द्युपुद्धरेण, A धणुद्धरेण. 10 P S A णिविडिड.

३ संप्रामे.

२४४] सयम्भुकिड पडमचरिड

[ कं o ७, ८–१०; ८, १–१०; **९,** १–५

एत्थन्तरें रणें जीसन्दर्णेण आयामेंवि उम्मूलिड तमालु आरुट्टें पवणहें। णन्दणेण ॥ ८ णं दिणयरेण तम-तिमिर-जालु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

उभेय-करेंहिं भामेवि तरु विहलङ्घलु घुम्मन्त-तणु

पहर कयन्तिवकु दणु-दारें। गिरि व पलोट्टिंड कुलिस-पहारें ॥ १० [6]

॥दुवई॥ णिहऍ कयन्तवकें अण्णेकु णिसायरु भय-विवेजिओ । वर-करवाल-हत्थु कोकन्तु पधाइउ 'मेहगैजिओ ॥ १

सो पच्छिम-वारहीं रक्खवालु रत्तृप्पल-दल-संकास-णयणु णव-जलहर-लील-समुबहन्तु भउद्दीवलि-किय-धणुद्दंर-पत्रङ्क एत्थन्तरें अणिलहों णन्दणेण सप्पुरिसु जेम वहु-खम-सरीरु <sup>16</sup> संपुरिस जेम सीयल-सहाउ संध्रुरिसु जेम जणवऍ महग्घ्

उँच्भड-भिउडी-भङ्गुर-कराछ ॥ २ अद्दट-हास-मेलन्त-वयणु ॥ ३ लग्गुज्जल-वर-विज्जुल-लवन्तु ॥ ४ हणुवहों अंब्भिडिउ विमुक्क-सङ्कु ॥ ५ उप्पाडिड चन्दणु दिढ-मणेण ॥ ६ संपुरिसु जेम छेए वि घीरु ॥ ७ संपुरिसु जेम सामण्ण-भाउ ॥ ८ संपुरिसु जेम सबहुँ सलम्बु ॥ ९

तेण पवर-चन्दण-दुर्मेण लउडि-पहारें घाइयउ

॥ घत्ता ॥ आहर मेहणार वच्छत्थर्ले । पडिउ फणिन्दु णाइँ महि-मण्डेलें ॥ १०

।।द्वई।। पर्वरुजाणवाल चत्तारि वि हय हणुवेण जावेंहिं । सेसारक्लिएहिँ दहवयणहें। गम्पिणु कहिउ तार्वेहिँ ॥ १ 'भो भो भू-भूसण भुवण-पाल पवरामर-डामर-रणें रउद 25 द्णु-इन्द्-विन्द-मह्ण-सहाव कामिणि-जण-थण-चड्डणै-वियहु

आरुट्ट-दुट्ट-णिट्टवण-काल ॥ २ णरवर-चूडामणि जय-समुद्द ॥ ३ सगगग-मगग-णिगगय-पयाव ॥ ४ लङ्कालङ्कार महागुणह् ॥ ५

11 PS उह्य°. 12 PS कियंतुबद्ध.

<sup>8. 1</sup> P S 'विविज्ञित. 2 P S सेहगज्जित. 3 P S उड्माडु. 4 A ममहा'. 5 P S घणुहरू व वंकु, A °धणुमरु पवंकु. 6 P S सहिभट्ट. 7 P S पवणहो. 8 P S सुप्तुरिसु. 9 P S स्छाप् वि, 🐧 च्छेपु वि,

<sup>1</sup> P पवलु°, s पवणु°. 2 P S °वदृण°.

<sup>[</sup>८] १ मेघनादः.

₩# 4, ६-१०; १०,१-१०; ११, १-६ ]

णिर्मिन्तज अच्छहि काइँ देव एकेण जरेण विरुद्धएण **एपाडेंवि तरल-तमाल-ताल** तहिँ अवसरें आयऽण्लेक वत्त वण भग्ग कु-मुणिवर-हियर्ड जेर्व ॥ ६ पहरन्तें अमरिस-कुद्धएण ॥ ७ चेयारि वि हय उज्जाण-पाल' ॥ ८ वजाउह आसाली समत्त ॥ ९

सुन्दरकण्डं-एकवण्णासमो संधि ि १४५

तं णिसुणेप्पिण दहवयण् 'को जम-राएं सैम्भरिड

॥ घता ॥ कुविउ दवग्गि व सित्त विएण। ै उववणु भग्गु महारउ जेण'॥ १० [ १० ]

।।दुवई।। तं णिसुणेवि वयणु मन्दोयरि पिसुणइ णिसियरिन्दहो ।

जस तणिय जणिण पवणञ्चएण पच्छण्ण-गब्भ-सम्भूईं सुर्णेवि विजाहरें हिं चडिस गविद किं हणुरुईं-दीवन्तरें णिवास परिणाविउ पइँ वि अणङ्गकुसुम इय उवयारहँ एक्कु वि णै णाउ "जं आइंडं अङ्गत्थलड लेवि

'किण्ण कयावि देव पइँ बुज्झिउ धीया-सुउ महिन्दहोँ ॥ १ वारह वरिसइँ परिचर्त्तएण ॥ २ केउमंइऍ दुचारित्तु मुणेवि॥ ३ कुलहरहों विसज्जिय ण गय तहि मि वणवासे पसूड्य गम्पि कहि मि॥ ४ गिरि-कहरब्भन्तरें णंबर दिहू॥ ५ हणुवन्तु पगासिङ णामु तासु ॥ ६ कड्डेलि-लय व उब्भिण्ण-कुसुम ॥ ७ अण्ण वि" वइरिहिँ पाइक जाउ ॥ ८ मह उद्भित गलगज्जित करेवि'॥ ९

॥ घता ॥

अण्ण वि पुण मन्दोयरिएँ

एकु वि वर्षंवर्णे दरमिल् दहर्मुह-हुअवहु झत्ति पिलत्ते । लेवि पलाल-भारु णं घित्तर ॥ १०

23

[ ११ ]

॥दुवई॥ तं णिसुणेवि वयणु दहवयणें पवराणेत्त किङ्करा । अक्क-मियङ्क-सक्क-वर-विक्रम पहरण-कैर-भयङ्करा ॥ १ आएस मग्गेवि॥ २ तो र्णंवर पणवेवि दिई-परिकरावद्ध ॥ ३

पाइक सण्णाख

3 P A णिश्चंतड. 4 P हिंअडं. 5 A जेस. 6 P S संभरियड.

<sup>10. 1</sup> P S पिसुणिड, A पिसुणहूं. 2 P S परिचत्तणेण. 3 A °संभव. 4 P किडमइयए corrected as केड and glossed as सासू, s किड मायए. 5 P कहि मि, s कहेमि. 6 P 8 दणुरुद्ध. 7 P णाउं, S णाउ. 8 P S पड् जि. 9 A मणाउ. 10 P इं, S इ. 11 A जे. 12 P S जायड. 13 P S दबवणु. 14 P S दह्महू.

<sup>1</sup> P.s "राणत". 2 A "रुण". 3 P जवरि. 4 P S दढ.

#### १४६ ] सयम्भुकिउ पडमचरिड

सीहं ब संकुद्ध
पज्जलिय-मणि-मउड
णिद्धुरिय-णयण-जुअ
भू-भङ्गुरा-भाल
' हत्थि व संर्खुहिय
जलहि व उत्थल्ल
दणु-देह-दारणइँ
अण्णेण हुलिं-हुलु
अण्णेण सर-जील

एव दसाणण-किङ्करहुँ पलय-कालें णं उवहि-जलु रिउ-जय-सिरी-छुद्ध ॥ ४
विष्फुरिय-उर्दुउड ॥ ५
कण्टइय-पवर-भुअ ॥ ६
उग्गिण्ण-करवाछ ॥ ७
सूर व वहु-उइय ॥ ८
सेल व संचल ॥ ९
गहिबाइँ पहरणइँ ॥ १०
अण्णेण झस-सूर्लुं ॥ ११
अण्णेण करेवालु ॥ १३

॥ घता ॥ वलु सण्णहेंवि सयलु संचल्लिउ । णिय-मज्जाय मुअन्तुत्थलिउ ॥ १४

[ १२ ]

ा ।।दुवई॥ लोहिर्च सायरो व लङ्का-जैयरी जाया समाउला । रहवर-गयवरोह-जम्पाण-विमाण-तुरङ्ग-सङ्कुला ॥ १

वलु किह मि ण माइउ णीसरन्तु धय-चवर्रं-महद्धय-थरहरन्तु विणु खेवें पहरण-वर-करेहिं अणं तारा-मण्डलु णव-घणेहिं तिह वेढेंविं रहवर-गयवरेहिं 'पायारु पलोट्टिउ जिह विसालु वण-पालं वहिय वणु भग्गु जेम तं णिसुणेंवि धाइउ पवण-जाउ

> पढम-भिडन्तें मारुइण णं सीहेण विरुद्धऍण

25

संचल्लु पंथोलिय दरमलन्तु ॥ २ पडु-पडह-संक्क्ष-महल-रसन्तु ॥ ३ वणु वेदिन रावण-किक्करेहिं ॥ ४ णं तिहुअणु तिहि मि पहञ्जणेहिं ॥ ५ पच्चारिन मारुइ णरवरेहिं ॥ ६ वज्जानह हन रणें कोष्टवालु ॥ ७ खल खुइ पिसुण मरु पहरु तेम'॥ ८ कम्पिल्ल-पवर-पायव-सहान ॥ ९

॥ वत्ता ॥ रिड-साहणु वंहु-भाय-समारिख । मयगल-जूहु दिसहिँ ओसारिख ॥ १०

5 r s सीहा व. 6 r s उद्द. 7 r संहिद्दय, s संकृद्द. 8 r इक्टूइ, s इक्टूइ. 9 r s °स्ट. 10 A° जातु. 11 A इतु मुसलु.

12. 1 PS सोहिय. 2 Ps छंकाउरि जाया सयसमाउछा with the gloss in P सम्यगाकुछा प्रजा:. 3 PS पक्षोली. 4 PS ध्रुयधवछ°. 5 A एउ पडहसह°. 6 PS A बेडिबि. 7 A वणमाछ. 8 PS विरुद्धेण. 9 P जोसारिउं, S जोसारिजं, A डसारिउ.

<sup>[</sup> १२ ] १ बहुभागं ऋत्वा.

### [ { } ]

।।दुवई।। जड जड पवणपुत्तु परिसक्कइ तड तड वेलु ण थकई । कुंद्रऍ णियय-कन्तें सुकलत्तु व णड णासइ ण दुक्कई ॥ १

सु-कल्तु जेम अदुदु जाइ
सु-कल्तु जेम विवरित ण होइ
सु-कल्तु जेम दृरित मणेण
सु-कल्तु जेम औसार देइ
सु-कल्तु जेम लिहक्कन्तु जाइ
सु-कल्तु जेम रोसेण वंलइ
सु-कल्तु जेम संकुइय-वयणु
सु-कल्तु जेम किय वङ्क-भर्मीह

सु-कलत्तु जेम मिर्जंडिहिंण थाई ॥ २

सु-कलत्तु जेम वयणुं वि ण जोइ ॥ ३

सु-कलत्तु जेम दुक्कइ खणेण ॥ ४

सु-कलत्तु जेम करयलु धुणेइ ॥ ५

सु-कलत्तु जेम पासेव लेइ ॥ ६

सु-कलत्तु जेम सम्पत्तु खलई ॥ ७

सु-कलत्तु जेम मर्जंलन्त-णयणु ॥ ८

सु-कलत्तु जेम धावन्तु समुहु ॥ ९
॥ घता ॥

रोक्कइ कोक्कइ ढुक्कइ वि वेढइ वलइ धाइ परिपेल्लइ। हणुवहों वलु सु-कलत्तु जिह पिट्टिजीन्तु वि मर्ग्युं ण मेल्लइ॥ १० [१४]

॥दुवई॥ हुलि-हल-मुसल-सूल-सर-सवल-पंद्यिस-फलिह-कोन्तेंहिं । गय-मोग्गर-मुर्सुंण्ढि-झर्स-कोन्तेंहिं सूर्लेहिं परसु-चेकेहिं॥ १

हर पवण-पुत्तु
तेण वि चलेण
णिईंलिस सिमिरु
छत्तेण छत्तु
सरगेण खग्गु
चिन्घेण चिन्धु
रह रहवरेण
हर हयवरेण

रणें उत्थरन्तु ॥ २ दिढ-भुअ-वल्लेण ॥ ३ चमरेण चमरु ॥ ४ कोन्तेण कोन्तु ॥ ५ धड धऍण भग्गु ॥ ६ सरु सरेंण विद्धु ॥ ७ गड गयवरेण ॥ ८ णरु णरवरेण ॥ ९

25

<sup>13. 1</sup> A मजह बल बि ण. 2 P S कुई, A कुद्ध. 3 P S मिडडेहे, A मिडडिहि. 4 A ठाइ. 5 P बयणई, S वयणइ. 6 P S जूरिड. 7 P S रोसें बलेह. 8 After 7. line P s read the following extra Pāda: सुकलतु जेम संग्रह (S संन्युहड) बल्ड. 9 P S मडलंतु. 10 P भउद, S भउदू, A भगुहुं. 11 P A समुहुं, S संग्रह. 12 P फिहिजंतु. 13 P S पासु.

<sup>14. 1</sup> P s °पट्टिंस °. 2 P कॉतिहिं, s कॉतिहिं, h कॉतिहिं. 3 P s 'मुसंदि', h 'मुरमुंपुंदि'. 4 P झससरेहि सुपरसु', s झसकोंतिहि सरेहि सुपरसु', h झसकोतेहिं. 5 P s निर्देश. 6 P विश्व, s चिश्व.

## १४८] सयम्भुकिंड पडमसरिड

हत्थेण अण्णु पण्हियएँ अण्णु दिट्ठीएँ अण्णु उरसा वि अण्णु ' तालेणं अण्णु सालेण अण्णु णागेण अण्णु णागेण अण्णु णागेण अण्णु पानेणं अण्णु पंडिलिएँ अण्णु केअइएँ अण्णु अणेण्ण अण्णु

15

पाएण अण्णु ॥ १०
जण्हुंचऍ अण्णु ॥ ११
मुद्रीऍ अण्णु ॥ १२
सिरसा वि अण्णु ॥ १३
तरलेण अण्णु ॥ १५
वैन्दर्णेण अण्णु ॥ १५
वैन्दर्णेण अण्णु ॥ १६
चम्पऍण अण्णु ॥ १८
अज्जुणेंण अण्णु ॥ १८
पुष्पलिऍ अण्णु ॥ २०
मालइऍ अण्णु ॥ २१
हउ एम सेण्णु ॥ २२

॥ घता ॥

पवण-सुअहें। पहरन्तेंहिं। रिउसाहण-णन्दणवणङ पाणायाम-थीर्म-परिचत्तइँ । वेण्णि वि रणें सरिसाइँ सर्मेत्तइँ ॥ २३

#### [ १५]

॥दुवई॥ पाडिय वर-तुरङ्ग रह मोडिय चूरिय मत्त कुझरा। वस व णह-विलुक्के थिय केवल उक्लय-दुम-वसुन्धरा॥ १

वण-वलइँ दसाणण-केराइँ मिहयलें सोहन्ति पडन्ताइँ वण-वलइँ णिसण्णइँ धरणियलें वण-वलइँ सु-संतावियइँ किह वण-वलइँ परोप्परु मीसियइँ सामीरणि-णिहं भुत्ताइँ वण-वलइँ हणुव-पहराहयइँ वण-वलइँ हणुव-पहराहयइँ

.सुरह मि आणन्द-जणेराइँ ॥ २ णं जिण-पडिमहें पणमन्ताइँ ॥ ३ जलयरइँ व सुकैंइँ उविह-जलें ॥ ४ दुप्पुत्तेहिँ उभय-कुलाइँ जिह ॥ ५ णं वर-मिहुणाइँ पदीसियइँ ॥ ६ रणें र्यणिहिँ मिलेवि पसुत्ताइँ ॥ ७ णं कालहों पाहुणाइँ गयइँ ॥ ८

7 Ps जण्हुह्ण. 8 Ps तारेण. 9 A. omits lines 16 to 18. 10 s. omits this Pāda. 11 s णिंचणण. 12 A. omits this Pāda. 13 Ps पाडलीप. 14 Ps पहरेतहो. 15 P थाण. 16 Ps विण्ण. 17 s सम्मत्तह, A संमत्तह.

15. 1 P s विणक्क and glossed in P. as वेश्या नासिकारहिता. 2 s मुक्ट. 3 P दुपुत्ते उदय°, s दुप्पुत्ति उहय°. 4 P शिह्ट, A 'शिह्टं. 5 P स्थिशिं, s स्थिशेंह.

<sup>[</sup> १४ ] १ अश्लेण. २ उखास-रहितः.

\$0.74, 4-10; 1, 1-10]

सुम्दरकण्डं-दुवण्णासमी संधि । १४६

अहवह णं वैलहों हियत्तणेण

वणु भग्गु भडग्गिहें कारणेण ॥ ९

॥ घता॥

समरें महासरें रुहिर-जलें मारुइ मत्त-गईन्दु जिह णर-सिर-कमलई दिसहिं पढोऍवि। वंग्गइ स इं भु व-जुअलु पजोऍवि॥ १०

ie

[ ५२. दुवण्णासमी संधि ]

बिणिवाइएँ साहणें भग्गएँ उववणें णं हरि हरिहें समावडिउ। स-तुरङ्ग स-सन्दर्ण दहमुह-णन्दण अक्खउ हणुवहों अन्भिडिउ॥ [१]

> फुरियाणणंड विहुणिय-वाहुदण्डओ । णं गयवरज णिब्भर-गिल्ल-गण्डओ ॥ तं दहवयणु जयकारेवि अर्क्षओ । णं णीसरिज गरुडहों समुहुं तक्खओ ॥ १

संचलन्तएँ रह-गय-वाहणें कहिय-हय-संजोत्तिय-सन्दणु धूमंकेड धय-दण्डें थवेप्पिणुं परिहिउ" माया-कवउ कुमारें ताव समुद्वियाई दुणिमित्तई सिव फेकारु करन्ति पदुक्कइ पेहु छिन्दन्तु सप्पु संचल्लइ रासहु रसइ कुमारहों पर्च्छपु रणे पडहउ देवाविउ साहणें ॥ २ लीलऍ चडिउ दसाणण-णन्दणु ॥ ३ कालदिडि सारत्थि करेप्पिणु ॥ ४ रहु संचित्तिउ पच्छिम-दें।रें ॥ ५ जाइँ विओय-मरण-भयइत्तइँ ॥ ६ सुक्कऍ पायें वुंकणु चक्कइ ॥ ७ पुंणु पडिकूलु पवणु पडिपेल्लइ ॥ ८ णावइ सज्जणु लग्गु कडच्छऍ ॥ ९

॥ धता ॥

अवगण्णेंवि ताई मि ण**ङ्ग**ल-पईहहों सडण-सयाईं मि दुप्परिणामें छाइयड । सीहु व सीहर्हें हणुवहों समुहु पधाइयेंड ॥ १०

<sup>: 1. 1.</sup> P. omits this pāda. 2 P जाजं. 3 After this line P. s. read will, A reads will us ii. 4 P S A जनसङ. 5 s. omits oi. 6 A नीसियड. 7 P सम्मुद्द सम्मुद्दं, 8 सम्मद्दों, A समट्टं. At the end of this line A. reads us ii भ्रुवकं ii. 9 P S भयदंड. 10 P थवेपिणु, A डवेप्पिणु. 11 A परिहेति. 12 S पारं. 13 P S A सुक्त्र. 14 A सुक्त्रणु सुक्द. 15 P S पिक्ट्रिड वि पवणु, A omits पवणु. 16 P S A पच्छा. 17 P कदवलह. 17 P ताई, S ताइ, A ताई मि. 18 P S समाइ, A स्थाई मि. 19 P हमुजाई समुद्दु, 8 हणुवदं सम्मुद्दु, A हणुवदो समुद्दु. 20 S भाइबद.

<sup>[</sup>१५] १ रामस्य. २ साहंकारः, [१] १ काकः. २ मार्गः, स॰ प॰ प॰ ३२

[२]

एत्थन्तरे पभणई पवर-सारैहि । 'समरक्रणरें' केण समंड पर्हारिह ॥ णं तुरक्त गर्थ धय-चिन्धइँ ण विहाविम । सवडम्मुहर्डं रहवरु कासु वाहिमिंं' ॥ १

तं णिसुणेवि पजिम्पर अक्खर सारिह समर-सप्हिं जसवन्तहों रहवर बाहि बाहि जिहें रहवर रहवर बाहि बाहि जिहें कुझर "रहवर बाहि बाहि जिहें छत्तईँ रहवर बाहि बाहि जिहें चिन्धईँ रहवर बाहि बाहि जिहें गिद्धईँ रहवर बाहि बाहि जिहें गिद्धईँ रहवर बाहि वाहि जिहें वववणु

'जो णीसेस-णिह्य-पिडवक्खर ॥ २ रहवरु वाहि वाहि हणुवन्तहों ॥ ३ संचूरिय-सतुरङ्ग-सणरवर ॥ ४ दिख्य-सिरग्ग भग्ग-भुव-पञ्जर ॥ ५ पिडयइँ महिहिँ णाइँ सयवत्तइँ ॥ ६ अण्णु पर्णैच्चावियइँ कवन्धइँ ॥ ७ पिरभमंति वस-मंस्ते-पइद्धइँ ॥ ८ णं दरमिछे वियहें जोवणु ॥ ९

॥ घता ॥

असारिह एहु पावणि हउँ सो रावणि विहि मि मिडन्तहँ एँउ दलु । जिमें हणुवहाँ मायि जिम मन्दोयरि मुअइ सुदुक्लड अंसु-जलु' ॥ १० [३]

जं जाणियेज अक्खंड रण-रसाहित । रहु सारहिण हणुवहाँ सम्मुहु वाहित ॥ दुक्कन्तु रणें तेण वि दिहु केहज । रयणायरेंण गङ्गा-वाहु जेहर्ज ॥ १

जं णिज्झाइउ णिसियर-सन्दणु विलेज दिवायर-चक्कहों राहु व विलेज तिविहु व अस्सग्गीवहों • दहवयणो व विलेज सहसक्खहों दहसुह-णन्दणेण हक्कारिज

20

मणें आरुहु समीरण-णन्दणु ॥ २ रइ-भत्तारहों तिहुवण-णाहु व ॥ ३ राहवो व मायासुग्गीवहों ॥ ४ तिह हणुवन्तु समुहु रणें अक्लहों ॥ ५ णिहुर-कडु-आलावहिं सारिड ॥ ६

<sup>2. 1</sup> A. places a Danda after this. 2 A 'सारहिं. 3 P समर्ड. 4 P s पहरिं. 5 P s णइ. 6 P A सवडम्मुइडं. 7 P s विद्वाविम 8 At the end of the stanza P. s. read बद्ध ॥ छ ॥, A reads बद्ध. 9 P s A महिहि. 10 P पणबह्यह, s पणाबाह्यहं. 11 P s 'मन्स'. 12 P वाहे बाहे. 13 P s एव. 14 P s जिद्द.

<sup>3. 1</sup> P जाणिय, 8 जाणिश. 2 P रणि, 8 रणे. 3 P S सारहिणा. 4 A सम्मुद्धं. 5 At the end P. S. & II, A शह II. 6 P S विश्व . 7 P कहूवा, 3 कहुवा, 3 कहुवा,

#0 2, #-10; #, 1-10]

सुन्दरकण्डं-दुषण्यासमो संधि [ १५१

'बङ्गाड पवण-पुत्त पर्हें जुन्झिड अणुवच गुणवच णड सिक्खावच पत्तिय जीव जेण संघारिय जिणवर-वयणु कयावि ण बुंज्झिउ॥ ७ परधण-वड सुणामु जिह सावड॥ ८ ण वि जाणहुँ कहिँ थत्ति समारिय॥ ९

॥ घत्ता ॥

मइँ घेइँ सुकु-लीवहों सबहों जीवहों किय णिवित्ति मारेवीहों'। पर एकु परिग्गहु णाहिँ अवग्गहु" पइँ समाणु पहरेवीहों'॥ १०

[8]

अक्खंसहो वयणु सुणेवि' तणुर्वेणं । पङ्कय-मुहेंण सरहसु हसिड हणुर्वेण ॥ 'जिह एत्तियहुँ तुज्झु वि भिडन्तहो । जीविड हरमि एत्तिड रणें रसन्तहो ॥ १

एव चवन्त सुहड-चूडामणि
णं विण्णिं मिं आसीविस विसहर
णं विण्णिं मिं सरहस पञ्चाणण
णं विण्णिं मिं गलगज्जिय जलहर
विण्णिं वि रावण-राहव-किङ्कर
विण्णिं वि रत्त-णेत्त डसियाहर
विण्णिं वि णामु लिन्ति अरहन्तहों
तेण वि तिक्ख-खुरुपेंहिं खण्डिड

भिडिय परोप्पर रावणि-पावणि ॥ २ णं विण्णिं मिं मुक्कद्भुस कुक्कर ॥ ३ णं विण्णिं वि कुलिसहर-दसाणण ॥ ४ 'णं वेण्णि वि उत्थिलय सायर ॥ ५ विण्णिं वि वियड-वच्छ विहुणिय-कर ६ विण्णिं वि वेंहु-परिविहुय-रण-भर ॥ ७ तरु णिसियरेंण मुक्क हणुवन्तहों ॥ ८ विल जिहं दिसिहं विहें क्रेंवि छेण्डिड ॥ ९

॥ घत्ता ॥

पुणु मुक्कु महीहरु स-तरु स-कन्दरु सो वि पडीवउ छिण्णु किह । जण-णयणाणन्दें पैरम-जिणेन्दें मीसणु भव-संसारु जिह ॥ १०

<sup>8</sup> A निवुडिक्स . 9 P सुणाव डं. 8 सुणाद. 10 P s मारेवहो. 11 P. omits this pāda. 12 P s पहरेवहो.

<sup>4. 1</sup> P reads दुवह in the beginning. 2 P s अवस्थवहो. 3 P s विञ्चले. 4 A ह्लुबेज. 5 P विचित्र. 6 P s वि. 7 s. omits this pada. 8 P A वेचित्र. 9 P राह्वरामण, s राह्वरावण. 10 P s रण. 11 P s जाड. 12 P s जिम. 13 P s विश्ववि. 14 A छाट्टिंग. 15 A. omits this pada.

<sup>[</sup>३] १ सांप्रतं शीघ्रं वा.

[4]

अण्णेक किर गिरिवरु मुअइ जावेंहिं। आरुद्रऍण पवण-सूएण तावेंहि ॥ णिय-भुअ-वर्लेण भामेंवि णहंयलन्तरे। सह रहवरेंण घैत्तिड पुब्व-सायरे ॥ १

सारहि णिहउ तुरङ्गम घाइय अक्खर गयण-मग्गे उपालेंवि किर परिघिवड वियड-वच्छ-त्थर्ले घत्तिउ दाहिण-लवण-महण्णेवें " पुणरवि° घत्तिउ पच्छिम-सायरें पुण आवाहिड उत्तर-वासें पुण णहयलहों घित्त भामेप्पिण पत्त खणन्तरें णहें गज्जन्तउ

आसालियहें महापहें लाइय ॥ २ आउ खणद्धें सिर्छं संचालेंवि ॥ ३ हणुवें णवर भमाडेंवि णहयलें ॥ ४ आउ पडीवउ मिडिउ महाहर्वे ॥ ५ तहि मि पराइउ णिविसब्भन्तरें ॥ ६ पत्तु पडीवउ सहुँ णीसासें ॥ ७ मेरुहें पासेहिं भामरि देप्पिणु ॥ ८ 'मारुइ पहरु पहरु' पभणन्तर ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सुर मर्णे डोहिय (तं)णिसुणेवि पवोिष्ठिय दकर जीवेसइ रामहों णेसइ

'छण्डहों कह दूँ अहों तणिय। कुसल-वत्त 'सीयहें तणिय'॥१०

[ 8 ]

जीयण-सऍण जो घहिउँ आवइ (१)। अइ-चश्रुलंड मणु कै।मिणिहें णावह ॥ जं आहयणें जिणेवि ण सिक्केड अरी। विम्भविओ मणें हणुर्वंनत-केसरी ॥ १

रावण-तणयहों फुरणु पसंसिउ जसु संचारु सुरेहिं ण वुज्झिड " मारुड मणेंण वियप्पइ जावेंहिँ

28

'वलु वड्डन्तरेण मह पासिउ ॥ २ तेण समाणु केम हैं जुज्झिर ॥ ३ किह जर्स लद्ध णिहड मैइँ आहर्वे कुसल-वत्त किह पाविय राहवें'।। ४ मन्दोयरि-सएण रणें तावेंहिं॥ ५

<sup>5. 1</sup> P. s. read दुवह in the beginning. 2 A ° इंतरेण. 3 P s विचड. 4 P s डहालिब. 5 P सिरु. 6 P S पुणु वि विवस्तित. 7 P S मावहित. 8 P S पार्से. 9 P दूबहु, s दूवहं, A दूयहो. 10 P S सीयहो,

<sup>6. 1</sup> P. s. begin the Kadavaka with gat u. 2 Ps afar. 3 Ps with-मिडि. A कामिणिहें. 4 P S A विंभाविड. 5 P S हणुवंतु. 6 P S A हड. 7 P असलहू, S बत-खुबु. 8 P B किइ.

٩٠ ٤, ٤-١٥, ٤, ١-٥٢٥, ١ ]

साबहुम्भें भंडु वोह्नाविड णासु णासु जइ पाणहें भीयड तं णिसुणेवि पहझण-जाएं तेण पहारें णिसियरु मुच्छिड सुन्दरकण्डं-दुवण्णासमो संघि [ २५३

'किं भो पवण-पुत्त चिन्तावित ॥ ६ इन्दइ जाम ण आवइ वीयत' ॥ ७ रित वच्छयलें विद्धु णाराएं ॥ ८ पडिवत दुक्खु दुक्खु ओर्मुच्छित ॥ ९

॥ घत्ता ॥

ति अवसरे झाइय पासु पराइय अक्खहों अक्खय-विर्ज किह। देवत्तर्णे उद्धर्प केविल-सिद्धर् परम-जिणिन्दहों रिद्धि जिह ॥ १०

[७]

पभणिय भडेंण 'चिन्तिड किण्ण बुज्झिहि। एत्तडड केरें एण समाणु जुज्झिहि'॥ पहसिय-मुहऍ णर-सुर-पुज्जणिज्जए। संवोहियंड अक्खड अक्खय-विज्जए(?)॥ १

'अहो मन्दोअरि-णयणाणन्दण जं पभणेहि तं काइँ ण इच्छमि जइ हउँ अक्खय-विज्ञा रूसमि ईन्दहों इन्दत्तणु उद्दालमि णवर्षर एंकु गुरु सव्यहुँ पासिउ पह मि मइ मि हणुवन्तहों हरथें लङ्का-णयरि-णराहिव-णन्दण ॥ २ सिरसा वजासिण वि पडिच्छिमि ॥ ३ तो णिविसद्धें सायरु सोसिम ॥ ४ मेरु वि वाम-करगें टालिम ॥ ५ णड अ-पमाणु होइ मुणि-भासिउ ॥ ६ जाएवड वजाडह-पन्थें ॥ ७

25

॥ घता॥

एम वि जइ जुज्झिह कज्जु ण वुज्झिह तो पडिवारज करहि रणु । णिम्मर्वेवि स-वाहणु माया-साहणु होमि सहेजी एकु खणु' ॥ ८

[6]

'तो'णिम्मविष माया-वलु अणन्तष । मेहषलु जिह दस-दिसि-वहु भरन्तष ॥ जलें थलें गयणें भुवणन्तरे ण माइओ । अर्क्षण-सुअहों पहरणे-करु [प]धाइओ ॥ १

9 s सो बह्दसविभूह वो°. 10 P s पावह. 11 P s उम्मूच्छिड. 12 P s'विज्ञ.

<sup>7. 1</sup> Ps have हुनई ॥ in the beginning. 2 Ps करेबि. 3 Ps संनोहिड. 4 Ps पमणह. 5 Ps read मेर जि वामकरगें चालमि इंदही इंदलाणु पुणु टाकमि. 6 Ps जबर, 4 नवरि. 7 Ps पृष्टु. 8 4 अस्ते.

<sup>8. 1</sup> P. s. read दुवई ॥ in the beginning. 2 Ps दा. 3 P जंभव. 4 A वस्त्र क्याइजो, P बाइड, S धायड.

<sup>[</sup>६] १ मंत्री-सारचि-नामेदं (१).

केण वि रुइउ महाकुल-पावउ केण वि उम्मूलिउ वड-पायवु केण वि जल-धारा-हरु वारुणु केण वि णाग-पार्सु केण वि घणु तो' पण्णत्ति-विज्ञ हणुवन्तें 'दई पेसणु' पभणन्ति पराइय वेण्णि वि वलडूँ परोप्परु भिडियदूँ उन्भिय-धयुँ समाहय-तूर्इ

केण वि हुववहु जग-संतावत ॥ २ केण वि तामसु केण वि वायदु ॥ ३ केण वि दिणयरत्थु अइ-दारुणु ॥ ४ एम पधाइत सयलु वि साहणु ॥ ५ चिन्तिय अहिणव-वलु चिन्तन्तें ॥ ६ माया-साहणु करेंवि पधाइय ॥ ७ जल-थलाइँ णं एकहिँ मिलिथँई ८ णं कलि-काल-मुहइँ अइ-कूरइँ॥ ९

॥ घत्ता ॥

हणु-अक्खर्कुमारहुँ
 जोइजाइ इन्दें

15

विक्रम-सारहुँ जाउ जुज्झु पहरण-धेणज । सहुँ सुर-विन्दें णावइ छीया-पेन्सीणज ॥ १०

[9]

विणि वि वल्ड जय-सिरि-लेख-पर्सरइं। पहरन्ति रणें जीव-भयावण-सरइं।। फुरियाहरइँ भड-भिउंडी-करालइं। ए(के)क्रमेक्कहें। पेसिय-वाण-जालइं॥ १

कत्थइ वोह्नावोह्नि वरावरि कत्थइ द्वलाहूँ स्टिमरामरि कत्थइ दण्डादण्डि घणाघणि " कत्थइ छिन्दाछिन्दि छणाछणि कत्थइ भिन्दाभिन्दि दलादि कत्थइ सेह्नासेह्नि णरिन्दहुँ कत्थइ पाडापाडि तुरङ्गहुँ कत्थइ लोट्टालोट्टि विमाणहुँ कत्थइ दुका दुंकि धराधरि ॥ २ कत्थइ कर्ण्डांकण्डि सरासरि ॥ ३ कत्थइ केसाकेसि हणाहणि ॥ ४ कत्थइ कहाकहि धुणाधुणि ॥ ५ कत्थइ मुसलामुसलि हलाहलि ॥ ६ कत्थइ पेल्लापेलि गइन्दहुँ ॥ ७ कत्थइ मोडामोडि रहक्कहुँ ॥ ८ औहर-जाहर णरवर-पाणहुँ ॥ ९

5 P S रूह्य. 6 P S णागवासु. 7 P S तं. 8 A देहि. 9 A धिडियई. 10 A हणुवकुमारहु. 11 P S A विश्वार . 12 P S विश्वणाउ, A पेक्सणाउ.

<sup>9. 1</sup> P. s. read तुवई ॥ in the beginning. 2 P s °खुद° 3 A °पसराई. 4 ▲ °अवाणवसरसई. 5 P s णं फुरि॰. 6 P s °भिडिंद °. 7 P s पिछापिछि. 8 P s दुसांदृष्टि. 9 A दंडादंडि. 10 P भाहार °, A प्रति जाहर णरवरवाणहुं.

<sup>[</sup>८] १ अंधकारः. २ ईंदजालं.

॥ क्ता ॥ विक्रिप वि अ-जिविक्षे इँ माया-सेक्ण इँ ताव परोप्पर जुन्झिय ईँ। कहिँ गम्पि पहडु इँ कहि मि ज दिटु इँ जाव ज केज वि बुन्झिय ईँ॥१० [१०]

> र्जबरिय पर दुइम-दणु-विमह्णा । संगर-समं-गय रावण-पवण-णन्दणा ॥ णं मत्त गय धाइय एकमेकहो । सहसोत्थरिय रण-धव देन्त सकहो ॥ १

तो आरुद्दू समीरण-णन्दणु सारिह णिहंड तुरङ्गम घाइय अक्खकुमार-हणुव थिय केवल तो मारुव-सुएण आँयामिड ताम जाम आमेलिड पाणेंहिं लोयणइ मि उच्छलियइँ फुट्टेवि सिरु णिवडिड णीलुंपल-कोमलु एह वक्त गय मय-मारिश्चहुँ

चूरिउ रणें रयणीयर-सन्दणु ॥ २ वहवस-पुरवर-पन्थें लाइय ॥ ३ वाहां-जुज्झें भिडिय महा-चल ॥ ४ चलणेंहिं लेवि णिसायरु भामिउ ॥ ५ कह वि कह वि णिय-भिच्च-समाणेंहिं ॥६ विण्णि वाहु-दण्ड गय तुर्हेवि ॥ ७ किउ सरीरु तहें हड्डुहं पोहुलु ॥ ८ अन्तेउरहुँ असेसहुँ भिच्चहुँ ॥ ९ ॥ घता ॥

तो णिसियर णाहें रण-रस-सण्णंद्भुअ कोव-सणा**हें** हियउ हणेव**एँ दोइयउ ।** 'णिऍवि सर्यं भु व चन्दहासु अवलोइयउ ॥ १०

# [ ५३. तिवण्णासमी संघि ]

भणइ विहीसणु रामण रामहों 'लइ अज़ वि कज़ु ण णासइ। अप्पिज़उ सीय महासइ॥ [१]

भी भुवणेक-सीह अजु वि विगय-णांमेंणं अज वि णिय जाणइ अज वि सिय मार्णंहि वीसद्ध-जीह तर थार ए समर रामेंणं कुणहि गम्धि को वि ण जाणइ धरणियर्छे । कुल-खर मांऽऽणहि णियय-वर्षे

तड थाउ एह बुद्धी कुणहि गम्पि 'संघी ॥ १ : धरणियलें । णियय-वलें ॥ २

<sup>11</sup> P जणिवज्ञहं, 8 जणिवण्णहं.

<sup>10. 1</sup> P.s. read दुवह ॥ in the beginning. 2 P 'समग्गा, s 'संगारसमग्ग. 8 P s 'णंदणी, A 'णंदण. 4 P बाहाजुक्तीहि, A काहाउदे. 5 A बायाभिदं; 6 A मामिदं. 7 P s जीकुष्य छ. 8 P s 'ससणुदय. 9 P णिववि, s णियवि.

<sup>1. 1</sup> A. reads जारजार्क in the beginning. 2 P s जामेज. 3 P s रामेज. 4 At the end P s read जा, A अवर्क N. 5 S A मार्जाहे. 6 P s जाजहे. A मार्जाहे.

अज वि सं-सी-रप् अज वि उजाणेंहिं अज वि तुहुँ रावणु अज वि मन्दोअरि अज वि ते सन्दण अज वि ते साहणु अज वि करें खण्डउ अज वि भड-सायरु अज वि पवराहउ " अज वि वहु-लक्खणु वरि ताम दसाणण अप्पिज रामहों परवार रमन्तहों अच्छित तमें छूढउ

15

मा संसारऍ सिविया-जाणेंहिँ जग-जूरावणु सा मन्दोअरि णरवर-संन्दण गहिय-पसाहणु करि-सिर-खण्डउ लद्ध-जसायरु जाम ण राहज जाम प राहज पइसरिह संचरिह ॥ ३ सा जें सिय पाण-पिय ॥ ४ ते तुर्य ते जि गंय ॥ ५ तं जि तउ रणें अजड ॥ ६ औवंडह अग्भिडह ॥ ७ पवर-भुअ जणय-सुअ ॥ ८ णाहिँ सुहु काइँ तुहुँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

दहवयणहों भडु ताव

हियउ ण भिन्दइ । समुद्रिउ इन्दज्रह ॥ १०

[२]

'भो' दणुइन्द-महणा
अर्क्ख-कुमारें घाइए
एविंदैं काइँ मन्तु मन्तिज्ञइ
पित्तियं णासु णासु जईं भीयउ
एकु पहुच्चइ तोयदवाहणु
अच्छेड मड भारिचि सहोयरु
महु पुणु चङ्गाड अवसरु वट्टइ
जेणाऽऽसाल-विज्ञ विणिवाइय

जाम विहीसणु महि अप्फारुवि

पैहुँ विहीसणा काईँ एव वुत्तं ।

हैणुऍ आइए 'ल्हिक्किउं ण जुंतं ॥ १
जेठें विसट्टें किं वरुणु रइज्जइ ॥ २
उत्तर-सक्लि समरें मह वीयउ ॥ ३
अच्छउ भाणुकण्णु पञ्चाणणु ॥ ४
अच्छउ अण्णु मि जो जो कायरु ॥ ५
जो किर अर्ज्जुं कहें अन्भिट्टइ ॥ ६
वणु मगगउ वण-पाल वि घाइय ॥ ७

<sup>7</sup> P बंदण, S जंदण. 8 s तिय. 9 P उन्बहुद, S उच्चह्र. 10 A. omits this hemistich. 11 P s अफालेबि.

<sup>2. 1</sup> P s read दुवई in the beginning and so in all the Kadavakas of 53. Sandhi. 2 A. omits this half. 3 P पह पह, s पह. 4 P s अक्सए. 5 P s स्थानि. 6 P विंहिकेड, s विहिक्ड. 7 A जुनु. 8 P s omit पित्तिय. 9 P s जह पाणहु सीयड. 10 P s मारियु. 11 A अजे कहें महिट्ह.

<sup>[</sup> १ ] १ सा-रते. २ क्षामोदरी. ३ क्षागच्छति. ४ उत्तमावस्थानायकः.

किङ्कर-सम्धावारु पलोहिउ अर्संड कुमारु जेण दलवद्दिउ ॥ ८ सो महु कह वि कह वि अन्भिडियउ सीहहों हरिणु जेम कमें पडियड ॥ ९

दूड भणेप्पिणु तो वि धरेप्पिणु

समरहाणें जइ वि ण मारमि । तुम्हहूँ सेर्मक्खु वित्थारुमि ॥ १०

[३]

पुणरवि रिच-णिसुम्भ जइ ण घरेमि सन्त अहवइ छङ्केसर जइयहुँ सुर-सुन्दरें तइयहुँ तेत्थन्तरें सिन्द्रुप्पेंड्रिप् संजोत्तिय-रहवरें धणु-गुण-टंङ्कारवें आमेक्षिय-परियरें पडु-पडईंऽप्फालिऍ रिज-जय-सिरि-लुद्धऍ सद्यल-हुलिं - हूलिहिं तहिं तेहए साहणें सीहेण वे वर-करि तहिँ इन्दइ घोसिउ विजाहर-जक्खेंहिं तो एकें हणुवें रहें चडिच तुरन्तच

अहिमाण-खम्भ रणें उत्थरन्तु किं परमेसर गम्पि पुरन्दरें छत्त-णिरन्तरें गिजालङ्किएँ हिंसिय-हयवरें कलयल-रउरवें कद्विय-सरवरें सह-वंमालिए अमरिस-कुद्धऍ सत्ति-तिसूर्लेहिं हय-गय-वाहर्णे धरिं पुरन्दरि णामु पगासिड गन्धव-रक्लेंहिँ अण्णु वि<sup>13</sup> मणुवें जय-कारन्तउ

सुणि वयणु ताय ताय । ता छित्त तुम्ह पाय ॥ १ वीसरिख । उत्थरिउं॥ २ धवल-धऍ । मत्तगऍ ॥ ३ पवर-थर्डे । कुइय-भर्डे ॥ ४ गीढ-फेरें। गैहिर-सरें ॥ ५ जुज्य-मणें। वीवरणें ॥ ६ अब्भिडेंवि । रहें चडेंवि॥ ७ सुरवरेंहिँ । किण्णरें हैं ॥ ८ को गहणु'। परम-जिल्ला। ९

हैरि धुरें देप्पिणु णिगाच इन्दइ

धऍ विजउ जणहों पेक्सन्तहों । णं वन्धणारु हणुवन्तहों ।। १०

॥ घत्ता ॥

<sup>12</sup> P s अक्ख°. 13 P s समक्ख, A समेक्खु.

<sup>3. 1</sup> r s read दुवह in the beginning. 2 r s अस्भिदित. 3 r s ैरापं-किए. 4 r टंकरेबि, s टंकारिब. 5 r s भरे. 6 r s पद पढडु फालिए. 7 r सदोमालिए, s सदोधमालिए. 8 A गहिए. 9 r s ॰ हुळहू कहि, A ॰ हुलिलिहू लिहिं. 10 r s चावरणे. 11 r s बि. 12 r s जाउ. 13 r s इ.

<sup>[</sup>२] १ बळे गते पालि-बंधु. २ प्रस्यक्षः.

**<sup>[</sup>३] १ अ**थी.

य॰ प॰ प॰ ३३

पेच्छऍ 'मेहवाहणो णं जुअ-खएँ सणिच्छरो भरिय-मच्छरो

सो वि पधाइउ रहवरें चडियउ • संचलन्तऍ तोयदवाहण सण्णज्झन्ति के वि रयणीयर के वि तिक्ख-खग्गुक्खय-हत्था के वि चडिय हिंसन्त-तुरक्नेंहिं आउच्छन्ति के वि णिय-कन्तउ केण वि णिय-कल्तु णिब्भच्छिड

> अगग्एँ इन्दइ वीया-यर्न्टहों

18

पुच्छिड णियय-सारही कित केत्तियहँ अत्थहं तो एत्थन्तरें पभणइ सारहि चक्क इँ पश्च सत्त वर-चावइँ » वारह झस पण्णारह मोग्गर वीस परसं चडवीस तिस्लई घण पणतीस चाल वैसुणन्दा सेल्रइँ सद्घि खुरुप्पइँ सत्तरि असी तिसत्तिउ णवइ मुर्सुंण्ढिउ 🚜 संड णारायहुँ जं पैरिमाणिम

[8] गहिय-पहरणो णिग्गओ तुरन्तो । अहर-विफुरन्तो ॥ १

णं केसरि-किसोरु जिबंडियउ॥ २ तूरइँ हयइँ असेस वि साहर्णे ॥ ३ वर-तोणीर-वाण-घणुवर-कर ॥ ४ के वि गुंरुहों ओणामिय-मत्था ॥ ५ के वि रसन्त-मत्त-मायकेंहिं॥ ६ के वि रहें हिं के वि सिविया-जाणें हिं के वि परिद्विय पवर-विमाणें हिं॥ ७ को वि णिवारिउ रणें पइसन्तउ ॥ ८ 'एकु सु-सामि-कज्जु पहुँ इच्छिउ' ॥ ९ ।। घत्ता ॥

> पच्छपॅ रयणीयर-साह्य । अणुलर्ग्यु णाइँ तारायणु ॥ १० [4]

'अहों महारही दिढंईं जाईं जाईं। रंणहें। सर्व्यङ र्रहें चडावियाइं' ॥ १ 'अत्थइँ अत्थि देव छुईं पहरहि ॥ २ दस असिवरइँ अणिट्टिय-गावइँ॥ ३ सोलह लउडि-दण्ड रणे दुद्धर ॥ ४ कोन्तइँ तीस सन्त-पडिकूलईँ ॥ ५ वावशार्सं तिक्ल अंग्रेन्दा ॥ ६ अण्णु विकणय चडिय चडहत्तरि ॥ ७ जाउँ दिवें दिवें रण-रैस-यहिं ॥ ८ अर्णीहँ पुणु परिमाणु ण जाणिम ॥ ९

<sup>4. 1</sup> Ps read दुवह in the beginning. 2 Ps 'आप'. 3 A. omits this Pāda. 4 P S A गुरुद्द. 5 P S व्हंदहो. 6 P अणुक्रनना, S अणुक्रना.

<sup>5. 1</sup> Ps read दुवह in the beginning. 2 s दिहर. 3 A. onits this Pāda. 4 P सत्यह, S समत्यह. 5 P रहिहे चडाविमइं, S रहिहि चडावियइ. 6 P S जह. 7 P S °चायहं, A चावह. 8 P 8 फरसु. 9 P 8 चाउ. 10 P चारूपंचासेंतीस; P. marginally notes the reading here accepted. 11 Ps अवंदा, A अवंदा. 12 P अकाइ, s अण्णह. 13 Ps मुसंबिड. 14 PA रिस. 15 A परियाणमि. 16 Ps अण्णहि.

<sup>😮 🧻</sup> १ घनवाइनः. ५ ] १ अनस्थित (१) गर्वेण.

## सुन्दरकण्डं-तिवण्णासमी संवि [ १५६

### वारह णियलईं जेडिं धरिजड

'तं णिसुणेवि रावंणी
णं मजाय-भेक्षणो
परिवेहिउ मारुइ दुज्जऍिहें
जम्यू-दीवु व रयणायरेंहिं
लोयन्तउं च ति-पहझणेहिं
एक्छउ सुहडु अणन्तुं वछ
परिसक्दइ थक्दइ उल्लड्ड आरोक्दइ दुक्कइ चत्थरइ
ण वि छिज्जइ भिंज्जइ पहरणेंहिं
हणुवहों पासेहिं परिभमइ वछ

> धरेंवि ण सक्कइ मेरुहें ' पासेंहिं

धाइड पवण-णन्दणो हउ रह रहवरेण सुहडें सुहडु कवन्धु कवन्धें वाणें वाणु चाउ वर-चावें चकें चक तिस् छ तिस्हें कणएं कणड सुसछ वर-मुसहें सेहें सेह खुरुषु खुरुषें ॥ घता ॥
सोलह विज्ञाख रहें चडियख ।
समरङ्गणें इन्दु वि भिडियखं ॥ १००

जेत्यु पावणी तेत्यु रहें पयहो। पुहइ-रेह्णो सायरो विसहो॥ १ केवर्छ व अवहि-मणपर्जेप्हिँ॥ २ पञ्चाणणो व कुझर-चरेहिँ॥ ३ दिवसाहिउ व णहें णव-घणेहिँ॥ ४ पण्डु हु तो वि तहों मुह-कमछ॥ ५ ॥ इक्कारइ पहरैइ दणु दलइ॥ ६ पवियेम्भइ रुम्भइ वित्थरइ॥ ७ जिह जिणु संसारहों कारणेहिँ॥ ८ णं मन्देर-कोडिहिँ उवहि-जलु॥ ९

15

॥ घत्ता ॥

वलु सयलु वि उक्लय-पहरणु । परिभमइ णीइँ तारायणु ॥ १०

[७]

दणु विमद्दणो वलहों पु**ल्रयङ्गो**। गड गयवरेण तुरऍण वे तुरङ्गो॥ १

छत्तं छत्तु चिन्धु हर चिन्धं ॥ २ सम्में सम्मु अणिड्डिय-मांबें ॥ ३ मुम्मर्रं मुम्मरेण हुलि हुलें ॥ ४ कोन्तें कोन्तु रणक्क्यें कुसलें ॥ ५ फिलेहें फलिहु गय वि गय-रुपें ॥ ६

<sup>6. 1</sup> Ps begin the Kadavaka with दुष्ट ॥. 2 A रामणी. 3 P तेला रहो, s तिला रहो, A तेला है. 4 PS A 'निहाणो. 5 A 'रिहाणो. 6 PS केविक. 7 A 'प्रावेहिं. 8 P कोवताड वि, s कोवताओं वि. 9 A omits. 10 PS वर्णत. 11 P परिजंसह, s परिजंसह. 12 P संद्वकोविहि, s संद्वतीविहि. 13 PS सावहे. 14 PS संद्वहो जाह.

<sup>ी. 1</sup> P बरशुरंती, 8 बरतुंती. 2 P 8 शब्दें, 8 पक्का, 8 पक्का, 4 P 8 मीकार मोक्करेश,

<sup>[</sup>७] १ गजा(! वा)रूपेण.

जन्तें जन्तु एन्तु पडिस्रलियड णासइ सयलोणामिर्थ-मत्थड विवरामुह ओहुक्लियं-वयणड

वियलिय-पहरणु रहवरु वाहेंवि

> रावण-राम-किङ्करा विष्ठसुग्गीव-राहवा

" वे वि पयण्ड वे वि विज्ञाहर वेणि वि वियड-वच्छ पुरुइय-भुअ वेणि वि पवण-दसाणण-णन्दण वेणि पर-वरू-पहरणं-चिश्वय वेणि वि राहव-रावण-पक्लिय वेणि वि समर-सऍहिं जसवन्ता वेणि वि परम-जिणिन्दहें। भत्ता वेणि वि अतुरु मह रणें दुद्धर

विहि मि महाहवु रावर्ण-रामहँ

अमरिस-कुद्धएण जस-लुद्धएणं पेसिय विज्ञ हणुवहो मेहवाहणी 'गम्पिणु णियय-परक्कमु दरिसहि जिह स " तं णिसुणेप्पिणुं विज्ञ वियम्भियं माया-प

वल्ल उजाणु जेमं दरमलियउ ॥ ७ णिग्गइन्दु णित्तुरउं णिरत्यउ ॥ ८ भग्ग-मडप्फरु मडलिय-णयणउ ॥ ९

॥ घता ॥
णासन्तु णिऍवि णिय-साहणु ।
थिउ अग्गऍ तोयदवाहणु ॥ १०
[८]

रणें भयङ्करा भिडिय विष्फुरस्ता । विजय-लाहवा णाइँ 'हणु' भणन्ता ॥ १

वेण्णि वि अक्खय-तोण धणुँ द्वर ॥ ३ वेण्णि वि अर्खंण-मन्दोयरि-सुअ ॥ ३ वेण्णि वि दुइम-दाणव-महण ॥ ४ वेण्णि वि जय-सिरि-वहु-अवरुण्डिय॥ ५ वेण्णि वि सुरवहु-णयण-कडिक्खय॥ ६ वेण्णि वि पहु-सम्माणु संरन्ता॥ ७ वेण्णि वि घीर वीर भय-चत्ता॥ ८ वेण्णि वि रत्त-णेत्त फुरियाहर॥ ९

॥ घता ॥
जो असुर-सुरेन्देंहिं दीसइ ।
सो तेहड दुकरु होसइ ॥ १०
[९]
स-स्रद्धएणं जयसिरि-पसाहणेणं ।

मेहवाहणी मेहवाहणेणं॥ १ हे जिह सक्कहि तिह उप्परि वरिसहि'॥ २ ये माया-पाउस-छीठारम्भिय ॥ ३

<sup>5</sup> PB जेण. 6 PS "लुण्णामिय." 7 P नितुरंगु णिरुत्थड, 8 ण्णितुरंगु णिरुत्थड. 8 PS. ओइक्टिय."

<sup>8. 1</sup> P s रामण<sup>°</sup>. 2 P. mostly विश्वि, rarely विश्वि, s. throughout विश्वि, A. mostly विश्वि, rarely विश्वि. 3 P s धणुहरकर; gloss in P धणुहर. 4 A मंदोबरि. शंजाव.º 5 P s पहरवपरवक.° 6 P विश्वि, s A विश्वि. 7 P सरचा, A ररसंता. 8 P s transpose the Pādas in this line. 9 P रावणराहवाह, s राहवरावणहो, A रामण.º

<sup>9. 1</sup> Ps read दुवई॥ in the beginning, 2 A. omits this word, 3 Ps विद्योगित. 4 Ps पविद्योगित.

**₩**0'4. ₩-10, 10, 1-16 ]

कहिं जि मेह-तुग्गयं कहिं जि विज्ञ-गजियं कहिं जें णीरजं जलं कहिं जें मोर'-केड्यं

इय णव-पाउस-लील पदरिसिय बाय-सएण वि वायव पेसिड

सन्दरकण्ड-तिवण्णासमी संचि विदेश

सराउद्दं समृग्गयं ॥ ४ घणेहिँ कं विसक्तियं ॥ ५ वहावियं महीयलं ॥ ६ बलाय-पन्ति-'तेष्ठयं ॥ ७

थिर-थोर्रहिँ जल-धारहिँ वरिसिय ॥ ८ । तेण घणागम् सयछ विणासिङ ॥ ९

।। घत्ता ॥

स-धड स-सारहि पर एकछड

स-तरक्रम् मोडिंच सन्दण् । गउ णासँवि दहमुह-णन्दणु ॥ १०

[ 80]

भगण् मेहवाहणे मत्त-गडन्ट-गैन्धेंगं णियय-साहणे मय-समिद्धेंणं

इन्दर्ड विरुद्धो । 'केसरि व कुद्धो ॥ १ ie,

'मारुड थाहि थाहि कहिँ गर्ममङ रहवर-तुरय-सारि-संघडणेंहिं करं-सिर-छेजाहिँ पहरण-दाँएँहिँ सुरवहु-णदृ-सऍहिं-परिचड्डिउ जो विहिँ जिणइ तासु लिह दिजाइ जीणइ-धरणैंउ मेह्याविजाइ ॥ ६ जिम रामणहों होउ जिम रामहों जिह उजाण भगा हउ अक्खर एम भगेवि समीरण-प्रसहों

सिरइँ समोर्ड्डेवि रण-पंडु रम्मइ॥ २ मत्त-महगगय-पासा-वडणेंहिं॥ ३ मरण-गर्मेहिं खग-चर-संघाएहिं ॥ ४ 18 अच्छइ एउ जुज्झ-पर्द्ध मण्डिउ ॥ ५ हुँ पुणु कुँढें लग्गैंड णिय-णामहों ॥ ७ पहरु पहरु तिर्ह आउ कुछ-क्खर'।। ८ इन्दइ भिडिउ समरें हणुवन्तहों॥ ९

॥ घता ॥

रावणि-पावणि श्तर-दाहिण

सकामें परोप्पर भिडिया। णं दिस-गइन्द अब्भिडिया ॥ १०

<sup>5</sup> PS समनायं, 6 P 'थोरेहिं, 8 'थोरेहि. 7 P मोडिउं, A मोडिय.

<sup>10. 1</sup> Ps begin with दुवई ॥. 2 P इंदइ, A इंदई. 3 A संबेण. 4 PS जं केसरि. 5 P S A गम्महं. 6 P A रणपिद्ध. 7 P A रम्महं. 8 P S करि. 9 A 'दारेहिं. 10 P खुक्स-पिकि, 8 अब्बा पिकि. 11 PA व्यवसंदे. 12 PS क्रवि. 13 A कमार्ड. 14 S हुद, 15 P 8 अधिमहिया.

<sup>[</sup>९] १ जरुं विसर्जितं. २ शब्दितं. ३ वलाकापंचितेजं.

<sup>[</sup> १०] १ सारी-पासा. २ सीता.

[ ११ ]

पंढम-भिडन्तएण अस् सर चेयारि मुक्क अट्ट जं वाणेहिं वाण विद्धंसिय 'धाइय धुद्धुवन्ति हणुवन्तहों पुणु वि पडिहंड मेहिंड मोग्गरु पुणु वि'णिसिन्दें चक्क विसज्जिड कह वि ण लग्गु पवद्धियं-हरिसहों जं जं इन्दई पहरणु घत्तइ "दहमुह-सुऍण णिरत्थीहुएं 'चक्क मंहँ समाणु ओलग्गड

असहन्तएण दहवयण-णन्दणेणं। अद्वृहि विलुक्क उज्जाण-महणेणं॥ १ भार्मेवि मीम गयासणि पेसिय॥ २ करयर्ले लगा सु-कन्त व कन्तहों॥ ३ किउ हणुवेण सो वि संय-सक्कर॥ ४ जं सङ्गाम-सऍहिं अ-पंरज्जिउ॥ ५ हों दुज्जण-वयणु जेम सप्पुरिसहों॥ ६ तं तं णं सयवत्तु पंवत्तह॥ ७ हसिउ स-विब्भमु रामहों दृ्षं॥ ८ पहरिह णं उववासेंहिं भग्गउ'॥ ९

॥ घता ॥

सो इन्दइ झत्ति पिलेत्तेत । 'सिहि णाइँ सिणिद्धें सित्तत ॥ १०

[१२]

रणें णिप्फलेण सयवार-गज्जिएँणं । पर्वर-सीहेर्णं णह-विवर्ज्जिएणं ॥ १

'मेरु मरु काईं' एण किं उङ्गूल-दीहे<u>ण</u>

हणवहीं वैथर्णेहिं

भय-भीसावण

णिविसेण किं पवर-भुअक्नें किं जल-विरिहएण णहें मेहें किं भुत्त-यण-मञ्झें दुवियहें जड़ पहरमि तो घाएं मारमि एव भणेवि भुवणें जसवन्तहों तेहेंएँ अवसरें तेण वि<sup>18</sup> चिन्तिउ

किमदन्तेण मत्त-मायक्ते ॥ २ किं णीसक्भावेण सैंणेहें ॥ ३ कवणु गहणु किर कु-पुरिस-सण्डें ॥ ४ किर तुहुँ दूर्वं तेण ण वियारिमं ॥ ५ मेल्लिड णाग-पासु हणुवन्तहों ॥ ६ 'अच्छिम रिड संघारिम केत्तिड ॥ ७

<sup>11. 1</sup> Ps begin with दुवह ॥. 2 A पिडवड. 3 A. omits. 4 A व परिवड. 5 Ps पविषय. 6 Ps पहरणु इंदइ. 7 A परसद. 8 Ps पह. 9 Ps बालगाड. 10 Ps वय-णाहि. 11 Ps पिलसह.

<sup>12. 1</sup> Ps begin with दुवई ॥. 2 Ps पण काइ. 8 Ps A गिलिएण. 4 Ps A पिहेण. 5 Ps पवळ. 6 PA प्रीहेण, s सीहिण. 7 A पिहालिएणं. 8 Ps मेई. A मेई. 9 Ps समेई. 10 Ps पूजर रोण विचारिम, with विचारिम glossed as विचारिम in P. 11 Ps जागवासु, A नागपासु. 12 Ps तहि. 13 Ps वि मणि.

<sup>[</sup> ११ ] १ इंड्यतिना. २ अप्रिः चृतेन सिका(क) इव.

<sup>[</sup> १२ ] १ अंकमाला. २ कुस(श)लताखरूपं.

40-14,6-10;1,1-17]

तो वरि वन्धावमि अप्पार्णंड एम भणेवि पडिच्छिड एन्तड

> रण-रसियहेंण स इँ मु व-पञ्जरु

सुन्दरकण्डं-चडवण्णासमो संचि

र्जे वोक्षमि<sup>16</sup> रावणेण समाणड'॥ ८ णाइँ सहोयरु सा**इड देन्तींड ॥ ९** 

॥ घता ॥

कउसहु करेप्पिणु धुर्ते । वेढीविड पवणहीं पुर्ते ॥ १०

[ ५४. चउवण्णासमो संघि ]

हणुवन्त-क्रमारु दहवयणहों पासु

र्णव-णीलुप्पल-णयण-जुय

'पवण-पुत्त पहँ विरहियड सो अञ्जण-पवणर्जंयहुँ सुड संचालिड लक्क्रहें सम्मुँहड 'णिविसद्धें पुरें पहसारियड एत्थन्तरें पीण-पओहरिहिँ इर-एरड जाड पवेसियड आयाड तांड ससि-वयणियंड जाणाविड तुरियड ईर-इरेंहिँ 'सुणु माएँ काइँ दूपण किड तं णन्दण-वणु संचूरियड अक्खयहों जीड विद्धंसियड इन्दइण णवर अवमाणु किड पवर-भुअङ्गोमालियंड। . मलयगिरि व संचालियउँ॥ [१]

सोएं णिरु संतत्त ।
कवणु पराणइ वत्त' ॥ १
अइरावय-कर-सारिच्छ-भुड ॥ २
णं णियल-णिवद्धड मत्त-गड ॥ ३
णिय-णासु णाइँ हक्कारियड ॥ ४
वलगेहिणि-लक्कासुन्दरिहिँ ॥ ५
हणुवन्तहें वंत्त-गवेसियड ॥ ६
कुवलय-दल-दीहर्र-णयणियड ॥ ७
पगलन्त-अंसु-गग्गर-गिरेंहिँ ॥ ८
जं णिसियर-णाहहें पाण-पिड ॥ ९
किक्कर-साहणु मुसुमूरियड ॥ १०
घणवाहण-वलु संतासिर्यंड ॥ ११
वन्धेंवि दहवयणहें पासु णिड'॥ १२

10

14 A अप्पाणंड. 15 P s बोह्नाविम रावणु राणंड. 16 P s दिंतड. 17 P s बेढाविय.

1. 1 P s हणुवंतु. 2 P s 'शुक्रंगसु मालियड. 3 P s स ॥, A शुक्रं. 4 P reads this stanza headed with the word दोहा ॥ in the beginning of the next Kadavaka. s. reads it here as well as in the beginning of the next Kadavaka headed with the word दोहा. 5 P s 'प्वणंजयहु, A 'प्वणंजयहो. 6 P s संसुद्द, A सम्मुद्दं. 7 P s णं जियय-णासु. 8 P s पासु, P. noting वत्त marginally. 9 P s 'वयणियाड, A 'वयणियां. 10 P s 'मडियणयणियांड, A 'दीहरनयणियंड. 11 A शर.' 12 P s संतावियड.

<sup>[</sup>१] १ निमिषार्देन. २ ते हे इरा एरा आगते.

तं वयणु सुणेवि सीयहें णयणाइँ

'जं जसु दिण्ण अण्ण-भवें तासु कि णांसेवि सिक्क यह पुणु रुवह स-दुक्ल जजणय-सुअ 'खल खुद पिसुण हय दहु विहि दसरह-कुदुम्बु जं छेत्तरिड " अण्णिहें हुउँ अण्णिहें दासरहि एहुएँ वि कार्ले वैसणाविड्छ जो किरं णिञ्चूढ-महाहवहें। पेइँ समरें 'सो वि वन्धावियड अहवइ किं तुहु मि करहि छलडुँ

> अकुसल-वयणेहिं णं रवि-किरणेहिं

'मीहइ-णन्दण भणमि पइँ तावस जे फल-भोयणा एसई वि सुहड-पञ्चाणणहें।

वर्डसारेंवि कजालाव किय चक्क कुसलत्तणु सिक्लियउ सुर-डामरु रावणु मुप्वि महँ ॥ वरा ॥

णीलुर्पैलइँ व डोल्लियइँ ।

विण्णि मि अंसु-जलोलियइँ ॥ १३
[२]

जीवहों कि मि थियासु ।
कम्महों पुष्ठ-कियासु ॥ १
मालइ-माला-सारिच्छ-भुअ ॥ २
पूरन्तु मणोरह होज दिहि ॥ ३
वेलि जिह दस-दिसिहिं पविक्सिरिज ॥ ४
अण्णिहें लक्खणु अन्तरें जबहि ॥ ५
वहु-इट्ट-विओय-सोय-भरिएँ ॥ ६
सन्देसज णेसइ राहवहों ॥ ७
वलहहहों पासु ण पावियज ॥ ८
एयइँ दुक्किय-कम्महों फल्ड्रंं ॥ ९

सीय वि लङ्कासुन्दिर वि । तप्पइ जडण वि सुर-सिर वि ॥ १० [३]

कुल-वल-जाइ-विहीण ।
ते पइँ सेविय दीण' ॥ १
णिउ मारुइ पासु दसाणणहों ॥ २
'हे' सुन्दर काइँ दु-वुद्धि थिय ॥ ३
अह उत्तमु कुलु ण परिक्लियउ ॥ ४
परियंरिड वरायउ रामु पइँ ॥ ५

28

॥ घता॥

<sup>13</sup> рад ° खुप्पक्ड्.

<sup>2. 1.</sup> Ps read this stanza with दोहा॥ prefixed in the beginning of the next Kadavaka. 2 P विश्वत, A विष्णतं. 3 A नासण सिक्यहं. 4 A किरि निष्युद्ध. 5 s सो वि समरे. 6 Ps सुद्ध काइ करहि, A सुद्ध मि. 7 A. omits जं रवि.°

<sup>3. 1</sup> P s A read this stanza at the beginning of the next Kadavaka, s reads it here also. 2 P s तावस वणफडभोयणहं (s इ). 3 P s बहुसारिड 4 P s बहो. 5 P s अगुसरिड.

<sup>[</sup>२] १ विस्तारितः अंतरितः वा (१). २ व(व)लि-दत्तं दश-दिशायाः. ३ आपरपतिते प्रति. ४ हे विचि स्वया.

# 6 2, E - 20; W, 1-20; 4, 2 ]

पद्माणणु मेहेंवि धरिड गड जो जसु भायणु सो तं धरइ जो सयल-काल सुंपहुत्तऍहिं पुर्जिजहि सो एवहिं धरिड

> मइँ मुऍवि सु-सामि इह-लोऍ जें ताइँ

'रावण सुहु भुञ्जन्ताहँ आणिय सीय ण एह पइँ अण्णु मि' जो दुग्गइ-गामिएँहिँ कुपरियण-कुमन्ति-कुसेवऍिंहँ आएहिँ असेसिंहँ भावियड तं वयणु सुणेवि कइद्धऍण 'किर काइँ दसाणण हसिंह मइँ परदारु होइ चिलिसावर्णंड दुक्खहुँ पोट्टलु कुल-लञ्छणंड दुज्जण-धिकार-पडिच्छणंड

> संसारहों वारु लङ्कहें वि विणासु

'जोबणु जीविज धणिय घंह भार्वेवि एह अणिच तुंहुँ सुन्दरकण्डं-चउवण्णासमो संघि [२६५ जिणु मुऍवि पसंसित पर-समत ॥ ६ कइ णालियरेण काँडूँ करइ ॥ ७ मणि-कडय-मउड-कडिसुत्तऍहिँ ॥ ८ लेम्पिकु जेम जर्णं-परियरिउ ॥ ९

|| घता ||

मारुइ कियइँ जाइँ छलइँ । पत्तु कु-सामि-सेव-फलइँ ॥ १० [४]

लङ्काउरि जिह णारि ।
णिय-कुल-वंसहों मारि'॥ १
कुकलत्त-कुमन्ति-कुसामिऍहिँ॥ २
कुँतित्थ-कुधम्म-कुदेवऍहिँ॥ ३
सो कवणु ण आवइ पावियउ'॥ ४
णिडमैच्छिउ वहाविद्धऍण॥ ५
अप्पणुँ सलम्बु किउ काइँ पइँ॥ ६
णाणाविह-भय-दरिसावणुउ॥ ७
इहलोय-परत्त-विणासणुउ॥ ८
घर अयसहों जम्महों लञ्छणुउ॥ ९

॥ घत्ता ॥

दिद्ध कवाडु सासय-घरहों । अकुसलु अण्ण-भवन्तरहों ॥ १०

20

[4]

सम्पय-रिद्धि णरिन्द । पद्ववि सीय णिसिन्द ॥ १

<sup>6</sup> PSA काइ. 7 PS पुजिजाइ. 8 P जणे, S जणि.

<sup>4. 1</sup> P. s. read this stanza in the beginning of the 16. Kadavaka; A. reads it in the beginning of the 5. Kadavaka. 2 P s बि. 3 P s मिन्छत्त. 4 P मणु. 5 P s णिडमंच्छित, A निमच्छित. 6 P s अप्पत. 7 P चिलिसावणतं, 8 चिछसावणतं. 8 P s A दिसावणतं. 9 A लंडणजं. 10 P A विणासणतं. 11 A पिडच्छणतं.

<sup>5. 1</sup> Ps prefix दोहा॥. 2 s A चणु. 3 A. omits this half. 4 Ps तुह.

<sup>[</sup>३] १ स्रप्रभुत्वैः सुणैः. २ तस्त(र)कर इव.

<sup>[</sup>४] १ कोपाविष्टेन.

स॰ प॰ च॰ ३४

२६६ ] सयम्भुकिउ पडमचरिड

पर-घणुं पर-दारु मज्ज-वसणु तुर्हुं 'धंड्रॅं सयलागम-कर्ल-कुसलु जाणन्तु ण अप्पहि जणय-सुअ को कासु सबु माया-तिमिरु सम्पत्ति समुद्द-तरङ्ग-णिह जोबणु गिरि-णइ-पवाह-सरिसु घणु सुर-घणु-रिद्धिहें अणुहरइ झिजाइ सरीरु आउसु गलइ

> घरु परियणु रज्जु एयइँ अ-थिराइँ

10

'रावण अ-सरण सम्भरेंवि
णं तो सम्पइ सर्यंत्र सुय
ण तो सम्पइ सर्यंत्र सुय
ण तो केकसि-रयंणासवहों सुय
जावेंहिं जीवहों दुक्कइ मरण
रिक्तिज्जइ जइ वि भयङ्करेंहिं
मायङ्ग-तुरङ्गम-सन्दणेंहिं
जम-वरुण-कुवेर-पुरन्दरेंहिं
ग पहसरइ जइ वि' पायालयलें
रणें वणें तिणें णहयलें सुर-भवंणें
मञ्जस-कूंवें घर-पञ्जरपं

तहिँ असरण-कार्ले पर रक्खइ एक्क आयरइ को वि जो मूढ-मणु ॥ २ मुणि-सुवय-चलण-कमल-भसलु ॥ ३ अद्भुव-अणुवेक्स काइँ ण सुअ ॥ ४ जल-विन्दुं जेम जीविज अ-थिरु ॥ ५ रेसिय चञ्चल विज्जल-लेह जिह ॥ ६ पेम्मु वि सुँविणय-दंसण-सरिसु ॥ ७ खणें होइ खणद्धें ओसरइ ॥ ८ जिह गज जल-णिवहु ण संभवइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सम्पय जीविउ सिय पवर । एकु मुएप्पिणु धम्मु पर ॥ १० [६]

पहुवि रामहों सीय ।
पहुँ तम्वारहों णीय' ॥ १
असरण-अणुवेक्स काइँ ण सुय ॥ २
तावेंहिँ जों णाहिँ को वि सरणु ॥ ३
अस-लजडि-विह्रत्थेंहिँ किङ्करेंहिँ ॥ ४
कंमलासण-रुद्द-जणद्गोंहिँ ॥ ५
गण-जक्स-महोरग-किण्णरेंहिँ ॥ ६
गिरि-गुहिलें हुआसणें जवहि-जलें ॥ ७
रयणप्यहाइ-दुग्गई-गमणें ॥ ८
कड़िजाइ तो वि खणन्तर्एं ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जीवहों अण्ण ण का वि धर । अहिंसा-लक्लणु धम्मु पर ॥ १०

5 A. omits. 6 P घइ पुणु, s सह पुणु, A प्यह. 7 P s omit. 8 P विंदुच जेम जीट. 9 A सिविणा°.

<sup>6. 1</sup> P जणय° corrected as सयक, s जणय°. 2 A कह्सिरयणासयहो. 3 P s णिख कोह. 4 P पहं सरह वि जह, s पहसरह वि जह. 5 P तिण, s तेण. 6 P s अधुवणे. 7 s धुरागामणे. 8 P s कृवि, s कृष. 9 P s को

<sup>[</sup>५] १ सांप्रतं. २ श्रीः लक्ष्मी च.

६ । १ नहाा.

[6]

अहें। रावण णव-कुवलय-दलक्ख किं णे सुइय एकत्ताणुवेक्ख ॥ २ एकेण कणेवं विहर-कार्ले एकेण वसेवंड तर्हिं णिगोएं एकेण भमेबर्ड भव-समुहें

रावण गय-घड भड-णिवेहु घरु परियणु सुहि रज्जु। एत्तिड छंदुंवि जांसि तुहुँ पर सुहु दुक्खु सहेर्जुं॥ १ जों जीवहों णत्थं सहाउ को वि रइ वन्धइ मोह-वसेण तो वि॥ ३ ''इंड घरु इंड परियणु इंड कलत्तुं" णंड बुःझिह जिह सैयलेहिँ चत्तु ॥ ४ एकेण वसेवर्डं जल-वमार्ले ॥ ५ एकेण रेएवर्ड पिय-विओऍ।। ६ कम्मोह-मोह-जलयर-रउद्दें॥ ७ एकहों जें दुक्खु एकहों जें सुक्खु एकहों जें वन्धु एकहों जें मोक्खु॥ ८ ॥ एकहों जें 'पाउ एकहों जें धम्मु एकहों जें मरणु एकहों जें जम्मु॥ ९

॥ घत्ता ॥

तहिँ तेहऍ विहुरें पर वेण्णि सया र्रं

सयण-सयाइँ ण दुक्कियइँ। जीवेहों दुक्किय-सुक्कियैंइँ॥ १०

[6]

'रावण जुत्ताजुत्त तुहुँ अण्णु सरीरु वि अण्णु जिड

पुण वि पडीवड उववण-मह्णू अण्णत्ताणुवेक्ख दहगीवहों अण्णिहें तणर्रं कलतु लइजाइ कड़ वि दिवस गैय मेलावके अण्णहिँ जीउ सरीरु वि अण्णहिँ

चिन्तेंविं णियय-मणेण। विहडइ एउ खणेण'॥ १ कहइ हियत्तणेण मरु-णन्दणु ॥ २ अण्णु सरीरु 'अण्णु गुणु जीवहों ॥ ३ 'अण्णिहें तणर्ज धण्णु धणु जोबणु अण्णिहें तणर्ज सयणु घरु परियणु॥ ४ º अण्णिहैं तणउ तणर्डं उप्पज्जइ ॥ ५ पुण विहडनित मरन्तें एके ॥ ६ अण्णिहें घरु घरिणि वि अण्णण्णिहें॥ ७

15

<sup>7. 1</sup> P °निवद्धहु. 2 P छंड्डिव, S च्छड्डिवि, A छड्डाहि. 3 A जहि. 4 P S सहिज, A सहेज. 5 P णाहिं, s णाहि. 6 A सबसेण. 7 P A कणेवड. 8 P सुएवड जरपवालि recording A's reading marginally, s सुयेन्वड जरपवालि. 9 P A वसेवड. 10 A निमोए. 11 A. omits the text up to भमेद्वड in line 7. 12 P रहत्वड, s स्वेद्वड. 13 P समेवड 14 A. omits एकहो जे पाउ. 15 Ps जि. 16 P सहायइ, A स. 17 A हो. 18 P S सुक्रिय-दुक्तियइ.

<sup>8. 1</sup> P s तुहु, A तुहु. 2 P s A चितिबि. 3 A. omits this Pada. 4 P तज्हे. 5 PA तणाउं. 6 A तणाउं. 7 P दिसह, S दियह. 8 P कय.

<sup>[</sup>६] १ न श्रुता.

२६८ ] सयम्भुकिउ पडमचरिड

**[ 赤o と と・90; 9, 9-90; 90, 9-夏** 

अण्णिहैं तुरय महग्गय रहवर एहऍ अण्ण-भवन्तेर-वन्तेरें

> जणु कज्जवसेण जिण-धम्मु मुएवि

चड-गइ-सायरें दुह-पंडरें
'अप्पहि सिय म गाहु करि
भो भुवण-भयङ्कर दुण्णिरिक्ख
जल-थल-पायाल-णहङ्गणेहिँ
गणर-णारि-णपुंसर्य-रूवएहिँ
मायङ्ग-तुरङ्ग-विहङ्गमेहिँ
किमि-कीड-पयङ्गेन्दिन्दरेहिँ
हम्मन्तु हणन्तु मरन्तु जन्तु
गेण्हन्तु मुअन्तु कलेवराइँ
गिष्ठिणी वि माय माया वि घरिणि
पुत्तो वि वप्तु वप्पो वि पुत्तु

एहऍ संसोर्रे अप्पिज्जन सीय

28

चउदह रज्जुय दहवयणं तो इ ण हूइय तित्ति तउ अहों सुर-समर-सऍहिं सवडम्मुह जं तं णिरवसेसु आयासु वि अण्णिहें आण-पडिच्छी णरवर ॥ ८ अत्थ-विडीविडें होइ खणन्तेरें ॥ ९

॥ घता ॥

मुह-रसियड पिय-जम्पर्णंड । जीवहों को वि ण अप्पंणड ॥ १०

[ ? ]

जम्मण-मरण-रजहें।
मं 'पिंड णरय-समुदें॥ १
सुणु चउगइ संसाराणुवेक्ख॥ २
सुर-णरय-तिरिय-मणुअत्तणेहिं॥ ३
विस-मेसेंहिं महिस-पस्अएहिं॥ ४
पञ्चाणण-मोर-भुअङ्गमेहिं॥ ५
विस-वईंस-गइन्दें'(१) मञ्जरेहिं॥ ६
कलुणइं रुअन्तु खज्जन्तु खन्तु॥ ७
अणुहवइ जीउ पावहों फलाइँ॥ ८
भइणी वि धीय धीया वि भइणि॥ ९
सत्तो वि मित्तु मित्तो वि सत्तु॥ १०

।। घत्ता ।।

रावण सोक्खु कहिं तणैंड। सीलु म खण्डहि अप्पणैंड॥ ११

[ 80]

भुक्केंवि सोक्खं-सयाइँ। अप्पिह सीय ण काइँ॥ १ तइलोक्काणुवेक्ख सुणिं दहमुह॥ २ तिहुवणु मज्झें परिट्टिज तासु वि॥ ३

 $<sup>9 \</sup> Ps$  महागय.  $10 \ Ps$  °विन्छा.  $11 \ Ps$  भवंतरे, अंतरे.  $12 \ Ps$  °विन्छाविन्छि.  $13 \ A$  °जंपणउं.  $14 \ A$  मप्पणउं.

<sup>9. 1</sup> Ps °पविर. 2 Ps रावण अप्पहि सीय तुहु. 3 Ps मा पहु. 4 Ps °समुद्दि, A रउदे. 5 A नपुंसकरूबेहिं. 6 Ps °बेस'. 7 Ps गयंदें, A °रायमंदिंदिरेहिं. 8 P. reads संवरसरहिरच्छगोहरिणेहिं and s. reads सम्वरसरहहिरच्छहि हरिणेहि extra after 6. line. 9 A बहिणि. 10 P त्तणंड, SA तणंडं. 11 A अप्पणंडं.

<sup>10. 1</sup> P. adds जं marginally after °वयण. 2 Ps सुक्ख', A सोक्खु. 3 Ps सुग्र.

10

औइ णिहणु णड केण वि धरियड पहिलंड वेत्तासण-अणुमाणें वीयउ झहारि-स्वागारें तइयड, भुवणु मुरव-अणुमाणे मोक्खु वि विवरिय-छत्तायारें इय चउदह-रज्जुऍिह णिवद्धड

अच्छइ सयछ विं जीवहँ भरियज ॥ ४ थियर्ड सत्त-रज्जुअ-परिमाणें ॥ ५ थियउ एकं-रज्जुव-वितथारें ॥ ६ थियउ पञ्च-रज्जुअ-परिमाणें॥ ७ थियउ एक-रज्जुअ-वित्थारें॥ ८ तिहुअणु तिहिँ पवर्णेहिँ उद्वर्ड ॥ ९

तहें। मज्झें असेसु तं कवणु पएसु

॥ घत्ता ॥

जलु थलु णयण-कडक्लियर । जं ण वि<sup>10</sup> जीवें भिक्खयड ॥ १०

[ ११ ]

वरेंवि' 'चिलि बिलें देह-घरें रावण सीयहें छुद्धु तुहुँ अहों अहों सयल-भुवण-संतावण माणुस-देहु होइ घिणि-विट्टलु चलु कु-जन्तु मायमर्उ कुहेडर पूर्जंगन्धि रुहिरामिस-भण्डेड अन्तहँ पोट्टलु पिक्लिहिँ भोयणु आंयपिहँ कलुसिउ जीहैं अङ्गड र्सुण्णां सुण्णाहरु व दुप्पेच्छड जोबण गण्डहों अणहरमाणैड

खणें भङ्गरएं असारें। जिह मण्डलंड कयारें ॥ १ अर्सुंड्साणुवेक्ग्व सुणि रावण॥ २ ें।सेरेंहिँ णिवद्धड हड्ड्हँ पोट्टलु ॥ ३ मलहों पुञ्ज किमि-कींडेहुँ मूडेड ॥ ४ चम्म-रुक्खु दुग्गन्ध-करण्डउ ॥ ५ वाहिहिँ भवणु मसाणहें भायणु ॥ ६ कवणु पएसु सरीरहों **चङ्ग**उ ॥ ७ कडियलुँ पच्छाहर-सारिच्छउ ॥ ८ सिरु णालियर-करङ्क-समाणंड ॥ ९

एहएँ असुइत्तें सीयंहें वरि तो वि" ॥ घता ॥

अहों लङ्काहिव भुवण-रवि। हुँउ विरत्तीभाउ ण वि ॥ १०

4 PS आणाइ. 5 PS समलहं. 6 A थियरं. 7 P एक्, Sillegible. 8 SA एक. 9 A डद्भारत. 10 PS जन्न वि.

11. 1 PS असुइ. 2 PS चिलिन्बिल, A चिल्विल. 3 A असुइत्ता°. 4 S विविद्वृ, A कीडय<sup>3</sup>. 5 P 8 पृद्गंघ. 6 P आयहु कलुसियओ जिहि, 8 आयहिं कलुसियड जहि. 7 P 8 मण्णु इ, A सुन्नडं. 8 A मणुहरमाणडं. 9 A त्समाणडं. 10 PS सीयहो. 11 PS इ. 12 P S 衰衰.

<sup>[</sup> ११ ] १ नसाभिः. २ कुत्सित-मांस-पिण्डः. ३ एतानि पूर्वोक्तैः कलुषिनोऽङ्गाः. ४ अन्यदिष ग्रन्य-गृहमिन भय। ण्णे(न)कः. ५ वेढाकारः. ६ गण्डवालः त्रणः, [तद्]वत्।

पश्च-पयारेंहिं दहवयण
सुहु दुक्खाईं जं जेम ठिय
भो सुरकरि-कर्र-संकास-भुअ
• वेढिजाइ जीज मोह-मऍहिं
रयणायरु जिहं सरि-वाणिऍहिं
णव-दंसणेहिं 'विहिं वेयणेंहिं
चज-विहेहिं आज-परिमाणऍहिं
विहिं गोत्तेंहिं महल-समुज्जलेंहिं
। छाइजाइ छिजाइ भिजाइ वि
पिटिजाइ वज्झाइ मुई्डाइ वि

णिय-कम्म-वसेण विसहेर्चेच दुक्ख

15

भणिम सणेहें दहवयण संवर भावेंवि णियय-मणें भो सयल-भुअण-रुच्छी-णिवास रिक्खाइ जीउ स-रांगु केमंं १ दिजाइ रक्खणु जो जासु महु दम्भहें। अ-दम्भु दोसहों अ-दोसु हिंसहों अहिंस मोहहों अ-मोहु णाणु वि अण्णाणहें। दिढ-कवाडु अ-विओख विओयहों दुण्णिवारु १ मिच्छत्तहों दिढ-सम्मत्त-पयरु

> परियाणेंवि एउ वरि रामहों गम्पि

[ १२ ] जीवहों दुक्कइ पांउ। तं भुञ्जेवंड सीड ॥ १ आसव-अणुवेक्ख काइँ ण सुअ ॥ २ पञ्चाणणु जेम मत्त-गर्पेहिं॥ ३ पञ्च-विहेंहिं णाणावरणिऍहिं॥ ४ अद्वावीसिहँ वामोहर्णेहिँ॥ ५ ते णजइ-पयारेंहिं णामऍहिं॥ ६ पञ्चहि मिं अन्तराइयं-खर्लेहिं॥ ७ मारिजाइ खजाइ पिर्जाइ वि ॥ ८ जन्तेहिँ दलिजाइ रुखेइ वि ॥ ९ ।। घत्ता ॥ जम्मण-मरणोद्रद्धऍण । जेमैं गइन्दें बद्धऍण ॥ १० [ १३ ] जार्णेवि एउ असार । विज्ञिज्जे परयारु ॥ १ संवर-अणुवेक्खा सुणि दसास ॥ २ णउ दुक्कइ अयस-कलङ्क जेर्म ॥ ३ कामहों अ-कामु सल्रहों अ-सल्ल ॥ ४ पावहों अ-पाबु रोसहों अ-रोसु ॥ ५ माणहें अ-माणु लोहहें अ-लोहु ॥ ६ <sup>°</sup>मच्छरहें। अ-मच्छरु दप्प-सार्डु ॥ ७ जसु अयसहों दुप्पइसारु वारु ॥ ८ भेलिजइ जेमं ण देह-णयरु ॥ ९

॥ घता ॥ णव-णीलुप्पल-णयण-जुय । करें लाइजांड जणय-सुय ॥ १०

12. 1 P °पयारिहि, s °पयारिहि,  $\Delta$  °पयारिहि.  $\Delta$  पासु.  $\Delta$  P s शंजिन्वड.  $\Delta$  किरिक्टकर°.  $\Delta$  P s जेम.  $\Delta$  A. omits this.  $\Delta$  P वस्मोहणेहिं, s वस्मोहणेहिं.  $\Delta$  P s पंचिक्टिहिं.  $\Delta$  P s जैसह.  $\Delta$  P s रज्ज्ञह.  $\Delta$  विसहेवड.  $\Delta$  केमह.

13. 1 P S A माविवि. 2 P S सराउ. 3 P S केव. 4 P S जेव. 5 P अइंसु. 6 A, omits this Pāda. 7 P S 'साइ. 8 P S जेण. 9 P S काइजइ.

<sup>[</sup>१२] १ स्व-दुःख-रूपं सादं. २ सहनीयं.

[ 88]

रावणे णिज्जर भावि तुहुँ तो वरि जाणवि परिहरहि

लङ्काहिव दणु-दुग्गाह-गाह **छद्वद्वम-द**सम-दुर्वारसेहिँ र्षंउथेहिँ तिरत्ता-तोरणेहिँ मासोववास-चन्दायणेहिँ वाहिर-सयणेंहिं अत्तावणेहिं सज्झाय-झाण-मण-खञ्चर्णेहिँ संजम-तव-णियमेंहिं दूसहेहिं चारित्त-णाण-वय-दंसणेहिँ

> जो जम्म-सएण सो गलइ असेस

धम्मु अहिंसा दहवयण तो वि णं जाणइ परिहरैंहि पहिलंड एउँ ताम बुज्झेबर्ड वीयड महवत्तु दरिसेवड चडथड पुण लाहवेंग जिनेबंड छद्रुं संजम-वं पालेबंड अद्भु वम्भचेरु रक्खेबर

जा दर्य-धम्महों मूल । 'किज्जइ' तहें। अणुकूछ ॥ १ णिजार-अर्णुवेक्ला णिसुणि णाहु ॥ २ वहु-पाणाहारेंहिँ णीरसेहिँ॥ ३ पक्खेकवार-किय-पारणेहिँ॥ ४ अवरेहि मि दण्डण-मुण्डणेहिँ ॥ ५ तरु-मूलेंहिं वर-वीरासणेहिं॥ ६ वन्दण-पुजाण-देवच्चणेहिँ॥ ७ घोरेंहिँ वावीस-परीसहेहिँ॥ ८ अवरेहि मि दण्डण-खिण्डणेहिँ ॥ ९

॥ घता ॥ सिच्चे दुक्किय-कम्म-मर्छ । 'वेरंणें दु-वर्द्धएं जेम जलु ॥ १० [ १५]

15

जाणहि तुहँ दह-भेउ। काइ मि कारण एउ ॥ १ अहों जिणवर-कम-कमिलिन्दिन्दिर दसधम्माणुवेक्ख सुणे दस-सिर ॥ २ जीव-दया-वरेण होएबंड ॥ ३ तइयउ उजाय-चित्तु करेवउ ॥ ४ पश्चमड वि तव-चरणु चरेबैंड ॥ ५ सत्तम् किम्प णाँहिँ मग्गेवड ॥ ६ णवैमड सच्च-वयणु वोलेवड ॥ ७

<sup>1</sup> A रामण. 2 A जहि. 3 P इय° corrected as दव°, 8 इय.º 4 P s जागंतो बि ण. 5 P किं अण्णिह पडिकूले, s किं अण्णिह पडिकूल. 6 A किंजाइ. 7 A. omits this. 8 P 'अणुवेक्ख, s अणुवेक्ख वि. 9 P 'दुआछसेहिं, s 'दुवछसेहि. 10 P s चउत्थेहि. 11 P s बहरापृद्धि (s है) धन्मोपायणेहिं (s है). 12 A. omits this. 13 P s 'सुंडणेहिं. 14 s फलु. 15 P वरणि, s वराणि. 16 s वद्ध्.

<sup>1</sup> A जाणिन. 2 A तो वरि. 3 PS परिहरहिं. 4 PS सुणु. 5 PS एहु. 6 PA read all gerundives with °वड. 7 P s जिएक्वड, A जिवेवड. 8 P डएवड, S छवे-ब्बड, A बरेवड. 9 P S सत्तमंड ण फिपि. 10 A नवमंड.

<sup>[</sup> १४ ] ૧ પાછી.

२७२ ] सयम्भुकिउ पडमचरिड

दसेमड मणें परिचाउ करेबड धम्में होन्तएण सुहु केवछ

> धम्मेण दसास विणु एकें तेण

'मारुइ मण-आणन्दयर जाणइ जाणिय सयल-जगें अण्णु वि' दहवयण मणेण मुणें " चिन्तेषंड जीवें रत्ति-दिणु भवें भवें लब्भड समाहि-मरणु भवें भवें जिण-गुण-सम्पत्ति महु भवें भवें सम्मत्तु होड अचलु भवें भवें सम्भवड महन्त दिहि " रावण अणुवेक्खड एयाड जो पढइ सुणइ मणें सददइ

> सुन्दर-वयणाइँ स इँ भु व-ज़ुवलेण

ऍहु दस-भेउ धम्मु जाणेवर ॥ ८ धम्में होन्तएँण चिन्तिय-फल्ज ॥ ९

॥ घत्ता ॥ घरु परियणु सवर्डम्मुहउ । सयछु वि थाइ परेम्मुहुउ ॥ १०

[ १६ ]

णिय-कुरुं सिस अ-कल्रङ्क ।
कह अय-भीएं मुक्क' ॥ १
णामेण वोहि-अणुवेक्ख सुँगें ॥ २
"भवें भवें मह सामिड परम-जिणु ॥ ३
भवें भवें होज्जड सुग्गइ-गमणु ॥ ४
भवें भवें दंसण-णाणेण सहँ ॥ ५
भवें भवें जासड हय-कम्म-मलु ॥ ६
भवें भवें जपज्जड धम्म-णिहि"॥ ७
जिण-सासर्णे वारह-भेयाड ॥ ८
सो सासय-सोक्ख-सयइँ लहुइ'॥ ९

॥ घत्ता ॥ लग्गइँ मणें लङ्केसरहें । किउ जयकारु जिणेसरहें ॥ १०

[ ५५. पञ्चवण्णासमो संघि ]

'ऐत्तहें दुलंहउ धम्मु आंपहें कवणु लएमि' एत्तहें विरहग्गि गरूवउ। दहवयणु दुवक्खीहूं अउं॥

<sup>11</sup> A दसमर्ड. 12 s A हुतएण. 13 P A सवडम्मुहर्ड. 14 A प्रम्मुहर्ड.

<sup>16.</sup> Ps read this (s. with दोहा॥ prefixed) at the end of this Kadavaka after the words संधि:॥ ५४॥ इ.॥. They read here instead the commencing stanza of 4. Kadavaka. 2 Ps इ. 3 Ps सुणि. 4 PA वितेषड.

<sup>1. 1</sup> Ps read the commencing stanza of the 4. Kadavaka of the previous Sandhi in the beginning of the present Sandhi and the following extra stanza thereafter: एकसि कियउ अक(s. य)जु, जं आणिय रामहों सीय। पुणु गुरुवारी होउ महु, जं भीएं(s. यं) अप्पीय॥ छ॥. 2 Ps दुख्हु. 3 s आयह, A आयहु. 4 P क्लाउं, s A क्लाउं. 5 A. reads धुवकं at the end; P. s. have ॥ ७॥.

#### [ } ]

'एत्तहें जिणवर-वयणु ण चुकइ एत्तहें भव-संसारु विरूवउ एँतहें णरऍ पडेबर पाणेंहिं एत्त्रहें जीउ कसाऍहिं रुम्भइ एत्तर्हे दुक्खु दुकम्महों पासिउ एत्तहें हय-सरीरु चिलिसावणु एत्तर्हे दुलहइँ ' जिण-गुण-वयणइँ एत्तेहें जिणवर-सासणु सुन्दरु एत्तर्हे असुह कम्मु णिरु भावइ एत्तहें णिन्दिज उत्तम-जाइहें एत्तर्हे णरउ रउद्दु दुरुत्तर एत्तहें णारइवहुँ गिर 'मरु मरु' एत्तहें जम-गिर 'लइ लइ धरि धरि' एत्तर्हे दुक्खु अणन्तु दुणित्थरु एत्तहें जम्मन्तरें सह विरलंड एत्तेहं मण्य-जम्मु अइ-विरलंड एत्तहें एउ कम्मु ण वि विमलउ एत्तर्हे पाउ अणोवमु वज्झइ एत्तहें कविज कयन्त स-भीसण कैंवणु छैएमि कैंवणु परिसेसमि

एत्तर्हे वम्महु वम्महों दुक्कइ ॥ १ एत्तेहें विरह-परेबसिहअउ॥ २ एत्तर्हें भिण्ण अणङ्गहों वाणेंहिं॥ ३ एत्तर्हे सुरय-सोक्खु किहें लैब्भइ॥ ४ एत्तर्हे जाणैइ-वयणु सुहासिउ ॥ ५ एत्तर्हे सुन्दरु सीयहें जोबणु ॥ ६ एत्तहें मुद्धइँ सीयहें णयणइँ ॥ ७ एत्तर्हे जाणइ-वयणु मणोहरु ॥ ८ एत्तहें सीय-अहरु को पावड़ ॥ ९ एत्तेंहें केस-भारु वरु सीयहें ॥ १० एत्तर्हें सीयहें कण्डु सु-सुन्दरु ॥ ११ एत्तहें सीयहें मणहरु थणहरु ॥ १२ एत्तर्हे जाणइ लडह-किसोयरि ॥ १३ एत्तेहॅ सीयहें रमणुं स-वित्थरु ॥ १४ एत्त्रें सुललिय-ऊरुव-जुवलड ॥ १५ एत्तर्हे जंघा-जुअर्लंड सरलंड ॥ १६ एत्तहें सीयहें वरु कम-जुअलउ ॥ १७ एत्तर्हे विसऍहिं मणु परिरुद्धिंइ॥ १८ एत्तहें दुत्तरु मयणहों सासण् ॥ १९ तो वरि एवहिँ णरऍ पडेर्सैमि ॥ २०

॥ घता॥

जं रुचड तं होउ

जाणिम जिह ण वि सोक्खुँ पर-तिय पर-दब्ब लयन्तहें।। तहों रामहों सीय अ-देन्तहों ॥ २१

[२]

जणु वोलेसइ "सङ्किउ रामहों"'॥ १ जइ अप्पमि तो लञ्छणु णामहों मणें परिचिन्तेंवि जय-सिरि-माणणु हणुवहों सम्मुहं वलिउ दसाणणु ॥ २

<sup>6</sup> P S मर्ग्ने, A बस्महे. 7 P S 'प्राविति'. 8 P S transpose the Padas. 9 A स्वस्तह. 10 A जिणवर°. 11 P 8 दुखहाइ जिणवयणइं. 12 P 8 'जीयहि. 13 P 8 रवणु. 14 P जुमलुड, 8 जुमलुब, A चारणे जुयलड. 15 P S परिखुब्मह. 16 S क्रयेवि. 17 P कमण. 18 P S पईसिंग. 19 P मोक्स. 20 A ण.

<sup>1 ∧</sup> सम्मुहं वोहिड. स॰ प॰ च॰ ३५

२७४ ] समम्भुकिउ पउमचरिउ

'अरें गोवाल वाल घी-विजय लवणु समुद्दहों पाहुडु पेसिह मेरुहें कणय-दण्डु दिसाविह जोण्हावइहें जोण्ह संपाडिह इन्दहों देव-लोज अप्फालंहि तं णिसुणेवि प्रवोक्षित सुन्दरु

10

20

'रावण तुज्झु ण दोसु अण्णिहें कईहिं दिणेहिं

दुवयणेंहिं दहवयण पिल्तउ 'मरु मरु लेहु लेहु सिरु पाडहें। खरें वइसारहें। सिरु मुण्डावहों तं णिसुणेवि पधाइय णिसियर तिहैं अवसरें सरीरु विहुणेप्पिणु मारुइ भड भञ्जन्तु समुद्धिउ जउ जउ देइ दिट्टि परिसक्कड़ भणइ दसाणणु 'सइँ संघारमि

> वर्क्वेवि सेण्णु असेसु मुहें मसि-्कुर्चंड देवि

थिर्व वल्ल सयल मड्फ्पर-मुक्कड कमल-वणु व हिम-वाएं दहुउ अ रयणिहिँ वर-भवणु व णिद्दीवड भणइ सहोअरु 'जाड कु-दूअड वद्धत झङ्क्ष्मिह काइँ अलिजय ॥ ३ सासय-थाणें सुद्दाइँ गवेसिह ॥ ४ दिणयर-मण्डलें दीवन लाबहि ॥ ५ लोह-पिण्डें सण्णाहु भमाडिह ॥ ६ महु अग्गऍ कहान संचालिह'॥ ७ पवर-भुअङ्ग-बद्ध-भुअ-पञ्जरु ॥ ८

|| घत्ता ||

लड़ **ढुक**ड मुणिवर-भाँसिउ। लड दीसइ सीयहें पासिउ'॥ ९ [३]

केसरि केसरग्गें णं छित्तत ॥ १ णं तो लहु विच्छोर्डेवि धाडहों ॥ २ वेह्नँ वन्धेवि घरें घरें दावहों ॥ ३ असि-झस-परसुं-सत्ति-पहरण-कर ॥ ४ पवर-भुअङ्ग-वन्ध तोडेप्पिणु ॥ ५ सणि अवलोयेण णाइँ परिद्वित ॥ ६ तत्र तत्र अहिमुहु को वि ण थक्कइ ॥ ७ जेत्तेहें जाइ तं जें मरु मारमि ॥ ८

|| घत्ता ||

विज्ञाहर-भवर्ण-पईवहों । गड डप्पंरि दहगीवहें ॥ ९

[8]

जोइस-चकु व थाणहों चुक्कर ॥ १ दुविलासिणि-वयणु व दुवियंद्रुर ॥ २ किर उद्ववणु करेइ पडीवर ॥ ३ एत्तडेण किं उत्तिमुं हूअर ॥ ४

 $<sup>2~{</sup>m P}$  उप्फारूहिं,  ${
m s}$  उप्फारूहिं.  $3~{
m P}~{
m s}$  मासियउ.  $4~{
m P}~{
m s}$  कहिमि.

<sup>3. 1</sup> P विच्छारिवि, S विच्छारेवि. 2 PSA मुंडावहु. 3 P विछ्हं, S विछ्ह, A वेछ्ह. 4 PS °फरसु.° 5 PS ह. 6 Pतहं जि सहं मारिमि, Sतह जि सह मारिमि. 7 PS 'वंस.° 8 PS कुंचड. 9 SA उप्परे.

<sup>4. 1</sup> P 8 थिय. 2 P 8 मडप्पह. 3 P अविशहर, 8 अविशहर. 4 P 8 उत्तमु.

<sup>[</sup>२] १ व्याख्यायसि.

क**० ४, ५-९; ५, १-**९; **६, १-**५ ]

गिरिवर-उवरि विहङ्गमु जन्तउ एम भणेवि णिवारिङ रावणु तावेत्तहें 'वि तेण हणुवन्तें चिन्ति एक खणन्तर थाएँवि

> 'लक्खण-रामहुँ कित्ति दहर्मुंह-जीविड जेम

चिन्तिऊण सुन्दरेंण सुन्दरं स-सिहरं स मूलं समुक्खयं स-कुसुमं स-वारं स-तोरणं मणि-तवङ्ग-सबङ्ग-सुन्दरं हीर-गहण-तल-उंबभ-खम्भयं विष्फुरन्त-णीसेस-मणिमयं इन्दणील-वेरुलिय-णिम्मलं वर-पवाल-माला-पलम्बिरं

> तं घरु पवर-भुएहिँ हणुव-वियहें णाइँ

तहें सरिसाइँ जाइँ अणुलग्गइँ किउ कडमईंणु पवणाणन्दें पुण वि स-इच्छएँ परिसक्करतें सहइ सैमीरणि णहयलें जन्तउ तिहँ अवसरें सुरवर-पश्चाणणु

सुन्दरकण्डं-पञ्चषण्णासमो संघि [२७५ तो किं सो जें होइ वलवन्तंत्र'॥ ५ सण्णज्ञन्तु भुवण-संतावणु ॥ ६ णाइँ विहेंक्ने णहयलें जन्तें ॥ ७ कोव-दवग्गि मुहुतुप्पाऍवि ॥ ८

।। घता।।

जों 'णीसावण्ण भमाडमि। वरि एमहिँ घर्रं उप्पाडमि' ॥ ९ [4]

भुअबलेण दहवयण-मन्दिरं ॥ १ स-चैिलयं (?) स-जाला-गवक्खयं ॥ २ 🚜 मणि-कवाड-मणि-मत्तवारणं ॥ ३ वलहि-चन्दसाला-मणोहरं ॥ ४ गुमगुमन्त-रुण्टन्त-छप्पयं ॥ ५ सूरकन्त-ससिकन्त-भूमयं ॥ ६ पोमराय-मरगय-समुज्जलं ॥ ७ मोत्तिएक-झुर्म्बुक-झुन्त्रिरं॥ ८

15

20

28

॥ घत्ता ॥

रसकसमसन्तु णिद्दलियउ । लङ्कों जोबणु दरमलियं ॥ ९ [8]

पश्च सहासइँ गेहहुँ भगगइँ॥ १ णं सरवरें पइसरेंवि गइन्दें ॥ २ पाडिय पुर-पओलि णिग्गन्तें ॥ ३ लङ्कों जीउ णाइँ उड्डन्तउ ॥ ४ चन्दहासु किर छेइ दसाणणु ॥ ५

<sup>5</sup> PS गुणवंतड. 6 PS तो वि एत्तहे. 7 P विहंगमे, S विहंगमि. 8 PS दहमुहु. 9 PS वर एवहि घर.

<sup>1</sup> A सुंदरे. 2 P S सचरियं. 3 P S उमि. 4 A ° झुंवेक °.

<sup>1</sup> PS समाइ, A भगाउं. 2 A कडवंदणु. 3 PA समीरणे.

<sup>[</sup> ध ] १ समस्ते (१).

<sup>[</sup>५] १ स-शेबरं.

मन्तिहिँ णवर कर्डच्छ्रपॅ घरियड जइ णासइ सियाछ विवराणणु एव भणेवि णिवारिड जार्वेहिँ

> जं घर-सिहरु दलेवि सीयहें राहड जेम

5

20

जं जें पयट्टु समुहु किक्किन्धहों
'होहि वच्छ जयवन्तु चिराउसु
" रुंच्छी-सइ-सणाहु जिह सरवरु
तेण वि दृरत्थेण समिच्छिय
पुणु एक्कल-बीरु जग-केसरि
मिलिउ गम्पि णिय-खन्धावारऍ
तृरइँ हयइँ समुद्धिउ कलयलु
" णिग्गय अङ्गङ्गय सहुँ वप्पें
तेहिँ मिलेंवि पइसारिज्जन्तउ

हिण्डन्तेंहिँ वण-वांसें सो पुण्णोदय-कार्ले

तहें तइलोक-चक-मम्भीसहें। सिरु केम-कमैल-णिसण्णु पदीसिउँ वर्लेण समुद्वावित संद्वँ हत्थें कण्ठत कडत मत्रडु कडिसुत्तत अद्धासणें वइसारित पावणि तं अहिणाणु समुज्जल-णामहों मणि पेक्लेंवि सबङ्गु पहरिसित जो परिओसु तेत्थु संभूअत 'किं पहु-णित्ति देव वीसरिपड ॥ ६ तो किं तहों रूसइ पश्चाणणु' ॥ ७ जाणइ मणें परिओसिय तार्वेहिँ ॥ ८

।। घत्ता ॥

हणुवन्तु पडीवड आइर्डं । पैरिओसें अर्झे ण माइड ॥ ९

[9]

पवरासीस दिण्ण कइचिन्धहों ॥ १
सूर-पयाव-हारि जिह पाउसु ॥ २
सिय-लक्खण-अमुक्कु जिह हलहरु'॥ ३
सिरु णार्मेवि आसीस पिडिच्छिय ॥ ४
लहु आउच्छेंवि लङ्कासुन्दरि ॥ ५
थिउ विमाणें घण्टा-टङ्कारएँ॥ ६
तारावइ-पुरु पत्तु महावलु ॥ ७
अण्ण वि णिव णिय-णिय-माहप्पें ॥ ८
लिक्खा लक्खाण-रामेंहिं एन्तउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जो विहि<sup>'</sup>-परिणामें णद्वड । जसु णाँइँ पडीवड दिद्वड ॥ १०

[6]

मारुइ चल्रगेंहिँ पडिउ हलीसहें।। १ णं णीलुप्पल पङ्क्स्य-मीसिउ।। २ कुसलासीस दिण्ण परमत्थें।। ३ सयल समप्पेंवि मणें पजलन्तउ॥ ४ जो पेसिउ सीयऍ चूडामणि॥ ५ दाहिण-करयलें घत्तिउ रामहों॥ ६ उर्रे ण मन्तु रोमञ्ज पदिरिसिउ॥ ७ दुक्करु सीय-विवाहें वि हूयउ॥ ८

<sup>4</sup> A किंदिछण्. 5 P आवइ corrected as आइड, s आवइ. 6 A पहरिसु.

<sup>7.</sup> 1~s लच्छीइ. 2~p °टणकारण, s °टणकारइ.  $3~\Lambda$  पहसारिउ जंतउ.  $4~\Lambda$  लक्खणु 5~p हिंडनहुं, s हिंडनहों.  $6~\Lambda$  °वासें.  $7~\Lambda$  विहिं परिणामे णिट्टउ. 8~p s  $\Lambda$  णाइ.

<sup>8. 1</sup> A °कर.° 2 P S °कमिल. 3 P पदितिसंड. 4 P S A सह. 5 P S सो.

पभणइ राहवचन्दु मारुइ अक्लि दवत्ति

जिण-चलणारविन्द-दल-सेवहों
'जाणइ दिट्ठ देव जीवन्ती
जिहें अवसरें णिसियरेंहिं गिलिजाइ
इह-लोयेहों तुंहुँ सामि पियारच
झायइ साहु जेम परमप्पच
महँ पुणु गम्पि णिएन्तहुँ तियसहुँ
अङ्गुत्थलड णवेवि समप्पिड
अण्णु वि देवं एड अहिणाणु

णिवडिय घरें वसु-हार अण्णु मिं तं अहिणाणु

तं णिसुणेंवि वलु हरिसिय-गत्तउ एहऍ अवसरें णयणाणन्दें 'एयहों केरच वड्डुच ढहुसु णरु णामेण अत्थि पवणञ्जउ तासु दिण्ण मइँ अञ्जणसुन्दरि वारह-वरिसह(हँ) एक्कऍ वारऍ पवण-जणेरिऍ पुणु ईसाऍवि मइँ वि ताहें पइसारु ण दिण्णंउ तं जि वइरु सुंमरेंवि हणुवन्तें णयरें महारऍ किउ कडमहणु ॥ वत्ता ॥ 'महु अज्ज वि हियड ण 'णीवइ । किं मुझ्य कन्त किं जीवइ' ॥ ९ [९]

मारुइ कहइ वत्त वलदेवहों ॥ १ अणुदिणु तुम्हहँ णामु लयन्ती ॥ २ तहिँ तेहएँ वि कार्ले पडिवज्जइ ॥ ३ पर-लोयहों अरहन्तु भडार ॥ ४ उववासेहिँ ल्हसाँवइ अप्पड ॥ ५ पाराविय वावीसहँ दिवसहँ ॥ ६ तार्वहिँ महु चूडामणि अप्पिड ॥ ७ जं किड गुत्त-सुर्गुत्तहँ दाणु ॥ ८

॥ वत्ता ॥ ि णिम्रुणिउ अक्खाणु जडाइहें । कुँढें लग्गु देव जं भाइहें'॥ ९

15

[ 80 ]

'कहें हणुवन्त केम तहिँ पत्तउ' ॥ १ हसिउ णियासणें थिएंणे मैहिन्दें ॥ २ णिसुणें भडारा जं किउ साहसु ॥ ३ पह्नाययहों पुत्तु रणें दुज्जउ ॥ ४ गउ उकैंखन्धें वरुणहों उप्परि ॥ ५ वासउ देवि मिलिउ खन्धारएं ॥ ६ धिलय घरहों कलक्कुउ लाएंवि ॥ ७ वणें पसविय तहिँ "एंहु उप्पण्णंउ ॥ ८ तउ आएसें दूएं जंतें ॥ ९ इउ मि धरिउ स-कलतु स-णैन्दणु ॥ १०

<sup>9. 1</sup> A ° छोयहुं. 2 P पहं, S पइ. 3 P S किलामह. 4 P S वाबीसहि. 5 P S ताए बि. 6 P S एउ देव. 7 P ° सुगुत्तिहं, S ° सुगुत्तिहं. 8 P S इ. 9 P कुढे, S कुढि. 10 P S A माहहो.

<sup>10. 1</sup> A थियइ. 2 P S महिंदिं, A माहिंदें. 3 P उलांधें, S उलांधें, A उलाणहे. 4 P °विसिहो, S विरित्तह, A °विसिह. 5 P A दिण्णाउं. 6 P एहु तहि, S यहु तहि. 7 A उप्पणाउं. 8 A णिसुणेवि. 9 A ससंदणु.

<sup>[</sup>८] १ न श्रीतलतामायाति.

### भग्गइँ सुहड-सयाइँ एयहों रेण-चरियाइँ

तं णिसुणेवि ति-कण्ण-सहाएं
 'अप्पुणु जइ वि पुरन्दरु आवइ
 वेण्णि महारिसि पिडमा-जोएं
 अण्णेकेत्ते अंखासण्णेज
 ताम हुआसणेण संदीविउ
 धगधगधगधगन्त-धूमन्तएँ
 तिहाँ अवसरें हणुवन्तें छांएवि
 सो दावाणंछ पसिन जावेंहिँ

ति कैण्णाप् समाणु अप्पुणु लङ्कहें सीमुह

दिसुह-वयणु सुर्णेवि गञ्जोलिउ 'णिसुर्णे भडारा णहयर्ले जन्तें पुणु वज्जाउहु णरवर-केसरि " गरुव-संणेहें दिद्रु विहीसणु कडुवालाव-कार्ले अवणीयहुँ णन्दण-वणु मि भग्गु हुउ अक्खड एण वि वन्धाविउ अप्पाणंड णवैरि विरुद्धे कह वि ण घाइउ

॥ वत्ता ॥
गय-जूहइँ दिसिहँ पणद्वइँ ।
एत्तियइँ देव मइँ दिद्वइँ ॥ ११
[११]

पुणु पोमाइउ दिहमुह-राएं ॥ १ एयहों तणेउ चिरंड को पावइ ॥ २ अट्ठ दिवस थिय णियंय-णिओएं ॥ ३ महु घीयउ इमाउ ति-कण्णउ ॥ ४ वणु चाउद्दिस्ं जालालीविउ ॥ ५ खुडु खुडु गुरुहुँ पासें दुकन्तएँ ॥ ६ माया-पाउसु णहें उप्पाएँवि ॥ ७ हउ मि तेत्थु 'संपाइउ तार्वेहिं ॥ ८

॥ वत्ता ॥

मइँ तुम्हहुँ पार्से विसर्जेवि ।

गउ सीहु जेम गलगर्जेवि'॥ ९

[ १२ ]

'पिहुमइ हणुवहों मन्ति पवोछित ॥ १ पढमासाली हय हणुवन्तें ॥ २ कल्रहेंवि परिणिय लङ्कासुन्दरि ॥ ३ तेण समाणु करेंवि संभासणु ॥ ४ अन्तरें थित मन्दोअरि-सीयहुँ ॥ ५ इन्दइ कित पहरन्तु विलक्खत ॥ ६ किर जवसमैंड्र दसाणण-राणित ॥ ७ तहों घर-सिहरु दलेप्पिणु औइत' ॥ ८

<sup>10</sup> P S दिसिहि. 11 A रणे चडियाई.

<sup>11. 1</sup> PA तणडं, 2 P चिरिंड. 3 P S पहिम. 4 PS अण्णेकें तहेंं. 5 A अचासण्णडं. 6 P S चडित्सु पुणु. 7 P S थाएबि. 8 PS वहसाणह. 9 PS तिहि कण्णेहिं (S है). 10 P सम्भुहु, S तेण, A समुहुं.

<sup>12. 1</sup> PS पिहुवइ. 2 PS A °संगेहिं. 3 P अविणीयहु, S अविणीयहो. 4 PS जुञ्झंतु. 5 A अप्पाणंड. 6 PS उवसमित, A उवसमइं. 7 PS दसाणणु. 8 PA राणंड. 9 PS णवर, A नवरि. 10 SA आयड.

<sup>[</sup>११] १ अत्यासनः. २ संप्राप्तः.

<sup>[</sup> १२ ] १ दिषमुखस्य पृथुमति-मंत्री.

इय चरियाइँ सुणेवि अवरुण्डिज हणुवन्तु ॥ वत्ता ॥ वैड-दुम-पारोह-विसालेंहिँ । राहवेंण स इं भु व-डीलेंहि ॥ ९

## [ ५६ छप्पण्णासमो संधि ]

हणुवागमें दिवसयरूगमें गर्जेवि दहवयणहों उर्परि

हयाणन्द-भेरी दंडी दिण्ण सङ्खा जैयं णन्दणं णन्दिघोसं सुघोसं वरङ्गं वंरिट्ठं गहीरं पहांणं सिवं सन्तियत्थं सुकल्लाण-धेयं पसण्णज्सुणी दुन्दुही णन्दिसहं विवाहप्पियं पत्थिवं णायरीयं मङ्गल-तूरइँ णामेहिँ एऍहिँ डजँडजँ-डजँडजँ-डमरुअ-सहेहिँ धुम्मुंकु-धुम्मुकु-धुम्मुकु-तालेहिँ तिक्कस-तिकस-सरेहिं मणोर्जेहिँ गेग्गदु-गेग्गदु-गेग्गदु-धीएँहिँ दसरह-वंस-जंसुब्भवेंण । दिण्णु पयार्णंड राहवेंर्ण ॥ [१]

करण्कालियाणेय-तूराण लक्खा ॥ १
सुहं सुन्दरं सोहणं देवघोसं ॥ २
जणाणन्द-तूरं सिरीवद्धमाणं ॥ ३
महामङ्गल्रत्थं णरिन्दाहिसेयं ॥ ४
पवित्तं पस्त्थं च भद्दं सुभद्दं ॥ ५
पयाणुत्तमं वद्धणं पुण्डरीयं ॥ ६
पुणु अण्णण्णाइँ अण्णेंहिँ भेऍहिँ ॥ ७
तरडक-तरडक-तरडक-णर्देहिँ ॥ ८
रं-रुं-रुं-रुखन्त-वमालेंहिँ ॥ ९
र्दुंणिकिटि-दुणिकिटि-थैरिमदि-वर्जेहिँ
एैंयाणेय-भेय-संघाएँहिँ ॥ ११

15

तं" तूरहँ सहु सुणेप्पिणु सरि-सोत्तेंहिँ आर्वेवि अर्वेवि राहव-साहणु 'संमिर्लंइ । सलिलु समुद्दहों जिह मिलइ ॥ १२

11 P णवपरोहपचंदिहि, S णवर परोहपचंडेहि. 12 P S दंडेहि.

1. PS समुद्रभवेण. 2 PS उप्परे. 3 A प्याणंड. 4 A has ध्रुवकं at the end of the stanza. 5 PS दृष्टिं. 6 PS जया. 7 PS बरीहं. 8 PS पहारं. 9 PS पसण्णाद्धणी. 10 Pणामहिं, Sणामहिं, Aणामिहिं. 11 Sधुम्मुक्, Aधुम्मुक. 12 P इनिकेटि, S दणिकेटि, A दुणिकेटि. 13 PS थरुमहि, A थरिमिहि. 14 P गेगेगेदुगेगेरोदुगेथरिगिथएहिं, S गिगिदुगिगिनिविद्यापृहि. 15 A. omits this pāda. 16 P. S. omit this word. 17 P संसेकइ, S संचलइ. 18 PS पिहिमिहि नाणेबि.

॥ घत्ता ॥

<sup>[</sup>१] १ एकी भवति.

[२]

सण्णद्धं केइद्धय-पवर-राउ सण्णद्धं हणुउ पहरिस-विसट्टं सण्णद्धं गवउ अण्णु वि' गवक्खं ' सण्णद्धं विराहिउ सीहणाउ सण्णद्धं णीछ ण्छं परिमियङ्गं सण्णद्धं सीहरह रयणकेसि सण्णद्धं स-तंणउ महिन्दराउ चन्दप्पह चन्दमंरीचि अण्णु

सण्णसु अङ्ग अङ्गय-सहाउ ॥ १
रावण-णन्दणवण-मङ्यवहु ॥ २
जम्बुण्णंज दिहमुहुं दुण्णिरिक्खु ॥ ३
सण्णसु कुन्दु कुमुएं सहाउ ॥ ४
सण्णसु सुसेणुं ई रणें अभङ्गु ॥ ५
सण्णसु वालि-सुउ चन्दरासि ॥ ६
भडु लच्छिभुत्ति पिहुमइ-सहाउ ॥ ७
सण्णसु असेसु वि राम-सेण्णु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

उप्परि जय-सिरि-माणणहें । णं खय-कालु दसाणणहें ॥ ९

[3]

णिय-कन्तहँ आलिङ्गणउ देवि॥ १ अण्णेक्क समप्पियंउ वि ण लेइ॥ २ गर्यं-पण्णेहिँ रहवर-पोप्फलेहिँ॥ ३ रिउ-जय-सिरि-वहुअए दिण्णएण'॥ ४ ओहुछइँ फुछइँ णरु ण लेइ॥ ५ एत्तिंउ सिरु णिवडइ सामि-कर्जें'॥ ६ अण्णेक्क तं पि तिण-समु गणेइ॥ ७ मइँ अक्कु पसाहेवउ जसेण'॥ ८

॥ घत्ता ॥

'हिम-ससि-सङ्ख-समुज्जलइ । आणेज्जहि मुत्ताफलइँ' ॥ ९

अण्णेकु वि सण्णज्झन्तउ लक्षिजइ लक्ष्मणु कुद्धउ

अण्णेक सुहड सण्णद्ध के वि
" अण्णेकहों धण तम्बोलु देह
'मइँ कन्तें समाणेवन देलेहिँ
णरवर-संचूरियै-चुण्णएण
अण्णेकहों जाइँ सु-कन्त देइ
'ण समिच्छमि हुँ तुहुँ लेहि भर्जें
अण्णेकहों धण भूसंणन देह
'किं गन्धें किं चन्दण-रसेण

अण्णेकहों धण अप्पाहइ करि-कुम्भइँ णाह दल्लेप्पिणु

<sup>2. 1</sup> A महयपट्ट. 2 P S इ. 3 A जंबुण्णउं. 4 P S दहिमुद्द, A दहिमुद्दं. 5 P S णळ, A नहु. 6 P S सुसेण. 7 A. omits. 8 P A सतणउं. 9 P S °मरीवि.

<sup>3.</sup> 1~P~S °कंतहु आर्लिगुण करेबि; A आलंगणउं देवि. 2~P~S समप्पिउ पिउ ण. 3~P~S ह्य°. 4~A °संजुण्णियदुण्णप्ण. 5~A ह्तउ. 6~P~ मूसणह्ं, S~ भूसणह्.

<sup>[</sup>२] १ सुप्रीवः

<sup>[</sup>३] ९ सदलैः (१). २ वांछित भाढवित वा.

# [8]

अंण्णेकेत्तहें वि सुहक्कराइँ
घण्टा-टक्कार-मणोहराइँ
सारी-सूरकन्त-कर-णिडभराइँ
पवलय-माला-रक्कोलिराइँ
मणि-पडमर्गराय-वण्णुज्जलाइँ
मुत्ताहल-माला-धवलियाइँ
धूवंत-धवल-धुअ-धयवडाइँ
सुमीवें रयणुज्जोवियाइँ

वन्दिण-जण-जय-जयकारेंण सुर-परिमिय-पवर-विमाणेंहिँ

अणेक-पासें किय सारि-सजा अलि-सङ्कारिय गय-घड पयष्ट सिन्दूर-पङ्क-पङ्किय-सरीर उम्मेट्ट णिरङ्कुस जाइ थाइ अण्णेक-पासें रह रहिय-थट्ट स-तुरङ्ग स-सारहिं स-कइचिन्ध अणेक-पासें वल-दरिसणीइँ आयहिय-चाव-महासराइँ

अण्णेक-पार्चे हिंसन्तउ सुकल्तु जेईव सुकुलीणउ सिजायहँ विमाणहँ सुन्दराहँ ॥ १
रुण्टन्त-मत्त-महुअर-सराहँ ॥ २
वहु-इन्दणील-किय-सेहराहँ ॥ ३
मरगय-'रिञ्छोलि'-पैसोहिराहँ ॥ ४
वेडुज्ज-वज्ज-पह-णिम्मलाहँ ॥ ५
किङ्किणि-घग्घर-सर-मुहलियाहँ ॥ ६
वज्जन्त-सङ्ख-सय-सङ्घडाइँ ॥ ७
'विह्लिं' विण्णि विमाणहँ ढोइयाइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

लक्खण-रामारूढ किह । वेण्णि वि इन्द-पडिन्द जिह ॥ ९

### [4]

सुविसाल-सुघण्टा-जुवल-गेजा॥ १ विहलङ्कल णिब्भर-मय-विसदृ॥ २ सिकार-फार-गज्जण-गहीर॥ ३ मल्हन्ति मणोहर वेस णाँहूँ॥ ४ चूरन्त परोप्परु पहें पयदृ॥ ५ णाणाविह-वर-पहर्रण-समिद्ध॥ ६ वज्जन्त-तूर-सर-भीसणाइँ॥ ७ उग्गामिय-भामिय-असिवराइँ॥ ८

15

20

॥ घता ॥

हयवर-साहणु णीसरइ । पय-संचारु ण वीसरइ ॥ ९

<sup>4. 1</sup> P 8 अण्णेकें. 2 P S 'रिंडोलिए सोहिराइं (S' ए). 3 P S 'पोमराय, ' A 'पउर- राय.' 4 P S A बिहि. 5 P 'णरिंदजयकारेण, S णरेंदजयकारेण.

<sup>5. 1</sup> A °घंटा°. 2 P S A णाइ. 3 P S सतुरंगमसारिह?. 4 S °णरवर°. 5 P S पहरणाई ( S °इ ). 6 P जेवं, S जेव. 7 A अकुलीणडं.

<sup>[</sup> ४ ] १ आंदोलिता[ नि ]. २ पंक्तिभः. ३ शोभितानि. ४ संघट्टानि. ५ रामलक्ष्मणी. स॰ प॰ च॰ ३६

अंग्णेकेसहें अण्णेक वीर एकेण वुचु 'सोसमि समुदु' अण्णेकु भणइ 'हउँ धरमि सेण्णु' · अण्णेकु भणइ 'मह मेहणाउ' अण्णेकु भणइ 'किं गिर्जिएण अण्णेक बीरु णिय-मणें विसण्ण

अण्णेकु सुहडु औवगाइ 'जं बूंढच महँ सिरु खन्धेंण

अण्णेक-पासें सुविसालियाउ » पण्णसी वंहुवं-विरूविणी

सामुद्दी रुद्दी केसवी बम्भाणी रखरव-दारुणी चन्दी सूरी वइसाणरी » हरिणी<sup>°</sup> वाराहि तुरङ्गमी पध्वड मर्यरद्धय-रुविणी

सण्णद्ध असेसु वि साहणु णं जम्बूदीच पयद्वच

[8]

गर्जन्त समर-संघट्ट-घीर ॥ १ <sup>कु</sup>णणे<del>कु</del> भणइ 'महु णिसियरिन्दु'॥ २ अँग्णेकु भगइ 'महु कुम्भवण्यु' ॥ ३ अण्णेकु भणइ 'महु भर-णिहारु' ॥ ४ अण्णेक भणइ 'भो णिसुणि मित्त हुउँ वुछहों स-हृत्ये देमि कन्त'॥ ५ अज्ज वि सङ्गाम-विवज्जिएण ॥ ६ सयलु वि जाणिजाइ तहिँ जि कार्ले पर्र-वर्ले ओवडियऍ सामि-सार्ले'॥ ७ 'मइँ सामिहें अर्वसरें काईँ दिण्लु' ॥ ८

> ॥ घत्ता ॥ अग्गएं थाएँवि हलहरहों। तं होसइ पहु अवसरहों' ॥ ९ [ ७ ]

विजाउ विजाहर-पालियाउ ॥ १ वेथाली णहयल-गामिणी ॥ २ थम्भणियाकरिसणि मोहणी॥ ३ भुवृइन्दी खन्दी वासवी ॥ ४ णेरिसी वायवं-वारुणी ॥ ५ मायक्ति मयन्दी वाणरी ॥ ६ वल-सोसणि गरुड-विहक्समी ॥ ७ <sup>ध</sup>ांसाल-विज्ञ वहु-रुविणी ॥ ८

॥ घत्ता ॥ रामहों सुग्गीवहों तणैंड। लङ्कादीवहों पाहुणेउ ॥ ९

<sup>6. 1</sup> P s अपणेक. 2 P s गजंत. 3 P. omits these padas. 4 P s वहि सि. 5 ▲ परिवर्क्ति. 6 P अवसरु. 7 A अच्छाप्. 8 P S संधि.

<sup>7. 1</sup> P S अण्णेष्ट. 2 P बहुरूवणी वे वि corrected as बहुरूवणीय वे वि, S बहुरूविणी वे बि. 3  $_{
m F}$   $_{
m S}$  वेयाल्ली. 4  $_{
m P}$   $_{
m S}$  यंमणिभा $^{
m o}$ . 5  $_{
m A}$  वेसवी. 6  $_{
m P}$   $_{
m S}$   $^{
m o}$ रहाणी. 7  $_{
m P}$   $_{
m S}$  जेरुत्ती,  $_{
m A}$ नेरित्ती. 8 P S वारुणवायवी. 9 P S हरणी वाराही 10 P S पश्वय. 11 A महरूद्धी. 12 P s मासासी विज्ञु ( s° ज्ञू ) विडरूविणी.  $13 \ \Lambda$  तणडं.  $14 \ \Lambda$  पाहुणडं.

<sup>[</sup>६] १ गर्जति. २ वाहितं धृतं वा.

<sup>🗓</sup> ७ 🛚 १ ( P.' s reading ) विक्ववंणाकारिणी.

[6]

संचहें णिय-वंसुरभवेण गन्धोवड चन्द्यु सिद्ध-सेस दप्पणेड सु-सङ्क्षु सु-सहसवत्तु पण्डुंरच हत्थि पण्डुरेच भमरु सबालङ्कार पविस्त णारि णिद्रुमु जलणु अणुकूछ वाउ सुणिमित्तइँ णिऍवि जसुण्णएण 'धण्णोऽसि देव तउ सहछु गमणु

दिदुई सु-णिमित्तई राहवेण ॥ १ जिण पुर्जेवि वाहु सुवेस वेस ॥ २ णिग्गन्थ-रूड पण्डुरड छत्तु ॥ ३ पण्डुरच तुर्रंच पण्डुरच चमरु ॥ ४ दहि-कुम्भ-विहत्थी वर-कुमारि॥ ५ पियमेलावड कुलुगुलइ काड ॥ ६ वलएउ वुत्तु जम्बुण्णएण ॥ ७ आयइँ सु-णिमित्तईँ लहइ कवणु ॥ ८

॥ घता ॥

विहसेप्पिणु वुषाइ रामेंण जग-लग्गण-लम्भु भडारउ

संई सु-णिमित्तई जन्ताहुँ। जिणवरु हियएँ वहन्ताहुँ ॥ ९

[9]

संचर्छे राहव-साहणेण चिन्घेण चिन्धु रहु रहवरेण तुरएण तुरङ्गमु णरु णरेण वल रण-रहसेहिउ णहें ण माइ थोवन्तरे दिट्ठ महा-समुहु मच्छोहर-णक-गाई-घोरु वेला-बहुन्तु पदृहणन्तु तहों उंवरि पयट्ट राम-सेण्णु

संघट्टिज वाहणु वाहणेण ॥ १ छत्तेण छत्तु गड गयवरेण ॥ २ चलणेण चलणु करयलु करेण ॥ ३ संचैिहर देवागमणु णाइँ ॥ ४ सुंसुअर-मयर-जलयर-रज्हु ॥ ५ कल्लोलावन्तु तरङ्ग-थोरु ॥ ६ फेणुज्जल-तोय-तुसार देन्तु ॥ ७ णं मेह-जाल णहयलें णिसण्ण ॥ ८

28

॥ घत्ता ॥

णरवइहिं विमाणारूढेंहिं

लिंदु लवण-समुद्दु किह। सिद्धेंहिं सिद्धालंड जैन्तेंहिं चडगइ-भव-संसारु जिह ॥ ९

<sup>8. 1</sup> A द्यालंड. 2 A सभासवत्तु. 3 A पिंडुरंड. 4 A पंडुरंड. 5 A तुरंड. 6 A पवत्त नारि-7 Ps सुणिमित्त, A सुणिमित्तइ. 8 Ps विद्देविणु. 9 A राह्वेण. 10 s सहं. Ps take this with the previous pada.

<sup>9. 1</sup> P रहसिद्वित, A °रसिययद्वित. 2 P 8 संचारिमु. 3 P 8 A °हर. 4 P 8 °माहु. 5 A बतु. 6 P B बहुंतड. 7 P B बुहुबुहंतु. 8 P B डबरे. 9 P B केडेहि, A क्लपहिं. 10 🛦 अंतपृहिं.

थोवन्तरें तहां सायरहां मज्हें विज्ञाहर सेउ-समुद्द वे वि 'मरु तुम्हहँ कुइउ कयन्तु अज्जु को पइसइ भीसणें जर्ठंण-जारें को सेस-फणा-मणि-रयणु छेइ पञ्चारिय सयल वि अमरिसेण अहां कुमुअ कुन्द सुणि मेहणाय दहिमुह माहिन्द महिन्द-राय [ {0 ]

वेलन्धर-पुरें तिर्थसहँ असज्झें ॥ १ थिय अग्गएँ दारुणु जुज्झु देवि॥ २ को सक्कइ सक्कहों हरेंवि रज्जु ॥ ३ को जीवइ दुक्कएँ पर्लंथ-कालें ॥ ४ को लक्कहें अहिमुंहु पज वि देइ'॥ ५ 'अहों किकिन्धाहिव अहों सुसेण ॥ ६ णल णील विराहिय पवण-जाय ॥ ७ अवर वि जें णरवर के वि आय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

लइ वलहों वलहों जइ सकहों कहिं लङ्का-उवरि पर्याणउ

'हेवाइय पीरकऍिहँ। सेर्ड-समुर्देहिँ धकऍिहँ'॥ ९

[ ११ ]

एत्थन्तरें जयसिरि-लाहवेण
" 'एए जे दणु दीसन्ति के वि
तं वयणु सुणेंवि पणिमय-सिरेण
सुग्गीवें पभणिउ रामचन्दु
दह्वयणहों केरड णांमु लेवि
आयहुँ पडिमहु ण को वि समेरें
" तं णिसुणेंवि रामहों हियड भिण्णु
पणिवाड करेण्यिण ते पयह

सुगीउ पपुच्छिउ राहवेण ॥ १
कसु केरा थिय पहरणइँ लेवि' ॥ २
पुणु पुणु थोत्तृग्गीरिय-गिरेण ॥ ३
'ऍहु सेउ भडारा ऍहु समुहु ॥ ४
पाइकाचारें थक वे वि ॥ ५
जइ दिन्ति जुज्झु णल-णील णवरें' ॥ ६
णिविसेण विहिंमि आएसु दिण्णु ॥ ७
रोमंश्च-उच्च-कंश्चुअ-विसदृ ॥ ८

॥ घता ॥

णलु धाइउ समुहु समुद्दहों गड गयहों महन्दु महन्दहों सेउँहें णीलु समावडिउ । जिह 'ओरीलेंवि अब्मिडिउ ॥ ९

<sup>10. 1</sup> PS तिश्वसहु, S तियसहु, A तिसहं. 2 PS जल्ले. 3 PS णिययं, P marginally 'पलयकाले' पाटे. 4 PA श्रहिमुहुं, S श्रहिमु. 5 PS सुणि. 6 P णत्वह के, S णत्वर जे. 7 A प्रयाणंड. 8 PS सेयं.

<sup>11. 1</sup> A के. २ P S णाउ. 3 P S विहि वि, A विहिं मि. 4 P B रोवंच<sup>0</sup> 5 P B कंजुर् 6 P ओरालनि, S उरालनि, A ओरालिनि.

<sup>[</sup> १० ] १ गर्व नीताः, गृद्धि प्रापिताः. २ शत्रुजनैः.

<sup>[</sup> ११ ] १ गलगर्जनं ऋत्वा.

# [ १२ ]

ते भिडिय परोप्पर रणें रबद्द विण्णाणेंहिं करणेंहिं कररुहेहिं पहरन्ति धन्ति विष्फुरिय-वयण एत्थन्तरें रावण-किङ्करेण धाइय गज्जन्तिं पगुलुगुलन्ति एत्तहें वि णलेण विरुद्धएण आयामेंवि महिहर-विज्ञ मुक्क तं माया-सायरु दरमलेवि विज्ञाहर वेण्णि वि णल-समुद्द ॥ १ अण्णेहिँ असेसेंहिँ आउहेहिँ ॥ २ रत्तुप्पल-दल-सारिच्छ-णयण ॥ ३ मेल्लिय मयरहरी विज्ञ तेण ॥ ४ वेला-कलोलुलोलं देन्ति ॥ ५ समरङ्गणे जयसिरि-लुद्धएण ॥ ६ जलु सयलु वि पडिपूरन्ति दुक्क ॥ ७ विज्ञाहर-करणें उल्लेखेव ॥ ८

॥ घता ॥

णलु जप्परि 'डीणु समुद्दहों णीलु वि सेउंहें' सिर-कमलें। विहिं वेण्णि मि मण्ड घरेप्पिणु घिलय रामहों पय-जुअलें॥ ९

# [ १३]

सेरं-समुद्द वे वि जं आणिय तेहिं मिं पवरं पसाहेंवि कण्णाड सचसिरी कमलच्छि विसाला पञ्च वि कण्णांड देवि कुमारहों एक रयणि गय कह वि विद्याणाड साहणु पत्तु सुवेलु महीहरु धाइउ जिह गइन्दु ओरालेंवि भिडइ ण भिडइ रणङ्गेणं जावेंहिं णल-णीलेंहिं समाणु सम्माणिय ॥ १ तहों लक्खणहों स-हत्यें दिण्णेज ॥ २ अण्ण वि रयणचूल गुणमाला ॥ ३ थिय पाइक सीय-भत्तारहों ॥ ४ पुणु अरुणुग्गमें दिण्णु प्याणेज ॥ ५ तहिं मि सुवेलु णेवर विज्ञाहरु ॥ ६ मीसणु करें धणुहरु अप्फालेंवि ॥ ७ सेउ-सैमुहेंहिं वारिज तावेंहिं ॥ ८

॥ वता ॥

'एऍहिँ समाणु जुज्हींन्तहँ पडु पाऍहिँ राहवचन्दहें जेई पर-जणवऍ जम्पर्णंड । मं मारावहि अपर्णंड ॥ ९

<sup>12. 1</sup> P विसेसिह, s विसेसिह. 2 P s °संकास°. 3 A गर्जगुलुगुढंति. 4 P °लोलु, s °ल्लोलु. 5 P s सेयहो सिरि कमले.

<sup>13. 1</sup> P S सेय°. 2 P A तेहिं, S तेहि. 3 P S वि. 4 A परम. 5 A कण्णांड. 6 P S दिण्णांडं. 7 P S कण्णु. 8 A बिहाणांडं. 9 A प्रयाणांडं. 10 P S तहि वि, A तिहें मि. 11 P S णाड, A नवर. 12 P S सेयसमुदें. 13 P जुज्हांतहो, S जुज्हांतह. 14 P S जे. 15 A जंपणड. 16 P अन्याणड, A अप्याणंडं.

<sup>[</sup>१२] १ उडित्वा.

वलएवहों पर्णमिच ता सुवेलु णिसि एक वर्सेवि संचल्ल सेण्णु णं लीलप् जिण-समसरणु जाइ · थोवन्तरु वलु 'चिक्रमइ जाम आरामेंहिँ सीमेंहिं सरवरेंहिं पायार-वार-गोजर-घरेहिँ कामिणि-मन्दिरेंहिँ सुहावणेहिँ दीहिय-विहार-चेइय-हरेहिँ

> धय-णिवहु पवण-पडिकूलड णं लक्खण-रामागमर्णेण

जं दिद्ध लङ्क विज्ञाहरेहिं ईसरहु रणङ्गणें णिज्जिणेवि आवासिय भड पासेइयङ्ग खञ्चियइँ विमाणइँ वद्ध गोणी णाणाविह-विज्जाहर-सम् ह सहुँ वैम्भें रुद्दें केसवेण वि ति सुहड के वि पभणन्ति एव अण्णेकु भणइ 'भो भीरुं-चित्त

25

अणेक के वि णिय-भवणेंहिं समड कलतेंहिं सुह रमिंहै। आराहेंवि अक्रेंवि पुजेंवि

[ 88]

णं पढंम-जिणेहों सेयंस-धबलु ॥ १ णं पङ्कय-वणु 'धुवर्गाय-छण्णु ॥ २ पुणुरुत्तेंहिं देवागमणु णाइँ ॥ ३ लक्किज़इ ल्ड्राणयरि ताम ॥ ४ वहु-णन्दणवर्णेहिँ मणोहरेहिँ॥ ५ रह-'तिकं-चेंडकेंहिं र्चमरेहिं॥ ६ चडहर्देहिं टेर्ण्टंहिं आवणेहिं॥ ७ ध्रवन्तेहिं चिन्घेहिं दीहरेहिं ॥ ८ ॥ घता ॥

द्रत्थेहिँ विहावियउ। रामण्-मणु डोह्नावियच ॥ ९ [१५]

किउ इंसदीवें आवासु तेहिं।। १ 'णं थिय रिड-सिर्रे असि णि<del>र्वंखणेवि</del> ॥२ रह मेक्षिय उज्जोत्तिय तुरङ्ग ॥ ३ सण्णाह विमुक्तं स-कवय-तोण ॥ ४ णं इंसदीवें थिउ इंस-जू हु॥ ५ णं मुक्कु पयाणंड वासवेण ॥ ६ 'जुज्झेवर सुन्दरु अज्जु देव'॥ ७ उत्ताविष्ट्रिअउ काईँ मित्त'॥ ८ ॥ घत्ता ॥

जिणु पणमन्ति स इं भु ऍहिं॥ ९

सुन्दर - कण्डं समेचं ॥

<sup>14. 1</sup> A पणमिडं. 2 PS तो. 3 PS परम . 4 A जिणेंदहो. 5 P शुजनाय , 8 धुयगाय°. 6 s P सीमहिं (s है). 7 P तिकहिं, s तिकिहि, A तिक्का. 8 P टेंटेहिं, s टिंटिहि. 9 P S चामरेहिं (S है). 10 P S वि विहाविय (P. कि) ड.

<sup>15. 1</sup> P 8 °दीड. 2 P marginally, 8 णं थिड रिडसरवरे पहसरेबि. 3 P जिक्कावेबि. 4 P S वेज. 5 P S मुझ सकवय संतोज. 6 P S वम्हें. 7 P S मुझ. 8 A प्याजर, 9 P S भीर". 10 P S सर्थ. 11 P संमत्तं, S सम्मतं.

<sup>[</sup>१४] १ अमरा गायनाश्च. २ गच्छति. ३ मार्गः. ४ त्रिमार्गः, ५ चतुर्मार्गः, ६ रास-स्थानं ७ हृदृशोभाभिः. ८ अवलोकितः

<sup>[</sup> १५ ] १ तटे हट्टेभिः प्ररोहणश्व (?)



### GLOSSARY.

Abbreviations. abs.-absolutive. agent.-agentive. Bh.-Bhavisattakaha. caus.—causative. D.—Deśinamamala. den.—denominative. dial.—dialectal. enl. enla ged. f. feminine gender. fut. future. gl. doss in Ms. P. G. Gujarati. H .- Hindi. Ho .- Homacandra's Prakrit Grammar. Hp .- Harivamsapurana edited by L. Alsdorf. Hp. gl.- gloss in Hp. imper.-imperative. indef .- indefinite pronoun. inf .- infinitive of purpose. m.-masculine gender. M.-Marathi. Mp.-Mahāpurāņa of Puspadanta. MW.-Monier William's Sanskrit-English Dictionary. n.—neuter gender. nom. prop.—nomen proprinm. opt.—optative. part.—participle. pass.—passive. Pischel—Grammatik. pl. plural. p. p.-preterite participle. pres,-present. pret,-preterite. PSM.-Pāiasaddamahannavo. quali,—qualifying. s.-singular. s. v.—sub verbe. Sk.— Sanskrit. w. r. t .- with reference to. I -Index of the First Volume of the ] phonetic equivalent or Paumacariu. - doubtful in form or sense. [ phonetically akin.? ( )—Sense-equivalent. "—Compounded. "—reconstructed. /-root.

Though a in Apabhrams'a is a glide and not a full consonant, and as such its place in the alphabetical order should be between vowels and consonants, following the general practice it has been considered here as identical with the consonant q. This is a departure from the order adopted in the first volume.

**महय** 34 11 7, 36 2 8 भागत ( cf. अइ "महिय ( f. ) 37 1 [आव्य enl. ] पूर्ण, युक्त. 'come' PRM ). अखेवें 21 5 5 [अक्षेमेन ] कालक्षेपं विना, शीग्रम्. भगगलय 21 11 9 अधिक. **अमिमय 34** 13 3 [ अप्रिम enl. ] gl. स्प-मुद्गादि. ( cf. a. अगमाणुं ). **अक्रुत्थलय 45 15 14, 46 1, 49 9 10** ( D. 131 সক্রমেন; Persian angushtai) अञ्चलीयक ( cf. G. अङ्गठी ). **পাছি** 36 14 8 अहि. **भविषय** 32 8 2 [ अर्चेना enl. ] पूजा. अवन्तन्त° 26 18 8 ? gl. अत्यन्त-रक्त. अवस्था 24 2 6 अल्पद्भत ( cf. G. अवंभो ). अच्छन्त 26 2 4 म्रियमाण ( see I ). **अविक्रड** 29 7 7 स्थितम् i. e. स्थितिः. **मजोएवि** (?) 49 19 9 ? **अधिय** 29 5 1 अर्थित. **अस्यणा 37 7 2 पुंथली, असती (** D. 1 18 ). was 51 13 2 crossways (with अङ्ग of. G. आहं 'across'). **ंशड्डोहिय°** (v. l. ॰उड्डोहिय) 31 3 3 आवी-लन muddling ( see I आहोह ).

स० प० च० ३७

क्षणिद्रिय 53 5 3 अ-नष्ट [ cf. I जिड्डव ]. **अगुगन्त** 30 7 2 अनुनयत्. अणुपच्छप् 26 1 4 पथात्. अणुपिकाम 33 14 3 अवरा. **अगुड्भड** 40 7 11 [अनुद्भट ] अनुद्धत. अणुवाहण 23 3 3 [ for अणुवाणह ] अनु-पानत्क. अन्योऽन्यम्. भण्णोण्ण 22 5 5 अन्यान्य. **असावण** 24 4 10 आतापन. अत्यक्ष्यं 32 14 9 immediately. **अत्थन्तय** 25 20 3, 41 1 1, 49 15 2 मृत ( cf. I अच्छन्तय ). अद्भरति 26 4 10 अर्धरात्र ( c. अधरात ). **महोमदि** 26 3 6, अद्धोवदि 43 6 2 अर्घार्थ half to half. (cf. G. अरघोअरघ; РВМ अद्वेअद् ). अन्तर-वर 31 12 7 अन्तर-पट cross curtain. अन्द्य 41 17 5 दर्पण ? (cf. अहाअ D. 1 14, Telugu अस्म ).

**√ अन्दोल** [ आन्दोल् ] swing; pres. 3. s. अन्दोलइ 26 7 8. जन्भल्य 34 2 6 (Hc. 2 173) अन्य ( a. आंधळो ). **अपूर** 41 2 7 अपूर्ण ( a. अपूर्ह ). √ **अप्पाह**=सम्+दिश् ( не. 4 180 ) -pres 3. s. अप्पाहड़ 56 3 9 gl.incorrectly वाञ्छति आढवति (=आरभने) वाः pret. part. अप्पाहिय 49 5 10. भप्याणु 23 5 2, 26 18 1 आत्मानम्. **अप्यूण** 22 3 9, 26 2 8 स्त्रयम्. √ अप्फाल=कथ् (cf. उपाल Hc. 4 2; उप्हाल Hc. 2 174; अप्हालिय I) -pres. 2. s. अप्पालिह 55 2 7; pres. 3. s. अप्पालइ 29 8 7. **° भडभइय** 24 12 6 corrupt for अन्महिय =अभ्यधिक ? अब्भिपिसाय 28 11 3 [अभ्रिपशाच] राहु (D. 142). **बब्धि 26 5 5, 36 2 8 अम्य**धिक. अविभाद 46 5 1 encounter. **°अमयवाह्** 25 13 8 [ अमृतवाह ] चन्द्र. अमियतणु 27 10 6 [ अमृततनु ] चन्द्र. अम्माहीरय 24 13 8 lullaby. **अयं**गम 22 1 8 ? **जरहट** 31 6 8 अरघट्ट. **महविय** 21 5 8, 21 13 3 दत्त. gl. समर्पित. **अवस्त (**?) 42 1 2 चिन्ता (?). **√ भवडम्भ** 40 14 2 अव+लम्ब् -pres. 1. s. अवठम्भमि 40 14 2. **अवणीय** 55 12 5 ? **अव्य**ज्जिय 39 1 1, 47 4 1 हप् (cf. अवयज्झ=हभू нс. 4 181 ). **अवलोय** 30 7 9 [ अवलोक ] अवलोकन. **√ णवलोव** [ अव+लोक् ] -pres. 2. s. अवलोवहि 37 6 8. अवसवण 35 4 5 अपराकुन ill-omened. **√ भवहेर**=अवधीर -abs. अवहेरोंने 28 11 9 **अवहेरि**  $42 \ 6 \ 1$  अवधीरणा ( see I ).

**मविभण्ड** 34 5 8 [अ-वितृष्ण ] g]. अतृप्त. **अवि**ओल 49 13 7, 49 **1**9 6 अ-सिन ( see I ). असक 51 7 1 [अ-शङ्क] निर्भय? भसनाह 21 10 6, 35 3 6 [असद्प्राह] अतिनिर्बन्ध ( PSM ). **असण-वेल** 25 11 6 अशन-वेला. **असणि** 23 6 9 (f. ?) अशनि. **असराल 3**5 14 3, 42 5 5 बहुल ( see **1** ). **मसीसा** 28 12 3 आशिस्. अहिबित्त 31 10 1 अधिक्षिप्त. **भहिवन्द्रण** 26 1 6 अमिवन्दना. **अहि** 36 14 6 ऑह. **भाइ**न्द्रय 35 4 9 [ आविद्ध ] fasten (as an ornament) **भाउद्ध** 31 14 7 आयुध. **भाउलिहुय** 29 3 2 आकुलीभूत. **भाउरइ** 29 3 2 आपूर्वते. √ आडोह muddle -pres. 3. s.आडोहइ ( v. l. आड्रोहइ ) 26 7 1 भागती 35 9 7 [ आज्ञप्ति ] आज्ञा. **भाण-विड्छय** 24-11 3, 25 1 3, 26 2 9 आज्ञा-पालक. **भाणा-विहेय** 22 9 7 आज्ञाविधेय. आयहिय 27 3 7 gl. पीडित ( cf. आयहिया restlessness, আজা disease-PSM ) √ आरोक=नि+रुध् stop, obstruct. ( cf. G. रोकवुं ) -pres. 3. s. आरोकइ 53 6 7. भारुण-सम्भ 25 15 10 आलानस्तम्म. °मालिस् 22 8 2 gl. आलिङ्गित. **मालीढय** 26 9 9 ? **जावह** 35 11 2 आपद्. मावग्गी 21 8 1 completely one's own, gl. खाधीन, समस्त-कण्टक-रहित. भावजिय 29 1 1 [ आवर्जित ] दृष्ट. √ भावह=विलयं प्राप् disappear ( PSM ) -pres. 3 s. आवहद; pret. part.

आवर् 29 9 9 विलीन, नष्ट;

-caus. pret. part. आवश्य 50 8 10 caused to disappear (cf. I आवश्य 17 3 4 and pres. part. enl. आवश्च्य 17 3 4; the meaning of आवश् there is to be revised). आवाह 31 6 7 gl. इक्षुवाटी sugarcane plantation.

**√ आसङ्च=आ**+श्रि.

-pres. 1. s. आसङ्घमि 40 14 2. जासङ्घमि 21 6 2 (f.) आशंसा (PSM).

भासाइय 44 9 4 आसादिन, प्राप्त.

**आह्यण** 41 15 9 आहव ( see I ).

**भाहर-जाहर** 52 9 9 गमनागमन ?

आहाणय 43 6 9, °44 12 1 [ आभाणक ] illustrative anecdote.

षाहिन्दोलन 41 1 4 प्रक्षोभक.

बाहिन्दोलित 25 18 12 प्रक्षोभित.

बाहुट 40 18 10 अर्धचतुर्थ (cf. a. ऊँठ, ऊँठुँ).

भाहेडच 27 3 1 आखेट (enl.) hunting.

**इ** 38 19 3 वि.

**"इह** 33 6 4 [इष्टा] इष्टका ( G. ईट ).

इहाल 25 7 3, 26 1 5 इप्रकामय.

**इम्द-दिस**  $24\ 14\ 9\ [$  इन्द्र-दिशा ] पूर्व-दिशा.

इन्द्वह 38 14 8 इन्द्रमह ( see I ).

**√ इंसाम**=ईर्घ्य bear ill-will. -abs. ईसाऍव 55 10 7.

√ ई€ wish;

-pres. 2. s. इंडहि.

√ उक्कण्ड (for उक्कण्ड ? cf. PSM उक्कि डिअ=खण्डित) खण्ड् (?): -pres. 3. s. उक्कण्डइ 37 14 9 (gl.

-pres. 3. s. उक्कण्डइ 37 14 9 (gl. renders it as पति which is not satisfactory).

**°उक्कोयण-गारय** 41 10 3 [उत्कोपन-कार enl.] उद्दीपक.

√ उक्कोब [ उत्कोपय् ] उद्दीपय्.
-pres. 3. s. उक्कोवइ 36 11 9 gl.
उत्पादयति.

√ उक्लम्ब attack (see below); -abs. उक्लम्बेंबि 25 19 7 (gl incorrectely भूता).

उक्लन्ध 30 1 5, 55 10 5 आक्रमण attack (see also 10 9 6, 11 13 5; cf. उक्लन्द and ओक्लन्द=अवस्कन्द. 'siege' 'attack' r s m ).

उक्लय 21 8 7 उद्गत.

उक्लर 24 12 5 उल्लाल attack

√ **उग्गाम** raise ( G. उगामबुं ); -pres 3. s. उग्गामइ 25 14 8; pret part. उग्गामिय 25 17 3.

°उनगाबिर 48 8 2 [ उद्गमक ] raising. उत्थात ( see I उनगीरिय ). उन्धवियय ( v. l. अन्धवियय ) 49 11 6 पूर्ण ( उन्धव Hc. 4 169, अन्धव Hc. 4 69=पूर्य ).

उच्चलिय 24 11 1, 26 9 4, 30 1 उच्चलित started, marched.

उचाइय 25 11 2 made to carry.

उचिट्ठ 33 11 5 [ उच्छिष्ट ] stale.

उच्छ<sup>?</sup> 26 17 2 इक्षु.

उच्छाइ 31 16 8 [उत्साह] sort of festive songs in the utsaha metre.

उज्जोत्तिय 56 15 3 [उद्योकित] unharnessed.

°डजोव 35 2 8 उद्योत.

**रुज्यर** 34 10 6 निर्धर (see I).

**उद्द** 25 10 8 उड्ड.

उद्वस्त 21 5 9, 49 5 7, enl. उद्वस्त 25 20 7, 46 6 6, 54 10 9, 54 12 10 नियन्त्रित subdued, subjected. (see उद्धस्य 7 11 9 and ओद्वस्य 17 17 4 where the meaning is to be revised).

चड्ड (or उद्धाद्ध ? cf. उल्लंडिश=प्रलुटित, विरेचित) get pierced (?) -pres. 2. s. उड्डाहि (उद्दाद्ध ?) 38 8 7; pres. part. उड्डन्त (उद्दाद्ध न्तई) 23 11 4. उण्हिलिक 28 3 6 (1) made to exh- उग्मिनिस 33 3 9 [जन्मार्ग-१६मन्] विपयale fumes ? (2). বল্পান্থন. खण्डाख्य 24 1, 24 4 10, 28 12 5 [उष्णकाल enl.] summer [G. उनाळो े. **उत्तर-सक्ति 53 2 3 ?** उत्तार 33 12 9 तरणोपाय. उत्तावलिय 36 15 2 त्वरणशीला (G. उतावळी). उत्ताविक्टू अय 56 15 8 त्वरायुक्त in a hurry. √ उत्थर= आ+क्रम् (see I) -pres. 3. s. जत्यरइ 30 6 9; 3. pl. जत्थरन्ति 43 15 7; inf. जत्थरहुँ 48 6 5; pret. part. उत्यक्ति 29 4 1. **் கமு** இ 31 3 2 jump. ॰उत्पक्षिय 30 4 7 jumped. ेडरन्तर 26 19 4 having projecting teeth. उद्सिय 26 13 8, °34 10 3, 41 9 7 पुलकित (cf. उद्वासिय D. 1115 and उद्धोस=पुलकोद्गम; Hemacandra gives उद्भित as the Sk. original; Apte has उद्भाग horripilation; all probably go dack to उद्+हष्य्). **ेडव्यहिय** 26 11 3, 30 4 6 (पङ्क )लिप्त. उप्परन्तें ( v. ]. उप्परंति; उपरत्तें ). 44 12 6 in the end ? (cf. a. H. उपरांत moreover). **°रुपाड** 33 7 3 [ उत्पाट ] उत्मूलन. **√ उपारू** fly (१) \_abs. उप्पोलॅंबि 52 5 3. **'क्योल**' 31 2 1 संघात (see I) √ उपोक्स [उद्+प्रेक्ष] glance above ...pres. 1. s. उप्पेक्खमि. gl. सर्घ पश्यामि. उद्भर 31 6 10, 40 2 3 उद्भर formidable

**°उब्भन्ती** 29 5 7 उद्श्रान्ता.

रूसम्सी 29 5 7 उद्यमाना.

डमभा 21 7 8 उन्मार्ग.

√ उम्मह [ उन्मथ्=नाशय् ] त्यज् -pres. 3. s. उम्महइ 34 8 8. उम्मायण° 27 3 6 [ उन्मादन ] one of cupids arrows. उम्माह्य 27 15 1, 31 1, 38 5 1 [ उन्माथ  $\epsilon nl.$  ] विरहोत्कण्ठा (  $\sec I$  ) उस्माहिजन्तय 24 1 1 being made to yearn in separation. उम्मि**छ** 32 6 9 (=उन्मीलित) उदित; f. उम्मिल्लिय 49 7 10. उम्मूढ्य 44 4 3 [ उद्+मूढ़ enl.] नष्टमोह. उम्मेह 25 14 7, 39 10 7, 43 1 9, 56 5 4 enl. उम्मेह्रय 49 5 9 [ उद्+ मेण्ठ ] हस्तीपक-रहित. उम्बर-भवणु (v. l. यज वर-भवणु, उवर-भवणु) 36 11 6? **उरगमण** 21 6 9, 27 10 6 डरग. √ **उछल** 56 12 8 उन्+प्छ ( a. **उ**लळवुं ). –abs. ਚਲ਼ਲੇਵਿ 56 12 3. ्उड़ोल 26 8 2, 31 3 5 heaving, undulating; 24 2 5 कोलाहल. √ उल्हाब extinguish (ा. ओलबबुँ, होलवर्ष ); -pres. 3. s. उल्हावइ 24 1 6. उवयासिय 35 2 6 आलिजित ! (cf. अवया-सिय=आलिकित PSM ). **ेडवबस** 30 10 9 उपवास. उवसोह° 25 5 3 [उपशोमा] adornment? उवहाणय 24 1 10 उपधान enl. 'pillow', gl गन्दुकम् (१). √ उच्चड=उत्+पत्. -pres. 3. s. उन्बद्ध 29 9 5. ंडब्बरियय  $40\ 3\ 10$  अविशिष्ट (see  ${f I}$ उव्वरिय ). उच्चीरण° 47 4 5 विदारण, चूर्णन. 'उन्सुण्ण 40 17 7 उल्बण (D. 1 123); gl. टप्पर ( कर्ण ).

**राज्येक्सिय** (V. L. उप्पेक्सिय) 26 2 4 उपेक्षित.

বৰ্ণবাৰিষ 21 7 4 ভইছিল freed from siege.

√ उडवेड=इत dance, move quickly as in a dance.

-pres. 3. s. उन्वेहर 34 3 8, 42 10 7, 30 6 6; pret. part. उन्वेहिय 46 1 4; pass. pres. 3. s. उन्वेहिज 24 1 2.

उहु 26 12 6, 29 3 6, 32 2 4, 32 5 3, 4 yonder, that one. cf. ओह ( H. बह).

क्रणय 45 10 10 [ कन enl. ] gl. उत्सुक, निःसाधार

**डरूव° 55 1 15** एक enl.

एकल नीर 55 7 5 unaided hero (त. एकल नीर).

एकोवर 33 1 3 [ एकोदर ] सहोदर.

एक 37 13 3 एहि come.

पुत्त 30 5 2 इयत.

ण्तड 27 10 3, fem enl. एसडिय 30 8 7 इयत्.

एवड 34 3 9 एतावत् ( see I ).

एवं 35 6 4 एवम्.

**√ ओकर≃अ**व+तृ.

-abs. ओओरॅवि 33 1 6.

जोए 38 7 8 एते those जोकार 24 1 3.

**भोजसर** 31 3 7 निर्झर ( see उज्झर )

**जोहद्भ 46** 11 10 नियन्त्रित (sec उद्घद्धय).

**ओणह्य 29** 5 5 अवनत, gl. पतित (Mp. अधःपातित ).

**'जोमालिय** 25 7 6, 28 6 4, [ उपमालित ] विभूषित, शोमित; enl 'ओमालियय 36 3 4

भोमुष्डियय 27 3 7 जम्मूर्छित enl.

**ओरसिय° 27 4 6** उद्रसित.

**√ ओराक्ड**=गर्जे्

-abs. ओरॉलेंबि 38 9 5, 56 11 9, 56 13 7.

'बोरालि' 34 10 8, 37 14 5, 40 17 5 rumbling roar (cf. p 1 154 ओरही=दीर्घमधुरध्वनि and ओराली PMS)

मोलग्ग 25 3 10 सेवा.

**°भोवइय 24** 12 6 अवपतित ?

√ भोवक्क [from अप+वक] turn away face in di-like;

-imp. 2. s. ओवड्सहि.

√ ओवड [ अव+पत्] fall upon; -pres. 3. s. ओवडड 53 1 7; gl. renders vaguely as आगच्छति; pret. part. ओवडिय 23 11 5 gl. निपतित.

√ ओह्ह [अप+घट्ट] push back;

-pres 1. a. ओहट्टमि 49 2 6. ओहट्ट 42 11 8 diminished (cf. ओहट्ट нс. 4 419; a ओट ebb).

ओहर° 23 13 9 जलचर-विशेष.

ओहावण° 37 8 5 [ अवभावना ] परिभव.

भोहु 40 18 1 that one cf. उहु (н. वह).

भोहुह्यि  $26\ 12\ 1,31\ 1\ 9$  म्लान (  $\sec I$  )

कड्केय 48 13 6 [कपिकेत ] कपिश्चज.

कइंद्ध<sup>°</sup> 46 9 1 [for कइद्धय !] कपिध्वज !

कहवार 35 8 9 स्तुतिपाठ panegyric; gl. wrongly guesses the meaning as

् कृतादर ( Old G, कह्वार ). कह्द° 35 1 53. 37 15 4 ( cor

कक्कद° 35 1 53, 37 15 4, (corrupt for कक्खड?) कर्कश (qual. केश).

°कक्करण 26 14 5 कर्भटक the sign cancer.

ककर 24 3 9 कर्कर ( H. कंकड, G. कांकरो ). क-का 27 15 5 the syllables क and का.

'कद्वाल 27 4 9, 44 15 6 gl. वर्षायल.

कचोर° 50 11 9 dried and fried pickles (cf. Bh. कचरा, a. कावरी).

क 🗷 22 10 8 काच.

क्वोल 25 11 3 bowl.

**कब्** 26 11 6 कब्रुक.

**°कडत्तम 45 1**2 14 क्षीणत्व ? (कड=क्षीण D. 2 51).

**°कदमहण** 36 5 3, 40 7 4, 41 1 6, 46 9 2, 48 8 9, 55 6 2 विनाश, विध्वंस: 37 13 1 विनाशक.

°कडयडन्त 51 1 6 (ono.) eracking (G. कडकडतुं).

**कविलय** 46 5 6 कटिवस्र (D. 2 52).

कडुवाबिय 25 15 7, 25 17 10, 29 9 7 प्रहत, पीडित, पराभूत (quali, 'forces;' see I).

√ **कडकडकड** (intensive of कड=कथ) boil intensely.

-pres. 3. pl. कडकडकडिन्त 27 5 6.

कड़ाकड़ि 52 9 5 [क्लोकिंप] fight involving mutual tugging and pulling.

कणिक (f.) 45 12 4 dough. (cf. कणिका, कणिका D. 137; G. कणक, कणेक). कण्डाकण्डि 52 9 3 [काण्डाकाण्डि ] a fight

employing arrows.

कण्णारय 43 6 11 [from कर्ण+आर] goad or goader.

कण्णारियय 27 10 1 (enl.) goaded. कण्णावत्तक 26 11 7 कर्णावर्तवत.

कहिड 29 2 6 when ? gl. कस्मिन् दिवसे (cf. G. कही some day).

कदिवसु 45 7 10 some day.

कन्दिवसु 47 3 5 some day.

कप्पइ 26 8 5 is cut.

°कप्परिष 39 6 9, 39 7 7 दारित ( D. 2 20 ); gl. विदारित, once विध्वस्यते; 40 2 10 कृत.

**किप्पय** 39 7 5 कृत ( see I कप्प ).

कप्युरिस 39 4 8 कापुरुष.

कयार 54 11 1 तृणाद्युत्कर refuse (D. 2 11).

करन्विय 26 6 7 [ करन्बित ] मिथित.

करुष 27 15 6, 36 1 6 [कलाप] gl. मयूर. **कलियारय** 21 1 8, 21 10 1 [ कलिकारक ] कलह-कारक.

कळूरिय 45 12 4 (f.) कान्द्रविकी, gl. अज-पाक-स्त्री (cf. कुळ्ळरिअ≔कान्द्रविक D. 2 41), कळोळावन्त 56 8 6 कळोळवत्.

कसण 26 1°, °27 8 2 कृष्ण black.

कहकह° 28 12 1 (ono.) sound of laughter.

कहकदन्ति 32 9 8 (ono.) laughing noisily.

कं 53 9 5 जलम्.

कं दिवसु 22 3 4, 38 19 3, 40 14 5 some day.

**कंसारू** 24 2 3, 29 11 **7** [कांस्याल] वाद्यविशेष.

काइं 34 1 1, 2, 4, 5, 6, 7 कि.प्.

काणीण 34 2 7 [ कानीन ] कुमारी पुत्र.

**कामिछ** 41 10 5 (f.) कामेच्छा(?)

°कायम्बरि 38 11 4 [कादम्बरी] मदिरा.

**कायर** 32 2 7 कानर (  $\theta$ . कायर ).

कारावियय 30 11 7 (enl.) कारित.

काविट्टि 45 4 9 gl. वामचूर्ण.

कि (ज) 32 14 3, 4, 5, 6, 8, 36 9 4 कि (न).

किडिकिडिजन्त<sup>°</sup> 47 5 1 (ono.) emitting rattling sound (as of dry bones) (cf. किडिकिडिया PSM.)

किम 28 12 5 किम् (cf. किमा Hc. 3 69) किम्मा 28 8 1 किंन.

√ किलकिल (ono.) scream with joy, chuckle कलरवं ऋ (cf. c. किल-किलाट shout of joy)

-pres. 3 pl. किलकिलन्ति 32 3 9, 32 9 8; pres. part. किलकिलन्ति 29 5 9; pret. part. किलकिलिय 33 13 9.

**°किलिबिण्डि°** 23 11 5, 46 4 3, °किलि बिण्डिय 40 7 5 ?

°िकसलय 27 15 5 बिशु ?

कीसा 28 12 3 कीहशम्.

**इडीरय** 22 6 4 [ इटीरक ] gl. तृणगृह. **इन्द्रक**-वयण 25 10 7 ?

कुण्ट 34 2 6 hunch-back (cf. a. कोंटियो).

कु-मारि 31 5 7 [कु-मारी] gl. पृथिव्यां मृत्यु. कुम्सुण्णय 26 10 3 gl. कूमींचन.

कुरुड 25 18 7, 26 18 8, 27 13 8, 38 17 10, 40 2 3, 47 5 9. कूर (D. 2 63). (cf. a. करडुं harsh). कुरुष 23 1 6 कुलक.

· **্রিক্তয়ক** (on), ) caw (cf. a. কক্তকন্তন্ত্র).

-pres. 3. s. कुलगुलइ 56 8 6.

**कुसुमाल** 25 3 2 चोर.

√ **कृह**=कुथ् rot ( u. कोहवुं )

-pres. 3. pl. बुहन्ति 33 7 9.

कुहिण 38 10 5, 38 12 8 मार्ग (see I). कुहेडच 54 11 4? (The meanings चमत्कार उपजानेवाला मन्त्र-तन्त्रादि ज्ञान or वक्रोक्तिविशेष, आभाणक given in PSM., though inapplicable here, vaguely point the direction). °कूर° 25 11 7 ओदन.

क्तार 23 4 11, 37 3 9, 37 4 1, 38 13 2, 42 3 7, enl. क्वारय 40 18 3 urgent call for help in extreme distress.

के**इय** 53 9 7 केका, gl. शब्दित.

केसडय 21 1 कियत.

केसिय 21 11 9 कियत्.

केसाकेसि 52 9 4 केशाकेशि.

कोइवारू 51 12 7 नगररक्षक (त. कोटवाळ). कोडु 36 11 7 (corrupt for कोडु ?) कीतुकम्.

कोड्डावणय 36 1, (f.) कोड्डावणिय 29 5 9 कौतुकोत्पादक (see I).

कोमाणय 25 19 9, 40 14 10 म्लान (ef. कुम्मण D. 2 40).

कोवण्ड<sup>3</sup> 29 1, 32 2 11 कोदण्ड.

कों बि 25 15 7, 44 14 2 कोऽपि.

°िक्स 46 6 2 कृत.

√ खन्न hesitate (cf. a. खंचातुं) -imper. 2. s. सम्रहि.

√ खज ( passive of√ ख ) be eaten -fut. 1. pl. खजेसहुँ 32 6 6. खह 39 6 6 खहा.

°खहावण्ण 50 11 11 sort of curry of sour taste (cf. खह≔तीमन D. 2 67; a. खाई, н खहा sour).

खडक °31 3 6°, 43 17 6 rock; gl. पर्वत ( ७. खडक ).

खडहड 23 1 7 छन्दोविशेष.

°खणखणाकार° 46 4 3 (ono.) rattling (of swords).

°खण्ड-पयार 25 11 3 (खण्ड-प्रकार) मिष्टान-भेद.

खण्डय 52 1 6 खड़ enl. ( a. सांडुं ).

खण्डसोछ° 50 11 2 sort of sweet prepared with sugar (सोह=पक) cf. गुडसोह.

खद्ध 34 8 2 खादित ( see I खद्ध्य ). खन्ध्य 23 1 6 [ स्कन्धक ] छन्दोविशेष. खरुखरुखरुनित 31 3 6 gurgling (cf. a. खरुखरुती).

√ खब (क्षपय्) destroy (karmas) -pres. 3. pl. खबन्ति 30 10 9.

खाइय° 23 9 9, 28 5 3 [खातिका; D. 2 73 ] परिखा (G. खाई).

लिलिहिल्न 40 16 5 (ono.) neighing.

सीलिय 25 17 8 कीलित pinned down. सुजय° 26 4 8 दुःज enl.

√ खुण्ट=त्रोट्य ( cf. खुट нс. 4 116 ) -abs. खुण्टेंबि 40 9 11

√ खुड=त्रोटम् [ нс. 4 116 ]

-abs. खुँडेंबि 40 10 5;

-pres. part. खडन्त 41 7 6; pret. part. खडिय 36 4 8; agentive °खड 44 13 9 बिनाशक.

ख़ुत्त 33 11 7 निमम (see I).

खुप्पन्त 23 6 7, 25 4 4, °40 16 7°, enl खुप्पन्तय 30 8 9, fem. खुप्पन्ती 23 6 7 मजत (see I खुप्प).

खेड 31 16 7 (काल)क्षेपः

खेडू 30 4 1 खेल, क्रीडा.

॰सेरि 40 16 3 क्षोम uneasiness, anxiiety ( see I ).

गङ्गाहिसेय 43 9 6 [गङ्गाभिषेक] शङ्कर.

गञ्जोिह्मय<sup>9</sup> 26 1 1 पुलकित.

°गणियारि° 26 13 8 करिणी.

गण्ण 27 2 9, 42 7 8. (m.) गणना.

गन्तय 29 11 9 (enl.) गायत्.

गन्धव 25 18 8, 27 1 6, 53 3 8 गन्धवं. गन्धोवय 22 1 2, 22 2 6 गन्धोदक.

**°गडिभण** 25 2 4 गर्भवत्.

गिन्यमु 27 14 9 गत्वा.

गयासणि 25 14 8, 43 16 1 [गदाशिन] f. गदा (cf. वजासिण, सरासिण).

गह्रवत्तणय 34 4 9 (enl.) गुरूव.

गरूवय 55 1 गुरुक enl.

**"गहर"** 29 2 9 ?

√ गलगज [ गल+गर्ज ] grunt;
-abs. गलगर्जेव 25 12 9; pres. part, गलगजन्त.

<sup>°</sup>गलस्य 51 5 2 क्षेपक, विनाशक.

गलस्थण 48 7 7 झेपण (गलस्थिअ=क्षिप्त D. 287).

गलचल्लण 41 1 5 क्षेपण (cf. गलस्थलिअ= क्षिप्त D. 2 87).

गिळिण्णय 44 1 9 कण्ठाभरणविशेष?

गह-कल्लोल 27 10 6 [प्रह-वैरिन्] राहु (see I).

गहवड् 25 1 2 [गृहपित] गृहस्थ, gl. कुटुम्बिन, गिहर 27 4 6 गसीर.

°गायण 30 3 4, 30 5 2 [गायन ] गायक. गायती 23 6 4 गायत्री, gl. गावित्री (ef. G. गवतरी cow).

ंगुड? 40 6 10 कवचविशेष ( PSM ).

°गुडसोड़ 50 11 12 (गुड+सोड=पक) sort of sweet prepared with gul (molasses). cf. खण्डसोड़.

°गुप्पन्त° 46 4 3, f. °गुप्पन्ती 23 6 7 व्याकुल ( p. 2 102 ).

गुमुगुमुगुमन्त 40 16 6, 51 1 5 (ono.) humming.

गुलगुलम्त 26 13 1, 37 14 4 (ono.) grunting (elephants).

गुलियास्य 50 11 14 मधुरतर (comp. en¹. of गुलिय from गुल=गुड; ef a. गळ्यं sweet).

√ गुलुग्गुल ( onom.) grunt.

-pres. 3. pl. गुलुगुलन्ति 32 3 7.

गुहिल 27 14 9 गहन.

गेमादु (v. l. गेगेगेद, गिगिद्दिग) 56 1 11 (one.) sort of rythmic sound (of beating drums).

°गेजा 56 5 1, °गेजा° 26 13 3 प्रैवेयक (cf. गेजल p. 2 94).

**°गेण्हण° 2**5 17 3 प्रहण.

मो° 26 10 10 नेत्र.

गोण 56 15 4 गी.

गोन्दरू 24 2 2, 24 2 6, 40 17 3 hubbub and confusion; 40 7 3 confused mass; 26 5 8 gl. दुरत-व्यापारसंग्राम.

गोपय 49 2 4 गोष्पद.

॰गोरू॰ 27 14 5 f. गो (गोला p. 2 104). ॰गोव 34 11 2 गो enl.

गोसीर<sup>°</sup> 34 12 9 [गोशिरस्; or corrupt for गोसीस=गोशीर्ष ] चन्दनविशेष.

गोइ 29 5 8 जार ( PSM ).

घर्ष 28 8 4, 31 5 9, 34 4 5, 34 5 3, 6, 8, 9, 34 7 4, 34 8 8, 85 6 2, 38 9 7, 52 3 10, 54 5 8 expletive particle; gl. once 'शीघ्रवाची' इति देशीनाममालायाम्; elsewhere साप्र-तम्.

घग्धर 46 1 3 शुद्रघण्टिका ( see I ). घड़ल 45 7 8? कलह and मोह recorded in PSM, are inapplicable. Some meaning like 'desert' 'parched land' may suit. घणाघणि 52 9 4 घनयुद्ध a fight using large hammers. बरवार 24 12 8 [ गृहद्वार ] household property ( a. घरबार ). घरासउ 22 11 3 गृहाश्रमम्. घवघवघवन्ति 31 3 5 roaring (river stream). घवघवन्त<sup>°</sup> 46 1 3 tinkling. **° भारणिय** 21 8 9 inducing toxic coma. िकिण 32 6 3, 39 7 6, 54 11 3 (at all the three places compounded with °विट्टल ) ? चिणिहिणन्त 39 6 9 (onom.) humm-**ेचिप्पन्त** 37 3 4 (corrupt for थिपन्त?) विगलत् ( cf. थिप्प=वि+गल् Hc. 4 175) **ंवियक्त** 50 11 6 [ घृतपूर ] मिष्टान-विशेष ( a. घेवर ). √ घिव≕क्षिप्; -pres. 3. s. घिबइ 27 14 3. √ धुम्म≔घूर्ण ; -pres. 3. s. धुम्मइ 26 7 5. **बुम्मइय** 21 9 2 घूर्णित. °धुरमन्त° 24 2 2 (onom.) emitting the ghum sound (cf. चुमचुमय PSM). √ बुरुखुर (onom.) grunt (w. r. t. pigs ) ( ef. a. घुरकवं ) -pres. 3. pl. बुरुबुरन्ति 32 3 8. **°धुरुधुरुहरन्ति** 31 3 3 (onom.) repeatedly emitting ghurughuru sound; roaring. √्रञ्ज=घूर्ण : -pres. 3. s. घुलइ 26 7 6; abs.

घुळेप्पणु 38 17 7.

स॰ प॰ च॰ ३८

√ **बुसल≔मथ् (** но. 4 121 ); -pres. 3. s. घुसलइ 37 1 4. √ घोइ=पा drink (нс. 4 10): -pres. 1. s. घोट्टामे 38 6 3; pret. part. घोट्टिय 49 4 6. धि **46** 10 9 drinker. बोह 3863 gulp (cf. बुण्ट нс. 4 423; G. घूंट, घूंटडो ). घोण-विश्वय 46 5 7 विकतधोण with the nose turned away. <sup>'घोणस</sup> 32 5 10 [ गोनस ] सर्पविशेष. घोल 24 2 5 घूर्णन. चइतालय 24 6 1 चेत्यालय. **ेच उक्कय** 28 6 6 (1) चतुष्क square. (2) sort of decoration ( G. चोक); चडप्फलिय 39 8 7 [चतुष्फलिक ] having four parts or slices? **चउरङ्ग** 38 1 10 chess. चउरद्ध 24 14 9 अर्घचतुर्थ. **°चक**रु 26 10 7 [चऋल ] rounded. चक्करय 23 1 6 चक्रलक. °**चक्कहय** 24 1 3 from [चकाह्नय?] gl. चकवाक. चकार 34 3 7 ? चचर 56 14 6 [ चत्वर ] gl. रास-स्थान. चचरि 28 6 7, 38 11 4 वर्चरी. **°चञ्चरिय 4**0 16 6, 51 4 4 चञ्चरीक. °चिक 51 4 3 विलेपन. °चिकिय 40 2 7 विलिप्त. ंचित्रिक्य 34 10 4 विभूषित (cf. चिचकः= विभूषित D. 3 4). <sup>इ</sup> चडक 43 15 9, 43 17 8 विद्युत् (cf. Hc. 4 406) °च**ड़ण**° 51 9 5 मर्दन, चड्डिय 26 11 4 °चड्डियय 43 11 2 आरूढ. °चडिय 37 9 5, 53 8 5 पिष्ट, मृदित ( пс. 4 126, 185 ). चन्द 38 14 5 (?). चन्दिणय 33 11 6 चन्द्रिका. √ चप्प press, crush ( cf. चम्प );

-pres. i. s. चप्पमि 29 4 3, चप्पइ 21 3 6; abs. चप्पेवि 49 10 10; -agent. <sup>°</sup>चप्प 31 15 3 विनाशक. चप्पणय 21 1 10 crushing. . / चम्प crush ( cf. चप्प; g. चांपवुँ press.

्र **चम्प cru**sh ( cf. चप्प; व. चांपवुँ press, shampoo ).

-abs. चम्पेनि 30 8 4.

**चयारि** 21 4 8 चत्वार.

**°चरण** 37 4 3 भक्षण.

चलवलय 40 16 5 चम्नल (cf. चलवलण= चम्नलता rsm; c. चळवळ f. agitation)

**\*चिलिय 55 5 2 (for विलय ?** G. वळी) rafter ?

चाउद्दिसु 29 8 9 चातुर्दिशम्.

**ੰਬਾਤਲ**ੰ  $24\ 12\ 6$  ਜਾਵੁਲ (  $^{
m G}$ .  $^{
m H}$ . चावल ).

चामियर° 26 16 4 चामीकर.

चामीयर 26 15 1 चामीकर.

चाल 53 5 6 forty ?

चाहिय 46 8 6 दष्ट.

√ चिक्कम=चंक्रम् walk, move about -pres. 3. s. चिक्कमइ 56 14 4 (gl. गच्छति); pres. part. f. चिक्कमन्ति 29 4 8.

चिञ्चह्य 32 3 13 अलङ्कृत (चिंचअ=मण्डय् HC. 4 115).

चिन्तावण्ण 23 3 1 चिन्तापन

चिरिडिहिस 34 11 3, 'चिरिडिहिस 37 1 4 বিষ (चिरिडिहिस D. 3 14; छीहिडिभिस D. 3 30).

चिलिडिक 54 11 1; अग्रुचि—लित ? (cf. चिलिचिल=आर्द्र p. 3 12) enl. चिलिबिलय 39 6 2.

चिल्लिसावण 39 7 9, 55 1 6, enl. चिल्लिसावण 39 7 2, 54 4 7 जुगुप्सोत्पादक? "जुमुजुमुजुमन्त" 40 16 6 humming.

चुम्भल °46 4 6, °51 1 3° शेखर, अवतंस ( see I चुन्भल ).

चूबि 49 13 6 ?

√ चेय=झा.

-pres. 3. D. चेयइ 26 8 8.

चेयारि 51 9 8 four. चोक्ख 26 15 9 चोक्ष. चोज 23 8 5 आश्चर्य. °च्छद्द 41 5 9 (=अच्छड् ) is.

**°छडव°** 40 16 7 समृह्.

**छत्तरिय** 56 2 4 ? gl. विस्तारित, अन्तरित. **छप्पण्णय°** 30 4 5 विदग्ध; gl. छड्छ ( D. 3 24 ).

छाण 44 11 9 शकृत् ( G. छाण ).

**छाया पेक्खणय** 52 8 10 [ छाया-पेक्षणक ] छायानाटक, gl. इन्द्रजाल.

**छार**े 35 11 5 [ क्षार ] ashes.

° छारय 32 3 5 ऋक्ष bear; gl. wrongly रक्षा or छायारक ( D. 3 26 ).

**छाहि** 26 13 7 छाया.

°छित्तय 26 4 2 (enl.) स्पृष्ट.

डिन्दाडिन्दि 52 9 5 a fight involving on both sides piercing with weapons.

खुड 21 6 4, 40 15 10 यदि; 24 12 4, 25 2 11, 33 1 9, 44 4 9, 44 13 9 शीघ्रम्.

खुड खुड 24 8 5, 26 7 2, 27 13 4 49 10 2-4 कमेण; 31 1 1-4 ? छुड़ जें छुड़ जें 36 2 2 कमेण; छुड़ .....छुड़ 35 2 7 ?

खुकुच्छुलय 45 10 10 अधीर: gl शीघ्र.

°ख़ुह° 33 6 4 सुधा.

खुहालय 28 6 7 (1) सुधावत्, (2) खुधावत्, कृद 32 12 9 क्षिप्त.

°छेब 26 17 3 पर्यन्त, एकदेश (р. 3 38). °छोह 25 3 9, 48 5 3 [क्षोभ] आघात; loosing throw (in gambling)?

जइंड 40 4 7 यदा.

जड जड 25 16 10 यत्र यत्र.

जगडन्त 33 9 9, 39 10 7, enl. जगडन्तय 25 18 4 quarreling.

जचन्ध 27 12 4 जालन्ध.

ज**ৰ 2**9 1 4 (1) जड, (2) जटा.

जडहारिय 24 11 6 जटाधारिन् enl; जड-विनाशित ? जणेर 22 6 8 जनयितृ father.

जण्हुय 51 14 11 (fem.), जण्हुव°38 11 7 जानु (see जुण्ण-जोत्त I).

जमकरण 36 3 5 [यमकरण] मरण (see I). जम्पण 25 19 1 मुख.

जम्पण्य 49 3 10, 56 13 9 public gossip, slander.

जम्बू 38 10 6 जम्बुक.

जर-जजिरहोइ 33 6 8 जैराजर्जरीभवति.

जरह 24 7 2 जरठ 'aged', hence 'setting'.

√ রন্তরন্তরন্ত burn furiously (onom.) -pres. 3. pl. সকরন্তরন্তনি 27 5 7.

जरुजरुजरुजरुजरुज 28 2 5 (onom.) sound emitted by burning things.

जलह 22 5 5, 26 8 7 [जलाई] wet cloth.

जन्बेङ 37 13 3 at the time when, when,

जाईसर 35 2 1 [ जाति-स्मर ] remembering former existences (see PSM); 22 5 9 पूर्वभव-स्मरण.

जाएवय 38 16 7 गमन going (cf. c. ज्वुं).

जीवगाह 25 18 1, 30 6 9 जीवद्याह capture while alive.

जीवाड 22 3 6 ?

जु**न्मविय** 25 15 7 (was) fought with.

°जुबल 32 7 10 युगल.

जूबार  $42\ 10\ 5$  यूनकार (cf. G. जूआरी). जूरवणी  $41\ 4\ 4$  खेदियत्री.

जेंम-जेंम 25 3 10 either...or.

जेमन्त° 48 10 6 dinin<sub>2</sub>.

जेमणय 51 2 10 दक्षिण (न्कर) (G. जमणो). जेम्मइ (v. b. जिम्मइ) 21 2 2 [ जेम्यते ] भुज्यते.

जेवं 35 6 4 यथा.

जेवा 25 7 1 (pl.) like (a. जेवा). जोइसिय-चक्क 26 14 8 ज्योतिश्वक. जोकारिय 24 10 1, 40 4 3 hailed. "जोत्त 38 11 7 ? ( cf. जुण्ण-जोत्त I ).

जोह 39 10 6 [ योध ] gl. पुरुष (cf. the meaning 'सुभट' and 'पुरुष' given for गोह in PSM).

जें (after सो) 25 19 6 एव ( G. ज ).

√ शह=म+लप् prattle;

-pres. 2. s. झङ्गाह 52 2 3.

ैसड 27 1 2, 3 sudden onslaught, crash.

\*\*\*\* °25 15 7, 31 3 6°, °32 10 2°, °37 9 8 sudden rushing onslaught.

हाडसहस्रहरूत 28 2 7 (onom.) striking so as to produce jhada-jhada sounds.

√ झडप्प to eatch hold of ( a. झडपबुं snatch )

-pres; 3. s. झडप्पइ catches hold of (in attack), strikes; pret. part. °झडपिप्य 32 12 6 caught within (Bh.=आच्छित्र).

**झम्प** 37 4 8 झम्पा.

**शहारि** 26 14 3, 'झहरी' 24 2 4 झहरी.

ससर  $35\ 12\ 4$  आयुधविशेष. (  $\sec\ I$  ). झसारू  $32\ 3\ 1$  तट-युक्त ?

**क्षाण** 29 1 11 [ध्यान] (1) चिन्ता, (2) ध्यान.

झिन्दुअ ( v. i. झेन्दुअ ) 23 4 8 कन्दुक.

**द्याणिजाइ** 24 13 8 ध्वन्यते.

°द्धुम्त्रिर 46 1 7, 55 5 8 लम्बमान (cf. a. द्यूमचुं hang).

॰ झुम्बुइः 55 5 8 स्तवक (cf. G. झूमखं) or sort of chandelier (cf. G. झुमर) ?

°झुलुकिय° 46 5 7 ज्वलित (cf. झुलुक 'sudden flare-up' PSM).

सेन्द्रलिय 36 15 5 gl. पुंथली.

टका 25 15 5 संघट्टन or लता. "टक्कास्व 24 2 5 tinkling sound. "टक्कास्व 40 17 4 वाद्यविशेष.

पडमचरिड 300 टणटणन्त 46 1 2 (onom.) chiming. °zvz-a° 24 2 2 beating (tabor). ढांकवं ); टालिय 23 7 7 विनाशित. टिविङ 24 2 2 (fem.) sort of tabor. टेण्ट  $56\ 14\ 7\ (\mathrm{f.})$  द्युतस्थान  $(\mathrm{D.}\ 4\ 3)$ इडँइउँ 56 1 8 (onom.) sound of Damaru. °se? 25 6 8 battle cry. **ੰਵਜ਼ਾर**° 40 3 5 battle cry; gl. ਲੀਕਾ-गर्जित. **डह्नइ** 21 6 9 दशति ( cf. a. डंसवुं ). **°डमर** 22 4 5, rebellion 33 3 10. **°डमरकर**  $29\ 1$  भयकर. **डर** °27 2 3, 29 1 10 (1) [दर] भय ( G. H. डर ), (2) वृषभविशेष, gl वृषभ. **√ डस**=दंश ( ा. डसवुं ); -abs. इसेंबि 26 19 3. **डहइ** 21 6 9 दहति. **°डामर** 27 1, 29 1 भयकर ( see **1** ). डामरिय 33 9 9 revolter. **ভা**ল্ড 26 12 6, 29 4 6, যাৰা. डिण्डीर 23 13 7°, °27 4 4, 31 3 4° फेन. **°डि**म्भ° 23 13 5 शिशु. **°िंबिडिक्किय**  $34\ 10\ 4$  अलङ्कत,  $\mathbf{g}$ ी. अनुलिप्त

°िडिबिडिकिय 34 10 4 अलङ्कत, gl. अनुलिप्त ( cf. टिविडिकिय=अलङ्कृत PsM; टिविडिक= मण्ड He. 4 115; and meanings of चिचक ).

डीण 56 12 9 डीन.

°**डुम्भिय**े 23 13 5 gl. विदोलित i. e आन्दोलित.

° इहदुहन्ति° 31 3 3 emitting duhaduha sound while splashing.

 $\sqrt{\hat{\mathbf{s}}\mathbf{a}}$ =उद्+लङ्ग् ( PSM );

-pres. 3. pl. डेर्बान्त 25 6 5.

**° होय**° 46 10 7 दारुहस्त wooden laddle ( n. 4 11; g. डोयो ).

डोइन्त 26 5 11 swinging.

√ **डोह=**muddle (a, डोवुं mix in a liquid);

–abs. डोहें वि 26 11 3.

 $\sqrt{\epsilon_{\mathbf{s}}}$ =cover (cf. दक Hc. 4 21; G. ढांकहुं);

-abs. दक्केंबि 23 11 9; pret. part. enl. द्रह्मिय 33 6 4 आच्छादित.

ढड्डस 49 17 3, 55 10 3 धैर्य (cf. a. डाडस f.).

**ढण्डर**° 51 3 6 gl. पक्षिविशेष or राक्षस ( p. 4 16=पिशाच ).

ব্ৰহ্মান্ত্ৰহ্মি 52 9 2 fight at close quarters (from ব্ৰহ্ম approach, c. হুকন্তু).

देकार 24 13 3, 27 1 7, 32 10 2 bellowing.

डोइय 31 9 2 [डौकित] brought near. डोर 33 11 7 पशु ( a. डोर ).

णकुड 23 1 7 [ नर्कुट ] छन्दोविशेष.

णक्लच्छोडी 36 12 8 [नलच्छोटिका] crackling of fingers.

णह<sup>े</sup> 45 12 8 gl. (1) क्टबूत, (2) नूख.

णिंडय 33 11 3 व्याकुलीकृत.

**णिडक** 30 2 3 g). व्याध.

°णस्थ° 47 1 11 नासार्ज़ [ D. 4 17; cf a. नथ nose-ring ).

णन्दणवणिय 33 3 7 [ नन्दनवनिक ]; उद्यान-पाल; gl. वनपाल.

✓ णयणकडक्ख look at with a side glance [from नयन+कटाझ ]:
-pres. 3. s. णयणकडक्खइ 38 13 6; abs. णयणकडक्वेंबेंचे 37 7 7, pret. part. णयणकडक्वेंबंच 23 13 9, 26 11 2, 38 3 1; agent. °णयणकडक्वण

णयणामेलय 31 12 10 [नयन+आमेलक] दृष्टिमिलन.

**णवाही** 31 8 5 नवा ( a. नवली ).

**ंणाईं**त see पुर-णाइँत.

44 16 11.

**णाडय** 31 7 2 रज्जु ( a. नाडुं ).

णाडय 27 12 8 [नाटक] नर्तन.

णायड 31 2 5 न आयातः

णाव 37 9 2 नौ ( G. नाव ).

णाहिँ °54 6 3 न ( α. п. नाहिँ).

णिकिंड 30 1 निष्कृपः

√ णिक्खण=नि+खन् thrust deep; -abs. णिक्खणेवि 56 15 2.

**णिग्गय** 26 19 8 निर्गज.

णिघोस 23 2 1, 31 15 9 निर्घोष.

णिचन्दाइचय 23 5 8 निश्चनदादित्यक.

णिच्चय 47 4 2 (1) चूत-रहित, (2) चूचुक-रहित (चूअ=स्तनशिखा D. 3 18).

णिजनितय 35 13 5 [ निर्यम्त्रित ] नियन्त्रित. 'णिज्झरण 21 2 3 निर्झर.

णिज्झाइय 27 13 1 [निध्यात ] closely observed.

णिड्डिरिय °25 2 6°, 25 5 6°, 25 9 8°, °32 6 3°, 36 10 2°, °37 15 6° भयोत्पादक (usually quali. नयन).

**"णिणइ** 32 12 3 निनाद.

णित्त<sup>2</sup> 22 8 3 **?** gl. नत.

णित्तंसिय 25 6 5 ?

णित्तरङ्ग 26 19 8 निस्तुरङ्ग.

णिहरमलिय 50 9 3 परिमृदित.

णिन्द्रण 39 11 8 भार्या-रहित.

णिद्धाडिय 33 5 8 निस्सारित.

**णिप्पसर** 36 3 8 [ निष्प्रसर ] gl. निष्प्रताप?

णिप्फणालय 40 12 3 फणा-रहित.

णिप्करिसय 35 13 2 [ \*निप्परण enl.] gl. हक्ष ( cf. p. 4 37 णिप्करिस=निर्दय ).

णिमिय 33 10 6 स्थापित.

णिम्माइय 23 9 1 निर्मित ?

**√ंणियत्त**=निवर्तय् ;

-abs. णियत्तिवि 31 3 1.

णियमस्थ 36 10 9 gl. नियमस्थ.

**णिरञ्जण** 27 13 2 gl. (1)अलिजररिहत, (2) पाप-रिहत.

**पिरन्ध** 22 2 3 अखन्ध.

णिरारिड 48 13, निश्चितम्.

णिरिण 22 12 3 अनृण.

**णिरुम्भ**=नि+रुध् ;

-abs. णिस्में वि 28 4 4.

णिवदिय 36 6 8 चूर्णित (cf. विध्य-चूर्णित PSM, and G. वाटवुं-चूर्ण्).

√ **তিবহ** (from নিহ্+য়ন্? circular) fly over in a circle?

-pres. 3. s. णिब्बट्टइ 41 15 7.

√ णिब्बड 27 9 9 निस्+पद्, सिध्;

-pres. 3. s. णिव्यडइ 27 9 9, pret. part. enl. णिव्यडियय 53 4 2.

 $\sqrt{\,$ णिन्वाड=९elect ( м. णिवडणें );

-abs. णिव्वाडेवि 21 13 4.

णिब्बाहण 23 9 8 [ निर्वाहन ] वाहनरहित.

**ंणिव्वृह** 22 12 7, 23 1 10 कृतिनेबेहन, पारप्राप्त.

°णिसण्ड 41 16 8 समृह ?

°णिसाम 25 20 6, 26 1 8, 31 16 1 (=निःशामक) विनाशक.

**√णिसुम्भ**=नि+शुम्भ ;

-pres. 3. s. णिसुम्भइ 38 2 6; pret. part. णिसुम्भिय 25 15 5.

णिसेण 22 4 3, 33 8 9 [निःश्रेण] ladd-der ( cf. G. नीसरणी ).

√ णिहस=नि+गृष scrape:

-pass. pres. 3. s. णिहसिज्जइ 21 2 5; pret. part. णिहहु 37 8 3 निष्टुष्ट.

णीरज 53 9 6 नीरजस्क.

णील 43 11 4 (1) Nila, (2) इन्द्रनील. √णीव [ निर्+या ] become tranquil; –pres. 3. s. णीवइ 55 8 9 gl. श्रीत-लतामायाति.

णीसङ्ग 24 13 4 'without horns' or 'without halter' (gl. संग=शृङ्ग or रज़ुबन्धन; cf. संगा=त्रत्या D. 8 2).

णीसन्दण 26 19 8 निःस्यन्दन without chariot.

णीसावण्ण 23 7 9, 41 11 5 [निःसामान्य] without a rival claimant; gl. समस्त; 31 9 9 असामान्य.

णीसाहण 23 9 8 [निःसाधन ](1) सैन्यरहित, (2) gl. प्रसाधन-रहित; अनलङ्कत.

णेस 45 4 10, 47 1 9 (second meaning) [नेत्र]वस्त्रभेद fine silken cloth.

णेबाबइ 36 5 9 नाययति. णोब्बी 31 12 3 अपूर्वा (cf. णोक्ख PSM; णवबी Hc. 4 420; G. H. अनोखा).

ण्**हन्ति** 26 15 5 स्नान्ति.

तइंड 40 4 7 तदा.

तड तड 25 16 10 तत्र तत्र.

तिकस्तिकस 56 1 10 (onom.) the rhythmic sound takkisa (of musical instruments).

**तकुव**े 28 8 3, 48 2 9 [तर्क्क ] gl. याचक.

 $^{\circ}$ तम्ब  $24\ 10\ 3$  तत्त्व.

तजा=तर्ज.

-abs. तर्जीव 25 12 9.

तद्वी 21 8 5 त्रस्ता.

°तडक 37 9 8 मजक, विनाशक: gl. भजन. तहतहतहन्त 50 1 6 emitting tadutada sound while breaking.

 $\sqrt{\text{neve}}$  (onom). crackle (w. r. to lightning).

-pres. 3. s. तडयडइ 28 1 8; pres. part. तडयडन्ति.

तणु-अङ्गि 29 3 7 तन्त्रङ्गी.

तणुद्धहण 26 6 3 towel.

त**र्ण** 27 3 2 तद्द्रिगुणित.

तम्बार 54 6 1 विनाश.

तम्बोल 23 6 7 ताम्बूल.

तरण्डय 24 8 7, 45 13 10 नौका.

तरडकतरङक 56 1 8 the rhythmic sound taradaka (of musical instruments).

तरेलिए 31 16 4 (corrupt?) having alighted.

तरूप 31 9 6, 38 13 7, 40 12 10 stroke, slap.

तलार 35 6 9 नगर-रक्षक (D. 5 3)

तहावेह (v. l. तहाविहु 38 5 8 व्याङ्गलता (cf. नहोविह PSM and G. तालावेली).

°तवङ्ग° 55 5 4 गृहविभागविशेष (occurs also in Bh.).

तब्बेल 37 13 3 तदा.

तामस 52 8 3 तिमिरास्त्र.

तालवत्त 26 19 7 तालपत्र.

तिक्खिसङ्गय 32 3 11 [तीक्ष्णशृङ्ग nl.] gl. महिष.

°ति डिक 48 9 3 (fem.) gl. अभिकणिका (cf. a. तणखो spark, तडको sunshine). ति इ 30 3 8 तिष्ठ.

নি**মুण্ड**° 23 15 4, 37 5 G त्रिपुण्डू.

तिम्मण 25 11 8, 34 11 5, 34 13 5, 50 11 11; enl. 'तिम्मणय 26 16 7 sort of curry d. 2 35. eqates इसण wuith तीमन which is rendered by Ramanujaswami as 'sauce': PSM. gives तीमण=कढी 'curry'; Apte records तेमन 'sauce', 'condiment').

°तिय 27 14 5 (en).) स्त्री.

ति-यण 26 4 2 स्त्रीजन.

तियमइ 39 4 7, 9 स्त्री.

 $^{\circ}$ तिरिडिकिया 24 2 4 वाद्यविशेष.

तिसाइय 26 6 4, 27 11 7 तृषित.

ु तुणव ° 26 14 3 (υ. 5 16) झुङ्खाख्यतूर्य-विशेष. gl. मेरी.

तुलगों हैं 48 13 2 यहच्छया ( cf. तुलगां= काकतालीयम् v. 5 15 and तुलगगा=यहच्छा v s м).

तुलाकोडि 22 8 2 [तुलाकोटि ] नूपुर.

तुल-लग्ग 30 2 5 तुलालम.

**तुहारी** 21 11 3 त्वदीया.

°तेइय 53 9 7 द्योतित.

तेजा 34 3 7 १

°तेण्णा 34 3 7 ?

ते**त्तडय** 22 5 1 तावत्.

त्रोण 27 4 8, तोणा 26 13 2 तूणीर, gl. मन्ना (cf. 6. भाथो).

तोसावण 25 17 5 तोषक.

तोणीर<sup>°</sup> 27 4 6 तूणीर.

तोर 35 14 8 [ तुवर ] कषाय (cf. a. तूर्ह ).

√ थक=स्था;

-abs. थेंब्रेनि 22 5 7.

थह °25 5 8°, °25 10 2 समृह ( cf. G. इड. थड °23 6 6, °25 6 3, °29 4 7, 40 2 3 row, battalion, group; gl. wrongly equates with वन. थति 23 5 5 विश्राम halt? ( cf. धत्तिअ D. 5 16; from स्थाप्+ति?). **थाद्य** 34 13 6 [स्तब्ध enl.] dense. thick. यरथरथरन्त 27 9 2 trembling. °थरिमहि (v.l. थरुमिट्ट) 56 1 10 (onom.) particular sound of tabor. थाह 22 4 6 स्त्याघ. थेरासण 36 14 1 कमल ( sec I ). दह 31 14 5, 52 8 7 देहि give ( a. दे ). **दइश** 29 6 7 देख. **°दडक** 25 15 7 तर्जना? **ँद्डि**° 26 14 3, द**डी** 51 1 1 वाद्यविशेष. दण्डादण्डि 52 9 4. °दिनि° 39 1 4 alms given at one time.  $^{\circ}$ दुह् $f x^{\circ}$  27 4 6 वाद्यविशेष.

दयाविणय 36 12 4 दयनीया ( ७. दयामणी ). √दरमल=धद्; -pres. 1. s. दरमलमि 51 1 9; pres. part. दरमलन्त 25 15 4 pret part. दरमलिय 43 2 6. दरिय° 31 7 8 हप्त.

√ दलवह=चूर्ग् ( see I ).
-pres. 3. s दलवहड़ 20 8 6: pret.
part. दलवहिय 40 4 2, enl. दलवहियय

36 6 8; agent. °दलबङ्ग 41 5 5. दलादिल 52 9 6 fight involving mutual pounding.

दवित 21 1 9, 55 8 9 शीघ्रम्.

वाडिय 38 5 7 a hair of the beard (D. 2 101).

हाय 53 10 4 turn to play (in a game), a throw?

दिवि 23 8 5 दीप्ति (cf v. l. दिति).

दिवें दिवें 23 3 3, 4 etc. 36 5 3 प्रतिदि-नम् ( see I ). दिसेव  $38\ 7\ 5\ [$  दिग्+सेव  $?\ ]\ gl.$  पथिक. °दुषह  $48\ 2\ 1$  हिपदी.

**दुइ** 33 7 6 हो+अपि.

दुक्कोयर 27 10 8, 27 11 5 १ gl दुःस्रोदर दुगुञ्छण 50 12 7 जुगुप्मन.

दुग्ग 24 3 7 दुर्गत, दरिद्रिन्.

दुग्धोद्द 25 5 8, 32 13 9, 37 6 3, 40 16 6 द्विप, गज (see I).

दुणाम 31 5 6 ( from दुर्+नामन् ) (fem.) gl. डाकिनी.

दुणिकिटि (v. l. इनकिटि, डणकिटि, दुणिकिटि) 51 1 10 (onom.) particular sound of tabor.

**°दुधर°** 32 7 6 दुर्धर.

**°दुप्पइसार** 23 13 9 दुष्प्रवेशा.

दुप्पेक्सिय 23 13 9 दुष्प्रेक्षा enl.

दुमुदुमुदुमन्त 50 1 5 (onom) crashing with the dumu-dumu sound.

दुरुदुरिन्त 31 3 4 (onom.) producing duruduru sound (from croaking of frogs).

°दुह्नह 22 12 4 [दुर्लभ] पुत्र (cf. н. दुलार from दुर्लभतर).

दुल्लह-लम्भ 26 17 2 [ दुर्लभ+लम्भ ] दुष्प्राप. दुवक्खीहृभय 55 l [ द्विपक्षीभृत enl. ] द्विधापस्त.

दुवारस 45 8 7 द्वादश.

दुब्बाइ 32 2 2 दुर्वात or दूर्वा + आदि ? दुब्बिवरेरय 48 10 3 [from दुर् + विवरेरय = विपरीत] difficult to be reversed. देवङ्ग 26 16 9, 26 17 1 [देवाङ्ग] दिव्य-वस्त्र.

'देसि° 25 9 1 देशी.

√ दोच्छ=जुगुप्स, निन्द् , तिरस्कः; –pres. 3. s. दोच्छइ 42 1; दोच्छिय 29 4 1, 38 19 1.

दोड्ड॰ 34 11 7 ? gl. हस्त-द्भय-उद्दिन (?) दोस॰ 29 1 1 (1) दोष, (2) [ दोषा ] रात्री. दोहाइय 21 7 6, दोहाविय 43 2 8 द्विषाष्ट्रत, विनाशित. ३०४ प**उम<del>च</del>रि**उ

**दूव** 25 14 3 दूत. **दूवत्तण** 31 11 7 दूतत्व.

धगधगधगम्त 28 2 4, 31 11 2 burning fiercely.

**धगधगधग** (onom.) burn hot; -pres. 3. pl. धगधगधगन्त 27 5 6; pres. part. धगधगधगन्त 27 9 2.

धगधगन्ति 31 11 7 (cnom.) f. burning hot. (G. धगधगतुं).

चण 23 14 7, 29 4 9, 36 6 2, 37 3 9, voc. धणें 27 12 5 मार्या (Hc. 4 330; G. धण).

धणिजा 37 6 2 भार्या.

**धणुहर** 21 7 6, 25 1, 25 20 3 धनुष्. **°घणान्दुल** 34 11 4 [धान्यतण्डुल]?

धर 25 15 1 पर्वत.

**भरण** 53 10 6 stake ?

धराधरि 52 9 2 fight involving mutual seizure.

धव 52 10 1 (f.) आह्वान.

धवल 29 11 7 sort of auspicious festive song ( a.धोळ ).

**√ धाड**≍निष्फास् ;

-imper. 2. pl. धाडहों 25 14 4: abs. धोडेंबि 42 2 4.

**घाडीसर** 24 11 7 (1) gl. तीर्थयात्रागमिन् ? (2)?

**ষাणुक्क** 24 12 1 খানুদ্দ.

थाह 23 4 11, 37 6 9 f. distressed cry for urgent help.

**দ্বিঘি** 39 7 9 থিক্**धি**ক্.

धीश 40 1 1 [धीश] बुद्धीश.

√ **धुगधुग=**ज्वल् ( cf. धगधग );

-pres. 3. s. धुगधुगइ 29 3 4.

पुणापुणि 52 9 5 fight involving vigorous shaking on both sides.

धुद्वन्त° 46 3 3 blowing (quali, conches).

**भुद्धवन्ति** 53 11 3 (f.) roaring.

प्रमुक 51 1 9 particular sound of tabor.

धुवगाय° 56 14 2 भ्रमर ( see I ). धुवन्त 25 4 3 धूयमान.

**খুমৱ্য** 23 7 2, 27 137 [धूमश्वज] अप्रि.

धूमवन्ति 50 11 13 seasoned savoury? gl. वचारित (cf. c. वचार. fumigated seasoning; cf. धूम=sort of seasoning with asafoetida etc).

°**घोरणि** 25 13 10 घारा.

°धोरिय 25 2 5 धौरेय.

पह्ज 25 2 1, 25 3 6, 27 9 8, 30 1 9, 30 2 1, 30 11 6 प्रतिज्ञा.

पहर 25 12 10, 26 5 2, 26 6 9, 26 14 4, 30 5 8, 30 11 9, 45 12 16, 48 15 2 प्रविष्ट.

पद्मण्णय 39 8 3 [प्रकीर्ण enl.] क्षिप्त.

"पहन्द 52 2 8, f. "पहन्दी 41 12 5, enl.
"पहन्दय 50 6 5 [from प्रगृद्ध?] हेवा-यित addicted ( G. पेधुं, पेंधुं addict; seasoned ).

 $\sqrt{$  पहसर=प्रविशः; ( see I ).

-pres. 3. s. पइसरसि 23 14 5.

√**पईस**=प्र+विश्;

-pres. 1. s. पईसमि 25 3 6; 3. s. पईसइ 25 8 12, 38 2 7; imper. 2. pl. पईसहों 32 1 8.

पडराणी 41 4 5 [ पौराणा ] पुराणा.

पडरुस 23 8 8 पीरुष.

**°पओलि** 23 9 9 प्रतोली.

**्पओह** 23 13 5 [ प्रवह ? ] प्रवाह ?

पओह 26 9 5 पदौघ.

पकन्दियय 29 6 1 प्रक्रिन्दित enl.

**"पक्क**" 33 13 5 समर्थ ( see I ).

पिक्वयय 33 8 7 पिक्षन् enl. twice.

पक्लोडिय 21 9 3 कम्पित (PSM).

पखालिय 34 12 8 प्रक्षालित ( G. पखाळ्युं ). प्रालगुलन्ति 56 12 5 [ प्र+pres. part.

fem. from √ ਸੁਣਸੁਝ onom.] roaring fiercely.

पहुत्त 33 11 7 buried, concealed (see I).

पङ्गरन्त 38 10 6 ? (The usual menning 'covering' does not suit here ). पचलन्तय 25 4 7 प्रचलत् enl. पश्चइ 23 2 11 पच्यते. **"पचल** 33 4 7 gl. समर्थ ( p. 6 69 ). **√ पचार=उ**प∔आ∔रुभ् taunt ( ef. нс. 4 156); -abs. पचोरेंबि 51 7 6; pret. part. पचारिय 35 15 1, 38 16 8, 58 17 8, 50 4 2. पचेलिड 43 3 4 प्रत्युत ( see I ). **पच्छलें** 24 5 8, 26 12 4 पश्चान. पच्छाणय 24 1 10 प्रच्छादनक. पच्छामुह्ड 27 14 7 (enl.) पराङ्मुखम्. पच्छाहर° 54 11 8 place of ease? gl. वेढाकार(?). पच्छुत्ताविय 35 15 10 [पश्च + उत्तापित] penitent. पजोयइ 23 11 7 प्रपश्यति. **°पितय** 28 5 6 ? gl. संस्कृता. **पद्दवन्धण** 25 16 । [ पद्दवन्धन ] पद्दवद्ध. **ेपडाइय** 41 7 1 पताका enl. (cf. त. पडाई kite). **ेपडिकूलण** 26 13 5 opposing. पहिपाणिय° 4 11 10? पिंडेड 53 11 4 again. पडिवा 26 1 4 प्रतिपदा. पडिवायण 23 4 3 (fem.) fanning ? **पडिवारड** 52 7 8 again. **√ पडिह** [ प्रति+भा ] हच् be liked; -pres. 3. pl. पडिहन्ति 22 5 4. **पडीबड** 43 7 5, 45 8 7 again, back. पडीबी 41 1 प्रति, उद्दिश्य towards. पणइ° 24 2 8 [प्रणयिन्] याचक. पणतीस 53 5 6 thirtylive. **'पणब'** 26 14 3 पटहविशेष. **पत्तल**े 26 12 6 पत्रवत्. **°पत्तिय** 30 11 9 पत्नी enl. पत्तिय 35 8 4-9, 36 13 1-4, 6-7 प्रतीयेत it can be believed; स० प० च० ३९

**ंपत्थरण** 21 2 3 [प्रस्तरण] bedding ( G. पाथरणुं floor-covering ). पथुणिड 32 4 3 प्रकर्षेण स्तुनः. पदूहणन्त 56 9 7 ? पन्ति 39 8 10 [पङ्कि] oil-press ? cf. gl. तिलिवलीवर्दवत्. पप्फुलिय °31 1 6°, 49 12 8 प्रफुलित. पमयद्भय 45 11 7 कपिध्वज. पमेल्रइ 26 8 4 प्रमुखति. पम्मुक 31 13 6, 48 6 8; enl. पम्मुक्स्य 25 15 8, °51 6 10 प्रमुक्त. पयहत्तिय 28 6 5 (1) प्रजावत्, (2) पद्वत्, पयपूरण 22 9 8 [ पदपूरण ] निर्श्वक. पयर 35 13 8 [प्रदर ] बाण ( p. 6 14 ). पयहिण 23 10 3, 25 7 5, 26 1 6, 32 14 9 प्रदक्षिणा. परदार<sup>3</sup> 24 6 6 (1) परा एव दारा; gl. मुक्ति; (2) परदारा, परकीया. **"परायण** 27 8 L पराजेतृ. प**राहिपर** 43 19 6 [ पराधिपर ] परात्पर. परिभक्तिय 29 5 1 gl. प्रदक्षिणीवृत. परिकल्दियम 29 6 1 (enl.) rocked in a cradle? °परिचड्डण 47 10 9 परिमदेक. परिचड्रिय 28 10 9, 30 5 8 आस्ट (cf. चड=आ+हह uc 4 236; a. चड्युं); 23 1 2, 45 7 6 पारंगत, ज्ञान (cf. चड्ड=मृद्, पिष, भुज् нс. 4 126; 185, 110). परिकेय 38 4 2 [परिक्केर] अन्त, gl. समाप्ति. √परिता [ परि+र्त्रे ]; -imper. 2. s. परिनाहि 28 4 2. परित्त 43 8 5 (fem.) परित्राण, परिङ्भविय 36 12 3 परिभूता. परिमिस 36 5 9 [=परिवेप] served food ? परिमिय 26 14 9 परिवृत. √परियन्द rock (as in a cradle); -pass. pres. 3. s. परियन्दिजइ 24 13 8; pres. part. परियन्दिजमाण 51 3 6.

पाणिय-हारि 24 1 9 पानीयहारी (cf. H. परियरू° 25 11 3 स्थाल, भोजनभाण्ड ( D. 6 पनीहारी ] 12; Bh.). परिवायण 29 5 2; gl. जल्पन and नियणक पारक्कय 56 10 9 पर enemy (cf. a. ( i. e. निदान ?). पारकुं ). परिवेढ।वेढि 33 3 4 f. वारंवारं परिवेप्टनम्. **°पासण्डिय** 32 15 10 पाषण्डिक. परिह्ड्ड 23 13 4 gl. वेगवत्. पासिड 22 11 3 better than. **परिह**त्थ 48 5 2 दक्ष. पासेइजइ 26 8 6 प्रस्त्रियते. परिहास 38 14 2 [परिभाषा ] promise? पासेड 29 3 3 प्रखेदः.  $\sqrt{$  परीस=परि+विष् serve ( dishes ); पाहण 32 2 2 पाषाण. -abs. परीसवि 34 12 11. पिङ्गलय 38 10 7 [पिङ्गल enl.] परुण्णय 23 4 11 प्रस्दित (enl.). gl. खुमरिका ? पिलिप्पद्द 35 11 7 प्रदीप्यतं. पिट्टिजन्त 51 13 10 आहन्यमान being पलेवणय 45 6 4 [ प्रदीपन enl. ? ] दाह. beaten. परोद्धिय 31 9 5, 51 12 7 पातित (HC. पिण्डवास 25 10 1 सेवक. 4 200). पित्तिय 53 2 3 पितृब्य. पलोवइ 36 10 6 प्रलोक्यति. पियमाह्विय 27 15 7, 41 4 2 √ पहाट=व्यावृत् return; [ प्रिथम।धविका ] कोकिला [ D. 6 51 ] —imper. 2. s. पहरहि 21 7 1; pret. **पिव** 25 11 4, 5, 26 11 6, 7 इव. part, 438 21 6 8. पिसिवय 39 6 7 bag? (cf. m. पीशवी). पवणुद्धक 23 1 6 [ पत्रनोद्धन ] छन्दोविशेष. पीह्य (v. l. पीहिय) 36 1 5 पीठक pre-**पवलय**° 56 4 4 प्रवाल ? paration administered to a पवियम्भइ 25 15 2, 53 6 7 प्रविज्ञम्भते. पविरल 37 5 2? new-born baby (cf. पीहन rsm). √ पवोल=आंत+कम् pass; **पुक्खर-जुज्झ** 26 15 9 [पुप्कर-युद्ध]?. -abs, प्रवेलिंव 23 9 9; pret. part. पुजाय 49 8 14 ?. पवोलिय 26 5 1. **gomfਰ 37 1**2 8, 45 10 10 **વું**થਰੀ √ **पःवाल**=प्रावय् ( нс. 4 41 ); ( see 1 ). -pret. part. 31 2 1, 45 7 1 (see पुर-णाईंत 31 7 1 gl. नगरव्यवहारक (cf. I); pass, pres, part, enl. पव्यालि-णाइत्त, णाइत्तग 'a marine trader' जन्तय 24 7 1. rsm.) **ैपसवण** 34 2 9 [ प्रशमन ] प्रशामक. पुष्यक्रिय 33 2 9 पूर्वऋत. पसाहियत्त 45 3 4 ! पुब्वयण्ण॰ 29 8 6 [ पूर्वचीणं ] पूर्वकृत. पसुभय 54 9 4 पशुविशेष ? **पूसमाण** 44 12 3 स्तुतिपाठक ? ( PBM ). **पस्इय** 51 10 4 प्रस्ता. पेडभ<sup>2</sup> 50 11 9 सालणक-विशेष sort of पसूयण 46 2 6 [ प्रसद्त ] विनाशक. pickles. पहिलारी 33 14 3 प्रथमतरा. √ पहुच=प्र+म् suffice; पेज 34 12 11, पेजा 25 11 7 पेया. -pres. 1. s. पहुचिम 21 6 8; 3. s. पेट (v. l. पिट्ट, देह) 48 3 9 belly (a. पहुच्चइ 53 2 4. पेट ) पाडापाडि 52 9 8 fight involving पे**ह्यापे** हिं 52 9 7 fight involving mutual pulling down. mutual pushing.

°पेसण° 28 9 6 [प्रेषण ] 40 4 10 सेवा. पेसण-चुकी 23 12 2 (fem.) dead? (see I).

**वेसणबारय** 24 11 3, 26 2 9 [प्रेषणकारक] सेवक.

पोमाह्य 26 2 2, 32 13 10 प्रशस्त, स्तुत (see I).

°पोट्टरिय° 49 8 4 पिण्डी calf ?.

पोइल 52 10 8, enl. पोइलय 39 6 3 bundle (see I).

पोत्थासित्थ 23 9 10 ?.

**°पपय**° 31 6 2 पद.

**"प्कर 40** 2 5 [ स्फर ] shield.

°फर 53 3 5 फलक shield. फर 40 2 5 स्फार १ gl. स्फारीभूत. फन्दस्तय° 38 14 1 (enl.) स्पन्दमान.

**°फम्फाव°** 24 2 8 चारण.

**°फार** °28 2 9, °56 5 3° [स्फार ] अतिशय.  $\sqrt{$ फि**ट**=श्रंश, नश् (  $\alpha$  फीटबुं );

- pres. 3. s. 序题 22 5 6, 31 8 5; pret. part. 陈 45 2 1.

√ फिर=श्रम् ( ७. फरवुं, н. फिरना ): -abs. फिरेंबि 33 9 1.

फुरण 52 6 2 [स्फुरण ]स्फूर्ति.

फुलुन्धुभ° 26 2 6, °26 11 8°, 26 14 4, 31 1 4 भ्रमर.

**फुसन्त** 23 11 6 मार्जत्.

√ फेकार (onom.) howl; -pres. 3. s. फेकारइ 27 2 6.

भक्खर 45 8 7, °45 9 9 भास्कर. °भिजाय° 50 11 11 [भिर्जिका] शाकविशेष (G. H. भाजी).

भजाणय 26 16 5 ( enl. ) भन्नक.

भण्डण  $27\ 2\ 6$ ,  $36\ 5\ 4$ ,  $46\ 4\ 7$  संप्राम.  $\sqrt{}$  भमाड=श्रामय् (  $^{\circ}$ 6. भमाडचुं );

-imper. 2 pl. भमाडहें 25 14 4. भम्भ° 24 2 4 [ भम्भा ] मेरी (D. 6 100). °मम्भीस° 24 2 4, 40 17 4 वायिशेष.

भय-भीस 21 1 7 भय-भीषित.

**मयाउरय** 28 3 9 [ भयानुर enl. ] भयोत्पा-दक.

भयाणण 25 12 10 [for भयावण?] भयानक.

भयावहुरू **27** 4 5 %.

°भवित्ति 37 3 5, 38 12 6 [ भवित्री ] भवि-तव्यता evil fate, gl. मृत्यु.

भसक 33 12 8 भ्रमर.

मामरि 47.7.7 परित्रमण (  $\sec I$  ).

भायणय 36 10 4 [\*भागिनक] भागिनेय ( द. भागो ).

भाषणि 1216 (fem.) भाजन subject to. भासुर 26 19 4 भयङ्कर.

भिडन्तय 28 2 8 (enl.) encountering in battle.

भिन्दामिन्दि 52 9 6 fight involving mutual breaking (of limbs).

मिम्भल  $42 \ 11 \ 1$  विह्नल (  $see \ I$  ).

मिसिणि° 26 4 2 विसिनी.

√ भी ( v. l. भा ) fear; —imper. 2. s. सीहि ( v. l. भाहि ) 33 8 4.

भीसाण 49 16 9 ( for भीयावण ) भीषिका. भुक्खा 25 10 9 बुभुकक्षा (त. भूख ).

भूवावछय 45 4 11 (quali. गेय)! भेट्ट 46 4 2 encountered.

√ भेछ=मिद्;

-pass. pres. 3. s. मेहिज 54 13 9; pret. part. मेहिय 46 7 5 खण्डित (cf. मिहिज PSM); agent. मेहिण 53 6 1; action noun भेहण 51 6 3.

<sup>ु</sup>**भेसइ<sup>°</sup> 2**9 6 6 बृहस्पति. भो 26 3 13 भोस,

भोग्ग °26 3 11° भोग्य; 28 9 3 भोग.

°मह्यवष्ट 24 10 7, 30 8 4, 31 6 2, 48 13 4, 56 2 2 विनाशक, मईक ( cf. °मह्यपट्ट 15 6 5 ).

picious song (n.).

**भच्छर** 34 13 6 [ मत्सर ] milk cream; मयङ्गम ( v. l. अयंगम ) 40 15 8 ? gl. मलाई ( G. ). °मयण 27 3 6 [मदन] one of Cupid's मज्ज्ञयाल 25 2 2 मध्यकाल. arrows. मज्ज्ञार 38 3 3, 45 2 8° मध्य, कटि (cf. मयमुक 27 1 5 मृगमद; gl. कस्त्रिका. मज्ज्ञआर D. 6 121 ). **ेमयवाह** 28 1 4 [ अमृतवाह ] चन्द्र. मञ्छुडु 25 20 3, 28 6 9, 36 9 9, 37 मयासव 24 14 6 [ मदास्रव ? ] intoxica-7 3, 37 12 5, 38 10 2, 38 16 6, ting, making proud? 40 16 10, 41 12 5, 41 18 8, 44 **मरद्द** 22 6 3 दर्प. 7 3, 50 3 3 probably, perhaps. मरामरि 52 9 3 fight involving मक्षरिय° 23 1 7 [ मजरिका ] छन्दोविशेष. dying on all sides. **मडप्फर** °27 5 8, 38 13 7, °39 12 1, मरिएवडं 37 10 4 मर्तेव्यम् ( G. मर्चु ). 42 2 2 गर्व ( see l ). **√ मरुस=**मृष् pard⊙n; **ैमडय** 26 19 6 मृतक ( a. मडुं ). -opt. 2. s. मस्सेजहि 31 14 9. महुदूरमङ् 51 1 8 criss-cross, disor-**मलहर** 36 12 1, 40 13 4 तुमुल-ध्वनि; derly (cf. अइ across, a. आडुं). gl. शब्द ( b. 6 120 ). मङ्गुप् forcibly ( cf. मङ्गा PSM ). मल्हन्त 27 12 6, fem. मल्हन्ति 23 13 8, मणुस 24 15 7 मनुप्य. 56 5 5, मल्हन्ती 23 6 6, enl. मल्हन्तय 26 12 8 moving sportively, मण्ट 34 2 6 विकलाङ्ग ( cf. ¿ट PSM ). rejoicing (cf. मल्ह PSM; त. महालवुँ मण्ड 22 5 8, 37 8 9, 46 8 10, मण्डऍ rejoice). 38 7 5, 39 19 4, 41 8 4, 44 8 9, **ँमसक** 31 7 8 gl. चूर्क (cf. c. मसद्रवुं intensive मण्ड मण्ड 47 4 5 हटात् crush). forcibly, perforce (see I) (a. मिस-कुञ्चय 26 4 6 मपीकूर्चक. मोड, मोड मोड ). महस्र 25 8 11 महत. मण्डल 31 11 4, 32 10 4 क्षन् ( D. 6 महाइणि 38 3 8 gl. पृथुल. 114) मण्डलि 31 3 4 [ मण्डली ] श्रेणी. महाइय 23 9 4, 21 11 1, 25 7 2, 25 मण्डा° 50 11 6 [ मण्डक ] मिष्टान्नविशेष. 12 8 महात्मन् (  $\sec 1$  ). महारय 21 11 3 मदीय ( G. मार्ह ). ़ मण्डिय 49 8 5 knee? (cf. मंडी 'lid', मह 26 7 5 [ मधु ] सुरा. D. 6 111). मह—विन्दु 24 3 9 मधुबिन्दु. **ैमइव 4**0 3 8, 40 16 7 gl. घन dense. मद्दन्त 54 15 4 [ मादंवत्व ] मृदुत्व.  $\# 27 \ 12 \ 5 \ मा; <math>\# \ 25 \ 9 \ 8 \ मा \ मा.$ °मा° 31 1 1 लक्ष्मी. मन्तणय 30 3 3 [ मन्त्रणक ] मन्त्रणा. मन्दल 24 2 2, 26 5 8 [ मर्दल ] मृदन्न. माइणि 50 11 7 sort of fruit used for pickles. **मन्दुर** 21 10 8 मन्दुरा. °माउय 24 14 5 gl. मजीरा वृक्षाथ. मप्प 41 2 7 measure ( G. माप ). मापुँ 32 2 7, 36 5 4 used as familiar  $\sqrt{$  मम्भीस=आश्वामय् ( see I ); address to females. -pres. part. मम्भीसन्ति 28 7 9; pret. part. मम्मीसिय; caus. pres. °माणद्रण्ड 27 8 4, 27 9 6 मानदण्ड. 3. s. मम्भीयावइ 29 7 2. माम 21 3 6, 38 15 5 श्रशुर. मयकरि° 24 12 4 [ मद+करिन् ] मत्तहस्तिन्. **°मायरी 4**5 9 2 मातृ. मयगरू 25 10 8 गज (G. मेगळ) (see I). **मायाम** 39 6 4 मायामय,

मारुव 25 18 9 मारुत.

मासाहारिय  $24\ 6\ 6\ (enl.)(1)$  मांस+आहारिन्. (2) मास+आहारिन्.

मासुरि 37 15 5, enl. °मासुरिय 36 15 9 इमश्रु ( D. 6 130 ).

ਸਿਲਿਜਿਲੇ 47 5 1 gleaming (cf. ਸਿਲਮਿਲਮਿਲ 'shine' rsm).

√ मुण=ज्ञाः;

—pass. pres. 1. s. मुणिजिम 26 18 6. मुख °24 1 2, 26 15 6,° 29 1 4, 34 3 8 मुख.

मुसलामुसलि 52 9 6 fight involving mutual use of pestles.

**मुसुमूर=चू**र्ग ;

-pres. 1. s. मुसुन्रमि 38 6 5; pret. part. मुसुन्रिय 25 6 3, 25 15 5; agent. भुसुन्र्य 26 6 2.

**मुहलारव** 24 2 5 कोलाइलरव ( cf. मुहलरव, PSM ).

मुह-वड 31 12 7 मुख-पट veil.

मुह बुण्णय 23 4 11 विभ-मुख.

मुहियएँ 47 5 6, मुहिवएँ 36 4 9 [मुधिकया] मुधा; gl. एवमेव (cf. मुहिआ p. 6 134) मुद्दय 54 11 4 बृहत-परिमाण-विशेष (cf. a. मुडो).

मेह 24 11 8, °26 13 5° मेण्ड.

मेरव 45 15 14 मदीय ( म. मेरा ).

मेलावक 54 8 6 मेलापक, मिलन.

मोडामोडि 52 9 8 fight involving mutual spraining or twisting. मोहण 27 3 6 मोहन one of Cupid's arrows.

'**रह (in** गेमरइ) 36 15 4 (for राइ?) राजि.

रङ्कोलिर 49 11 8, 56 4 4 प्रेङ्कोलयत् swinging (see I).

रङ्गाविष्ठ 21 1.4 8, °45 12 15 auspicious decorative designs drawn at the entrance of the house ( c. रंगोळी, м. रांगोळी ).

रणडह 29 8 9 रणमुख battle front.

रणरणन्त° 46 1 3 (onom.) tinkling (cf. a. रणकतुं).

रण्ण 27 15 3 अर्ज्य.

रत्तिहिउ 34 1 6 रात्रिंदिवम्.

रत्तिहिणु 34 5 3 रात्रिदिनम्

**°रदय** 21 2 2 [रद्ध enl.] cooked (त. राष्ट्रं).

**रमणचवल** 29 5 S जघनचपला.

रमहिँ 56 15 9 (pres. 3. pl.) रमन्ते.

°रमाउल्ड° 42 6 7, 46 2 1, 48 15 2 [रमाञ्जल] समृद्ध abounding in.

रवण्णी 32 8 4 रमणीया.

रसमसक्त्यमसन्त्र 35 10 8, 40 16 4, 51 1 2 (onom.) emitting hissing and creaking sound.

रसय° 26 7 6 [ रसक ] gl. मद्यभाजन.

रह° 21 14 6, 40 18 8, 56 14 6 रथ्या.

रामायण 23 1,

रायवार 31 7 6 राजद्वार.

रासालुइय 23 1 6 [रासालुब्धक] छन्दो-विशेष.

रासि  $28 \ 1 \ G$  [ रिहम ] किरण.

राहवचरिय 23 1 9 राषवचरित.

रिञ्छोलि °33 2 4°, °38 3 4, °56 4 4° आवली ( see 1 ).

रिणिय 46 I I [from ऋण+इक] अधमर्ण (cf. G. रिणयो).

**रिह** 36 14 13 रेखा.

**रुक्ल** 26 12 6 वृक्ष्.

√ **रब** tear asunder (cf. √ रब 'card' гам, रुजणी=घरही p. 78).

–pres 3. s रुबइ 54 12 9. √ **रुणुरुण=**कन्द् ( PSM );

-pres. 3. s. स्पुरणइ 36 11 4.

°स्णुरुण्टन्त 42 9 7 humming.

√ रुण्ट=ध्वन् ( нс. 4 57 ) hum;

-pres. 3. pl.स्प्रन्त 27 1 5; pres. part. रूप्टन्त 40 17 5.

रुद्द 24 11 8 [रोंद्र ] स्द्रदेवताक, gl. स्द्रो देवता येषाम्.

रुद्दक्कस 24 11 8 gl. अङ्कटिका (?) रुन्द °26 10 9, °31 12 2° विस्तीर्ण. °रुप 53 7 G लोह ( PSM ). **रुहिर-वड** 36 8 5 ? रूइ° 33 11 4 रूपिन् or corrupt for रूय=रूप. रेकारिय 31 14 9 [from रेकार] addressed insultingly? **ेरेक्कण** 53 6 1 प**रि**ष्ठावक ( G. रेलवुं=प्रावय् ). रेहइ 26 1 4 शोभते. √ रोक=रुध् ( G. रोकवुं ); -pres. 3. s. रोक्ट 25 15 2. **रोग्ग** 28 9 3 रोग. रोमन्ती 36 7 1 (=रोवन्ती) रोदमाना. लइ 26 3 13 गृहाण ( G. लें ). ਲਵ 31 15 2 expletive ( a. ਲੋ). **लउडि** 43 15 9 (fem.) लक्टी. **°ढगाण-खग्भ°** 25 15 8, 26 13 5 tying post; 56 8 9 supporting pillar. **ज**ित्रया 23 4 2 दासी. लण्ह 26 17 5 श्रद्भण. लिम्पक 30 2 4, 54 3 9 चोर (cf. लम्पिक्ख D. 7 19 ). °<del>তান্ত্রক</del> 25 6 8, enl. °<del>তান্তর্ব</del> 46 4 5 युद्धाह्वान-नाद ( cf. a. ललकार ). खि 36 13 5 flattery (PSM; cf. a. लहोपत्तो, H. लहोपत्तो, लहोचप्पो, M. लहुपत्तु). **लहुवय** 33 8 5 लघुक enl. लाहण° 30 10 5 gift of food (D. 6 73, 7 21; त. लहाणी 'distribution of gift'). °लाहव 46 4 1 लाभ ( cf. a. लहावो ). °लीव 52 3 10 बाल ? ( n. 7 22 ). जुक 37 6 9 भम; gl. विदारित (छक=तुड нс. 4 116). द्धणाद्धणि 52 9 5 fight involving mutual chopping. **छह=मृ**ज् ( нс. 4 105 ); -imper. 2. s. 要度 23 5 2. लेप्यमय 21 1 10 लेप्यमय plaster-cast.

लोहालोहि 52 9 9 fight involving rolling for both sides. ॰ लोहावण 25 5 8 causing to roll. लोहाविय 25 5 5°, 25 6 3 caused to roll. लो**डइ** 45 11 10 ? °लोणिय° 37 1 5 नवनीत (м. लोणी). लोद्धा 33 8 8 (हे) लुब्धक. लोह्बण्ड 31 7 5 iron (a. लोबंड). व्हिंसिय 22 2 1, 34 8 3 स्रस्त withered ( ल्ह्स=स्नंस् пс. 4 197 ). **ब्हसाबइ** 55 9 5. क्षपयति, म्लापयति (see ल्हसिय ), **ब्हिक=**नि+ली hide ( нс. 4 55 ) -pres. part. ल्हिकन्त 51 13 6; abs. ल्हिंबेंबि 39 1 6; infin. ल्हिक्डिं 53 **°वइ°** 24 15 5 (1) पति, (2) वृत्ति hedg e. वहर 26 9 9, वड्ह 25 7 5 उपविध. वइतरणि 35 13 5, 35 14 6 वैतरणी. वह्छ 39 8 10 वलीवर्द (D. 6 91) (H. बेल ). वहसइ 25 13 4 उपविश्वति. √ व**इसर=**उप+विश ; -imper. 2 3. वड्सर 40 5 1. वइसारिय 26 1 2 उपवेशित. वहसणय 22 8 9, 22 10 2 आसन. √ **वईम**=उप+विश ; -pres. 3. s. वईसइ 23 4 7, 25 8 12; imper. 2. pl. वईसहाँ 37 8 9. **°वगलामुह**  $37\,\,9\,\,6$  वडवानल (  ${f see}\,\,{f I}$  ). वश्वह 23 2 11 व्रजित ( Hc. 4 225 ). **°वच्छ** 29 5 1 बृक्ष्. **ॅवच्छच्छया**° 22 8 **4** [ बृक्षच्छद enl. ] पर्ण. वच्छहण 24 13 4 वत्स-धन. वज 33 5 6 [ वज़ ] diamond. क्ट्रह 25 3 7 निश्चितम्. वडाय 28 4 4 [=पडाय] पताका.

वहु 26 17 5, fem. वड्डी 24 1 5 महत् (D. 7 29).

वड्डारय 21 11 7, 31 15 5 (वड्ड+तर enl.) महत्तर.

विद्वमित् 45 2 10 [ब्रिद्धमत् enl.] superior ( cf H. ब्रिंड्या ).

बढ 42 8 2 मूर्ज term of address in mild rebuke ( nc. 4 362, 420, 422 ).

वण 29 1 11 (1) त्रण, (2) वृक्ष्विशेष.

वणकुक्ड 27 15 6 वनकुक्ट.

वणवस 27 3 9, 28 8 2, fem. वणवसि 27 3 9 वनवासिन.

वणस्सइ 29 6 2 वनस्पति.

विणया° 30 9 1 वनिता.

√ बन्द=ऋध् ;

-imper, 2. s. बहु.

वन्दिण 26 5 3 वन्दिन्.

वन्धणार 53 8 10 वन्धयितृ.

**°वन्धालिय** 33 13 4 वद्ध lashioned?

वष्प 21 12 1, 24 2 9 पिता (वष्प не. 6 88).

**वप्पीह** 27 15 7 चातक (वप्पीह D. 6 90; G. वपैयो; D. पपीहा).

वमाल 23 12 4 (m.), °30 11 9, 45 8 2 कोलाहल (see I).

वस्भण्ड 27 6 7 ब्रह्माण्ड.

वम्भारिय 23 15 4 ब्रह्मचारिन् enl.

वस्म 29 3 4 मर्मन्.

वय 26 11 7 वचस्.

वय° 27 12 7 (for वह) (1) hedge; gl. वाटी (0. वाड); (2) gl. चर्मवधीं.

वरहृत्त 31 1 9 (1) वर (see 1), (2) वरवत्.

**वरण** 54 14 10 bund; gl. पाली (व. पाळ).

वरावरि 52 9 2 fight involving selection (of the opponent ?)

वरि 31 7 4 gl. उपरि.

वरिसालय 24 4 9 वर्षाकाल enl. ( Old a. वरिसालउ).

वरहिण° 26 5 3 वर्हिन्.

वरुण 53 2 2 (for वरुण) तट, सेतु enbankment, gl. पालि.

वरूहिणि 21 8 1, 21 11 5 वर्खियेनी.

वल 27 1 7, 32 3 2 gl. यूपभ (cf. वलय= यूपभ rsm).

√ वल=ज्वल् ( cf. ८. वळवुं ):

-pres. part. वलन्त 29 4 2; pret. part. वलिय 32 14 8 [ ज्वलित ] दग्ध worthless, wretched ( G. वळ्युं ).

बिलिमण्डऍ 27 3 9, 29 9 9, 30 9 5 बलान्कारेण.

वित्रवण्ड-मण्ड° 25 2 6 forcibly ?

 $^{\circ}$ वसण  $28\,\,7\,\,2$  [ व्यसन ] सङ्कट.

वसन्त-राय 26 5 2 वसन्तराज.

वसुणन्द 53 5 6 असिविशेष, gl. फारक (=शस्त्र-विशेष ).

व**हुग्गुण** 37 14 9 वहुगुण.

वहुत्तय 38 8 9 (enl.) प्रभृत (॥, बहुत).

बहुव° 34 7 7 [ वधू enl. ] अप्सरस्

वंस 31 7 3 [वंश] back (cf. o. वांसो) वंसारि 31 7 3 [वंश+अरि ?] गज.

वाडलिं° 27 15 5 पक्षिविशेष.

°बाडिह्नि' 28 2 6, बाओलि 32 2 2 [ वात+ ओली ] strong wind,

°alca 49 8 11 ?

**°वाणासणि**° 28 3 1 [ बाणाशनि ] बाण, **c**f. सरासणि.

वायइ 26 20 1 वाचयति.

°वार 25 9 1 द्वार.

वारण-वार 28 11 1 सिंह, gl. हरि.

वारापेक्ख-करण 22 11 6 [ द्वारापेक्षा-करण ] waiting at door for a guest? gl. अतिथि-द्वारापेक्षण.

बारि 27 10 7, 29 2 4, 30 8 3 ( गज-बन्धन )गर्ता; gl. at 30 8 3: बारण-पाली कृत्वा तटाक-जलमिव बद्धः.

वारिय 38 18 9 क्रम turn, gl. परिपाटी ( G. वारी ).

वालालुचि 23 11 6 pulling of hairs

**°वावण** 26 5 3 वामन. √ बाबर-[ व्यापृ ] 'use weapon' 'fight' 'attack'; -pres. 3. pl. वावरन्ति 43 15 7; pres. part. वावरन्त 40 2 4, 48 5 7. वासइ 26 7 8 वाशत. वासव-दिस 28 8 5 [ वासव-दिशा ] पूर्वदिशा. वासव-पुर 28 7 7 अमरावती. वासिय 28 10 1 [ वासित ] भावित. °वासुत्त 50 11 9 sort of pickles ? वाह ' 24 15 7 न्याध. **°वाहण** 40 1 3 [ वाधन ] वाधक. वाहिर° 54 14 6 वहिस्. वाहिरय 39 9 6 [ वाह्य ] अज्ञात strange (cf. 992). वाहिछ 34 2 6 व्याधिवत. √ विक्लिर [विष्कर] विकृ disperse, spread; -pres. 3. pl. विक्खरन्ति 31 6 4. विश्वी° 42 11 6 वीचि. °विच्छड्ड° 40 2 8 gl. समुदाय ( p. 7 32 ) विच्छत्त ( vl. विच्छडुय ) 32 1 2 १ gl. ( on विच्छदुय ) म्लान. **विच्छाइय** 26 6 4 [ विच्छाय ∵n]. ] निष्प्रभा. **√ वि∗छार** [ वि+क्षारय् ] besm ar (head) with ashes; -ab - विन्छोर्रवि 25 14 4; pret. part. enl. विच्छारियय 30 1 3. ै**विच्छोम 4**5 15 9,  $^{\circ}$ विच्छोय 33 2 5विरह ( cf. विच्छोह D. 7 62; G. वछोहो ). विच्छो**इय** 41 18 7, enl. विच्छोड्यय 39 3 5 विरहित ( see विच्छोअ ). विज्ञा-पाण 38 17 3 [विद्या-प्राण ?] विद्या-शक्ति ( see 19 7 11 ). विश्रण <sup>°</sup>25 11 10°, 50 11 13. enl. °विज्ञणय 26 16 7 con liment.

**ेविहरू 54** 11 3, enl. •विहरूय, 39 6 3

bundle ? (cf. विटलिआ, विटिआ,

विट्टी 'bundle ' PSM; उ. वींटलो, वींटो

विडप्प 29 2 8 राहु ( D. 7 65 ).

bundle).

**ैविडाविड** 54 8 9 निर्मित ? (cf. विडवि**इ**= रच् нс. 4 94). °विद्विरिह्न 37 1 4 gl. विक्षिप्त (cf. विद्विर= आडम्बर, भयङ्कर ). विणड=व्याकुलय् , विडम्बय् bother, delude -imper. 2. нс. विणडहाँ-fut. 3. s. विणडेसइ 40 14 5. विणासयर 27 1 [विनाशकर ] विनाशक. √ विण्णास=वि+न्यास् display, show; -imper. 2. s. विण्णासहि 25 12 2. विण्ह 25 5 2, 36 12 7 द्रयो:. चित्थक  $40\ 16\ 7$  निरुद्ध (cf.  $\sqrt{\ }$ वित्थक= वि+स्था । SM ). वित्थड 40 2 3 विस्तृत.  $\sqrt{\mathbf{a}}$  श्यार [विस्तार्य] show in the presence of, usher? -pres. 1. sing. वित्यारमि 53 2 10. वित्थिय 26 13 4 संबद्ध ? विदय 28 9 4 [ विदय ] gl. निर्दय. विद्याण 21 13 7, enl. 23 3 6, 24 7 2 etc; fem. विद्दाणी 23-4-4 म्लान, शोकातुर. विष्पय 36 13 9 (for विष्पय) अहित. विभुत्तिकर 30 1 7 विभूतिकर. **विस्भय** 28 7 1 विस्मय. **विम्मल** 46 8 4 विह्नल. विस्भाविय 29 7 7 विस्मापिता. वियावडमत्थय 25 20 9, 26 5 11, 26 7 6 [ व्यापृत-मस्तक ? ] नतमस्तक ? 'वियावड 46 3 3 [ब्यापृत]ब्याकुरु abounding in, gl. व्यापित. विरिद्धिय ( v. ]. विरेक्तिय ) 40 3 1 pierc d ? (But rsm. records विरह, विरिष्ठ, विरेष्ठ=वि+स्तृ, तन्, cf. the obscure use of वित्थारमि at 53 2 10 ). विरसंडह<sup>2</sup> 36 15 7 [ विरसमुख ] काक ( cf. विरसमुह D. 7 49). विरिञ्च-वेय 43 10 6 [ विरिश्व-वेद ] ब्रह्म-वेद. **विरिह्निय°** 41 2 1 [ =िवस्तृत ] विशाल. विरुभय  $36\,8\,2$ , विरुयय  $24\,5\,2$ , विरुवय 31 2 2 [बिह्प enl.] कुत्सित bad ( विरुभ D. 7 63, G. वरबुं).

विरुष्य ] to object, be displeased. विरोठिय 25 18 12 विलोडित, मयित. विरोठिण 41 1 4 मन्यक, विनाशक.

**'विलय** 24 4 4, 28 9 9 विनता.

**ंबिलबिलन्त** ((v. l. बुदुबुदन्ति) 39 7 2 (from बिलबिल onom.) wriggling.

**'बिलासिणि'** 23 1 7 [बिलासिनी] छन्दोविशेष.

**°বিন্তুদ্ধ** 51 15 1 bruised (cf. বিন্তুদ্ধ= বিন্তুদ্বির PSM).

विवरम्मुह 25 17 10, 28 2 3, विवरामुह 29 9 7 परा**ब्यु**ख.

**विसडण** 27 2 9 अपशकुन.

**'विसह'** 27 1 4 विस्तृष्ट; 53 6 1 विघ**टि**त; 53 2 2 विनष्ट.

विसमणयण 43 18 5 [विषमनयन ] शिव.

विसन्थुल 25 1 1, °25 19 10 [ विसंद्धुल ] विह्नल.

विसहर  $24\ 6\ 5\ (1)$  चृष-घर, (2) विषधर. विहरफाड  $37\ 8\ 7$ ,  $37\ 11\ 3$  व्याकुल (  $\sec 1$  ).

√ विस्र=खिद्;

-pres. 3. s विस्र्इ 27 14 8; agent. विस्र्ण 22 9 8.

बिहफह  $43\ 9\ 7$ , बिहम्फइ  $45\ 8\ 9$  चृहस्पति. बिहय  $23\ 12\ 4$ ,  $27\ 15\ 4$  बिहग.

বিহুলন্থ 25 5 5, 26 13 6, 39 4 1 বিহুল (see I).

विहाणय  $26\ 19\ 9$  प्रभात ( see I ).

√ विहाव [ विभावय् ] दश् ;

-pres. 3 s. विहावइ 25 4 8, 35 4 9.

विहुर 33 8 5 [विधुर] सङ्घट; °39 1 8° वेदना.

वीया<sup>3</sup> 26 4 9, 37 3 3 द्वितीया.

वुक्द 52 1 caws.

**बुक्तण** <sup>2</sup> 27 15 5, 52 1 7 gl. काक (D. 6 94).

बुढत्तण 50 13 5 मुद्धत्व.

वुष्ण-कष्णय 32 3 12, वुष्णुयण्ण 25 20 1 (for वुष्णयण्ण ?) अवनतकर्ग ? But the gloss on 25 20 1 equates स॰ प॰ च॰ ४० the word with भुल्ले 'gone astray' and बुण्ण is recorded in the senses भीत, उद्दिम only.

'बुब्बुव<sup>9</sup> 37 1 4 बुद्धुद.

वे 29 5 4 द्वि (G. बे).

वेज्झ 26 13 7 push (see I).

वेडुज ° 56 4 5 वंडूर्य.

वेड्रिय 25 4 11 वेष्टित.

°वेणि 41 14 2 ्रो. तट (cf. वेण=विषम-घाट D. 7 74).

वेण्ह 38 9 2 s e विण्ह.

°वेयण्ड° 40 11 1 [ वेतण्ड ] गज.

<sup>°</sup>वेयडिय 26 15 2 खचित (वेअड=स्रच् нс. 4 89).

वेयायर 28 12 4 [ वेदादर ] gl. ब्राह्मण.

 $\sqrt{aेयार=प्रतारय्;$ 

-pres 2 s वेयारिह 39 12 2; pret. part. वेयारिय 33 5 7, enl. वेयारियय 39 12 5.

वेयालिय 43 18 1 [ वैतालिका ] विद्याविशेष. वेलु 29 1 10 ( 1 ) तस्कर ( D. 7 94 ); gl. मुर्ख, वातूल; (2) १ gl. नमे ( =नभित्त) प्रसिद्धः

**बेह्य** 55 3 3 बाली ( D. 7 94 बेला=बाली; G. बेल).

°वेल्लहरू 30 5 8 (1) gl. लिलत-गर्भेश्वर; (2) बिन्वफल; gl. बिम्बीफल (?).

वेह (v. l. पतिणेहे for पुत्तें वहें) 46 6 7 ? वेहाविद्धय 54 4 5 कोपाविष्ट (see I).

'बोज्झ 45 2 3 [जहा] burden ( a. बोझ ).

aiराहिड (v.l. गोराहिड) 47 4 5 gl. सुक्यें sows (explained as बेरि-अधिकाः =बहु-पुत्राः; possibly corrupt for वाराहिड=वाराह्यः)

°वोल (in कहोल-बोल) °23 13 6,°25 11 8 समूह (see बोल PSM).

**√ वोलाव**=व्यावर्तय् ;

-abs. बोलावेंवि 23 15 1.

बोलिय 23 7 1 अतिकान्त.

बोह्य (fem.) 23 9 1, 25 20 8, 30 8 7, 41 10 5 वार्ता, गोष्टी, वाच्, वचन.

बोह्यालाव 40 9 4 [ बोह्र+आलाप ] संभाषण. बोह्यबोह्डि 52 9 2 fight involving words on both sides (cf. G. बोलाबोली verbal quarrel). बोहिय 23 9 5 [ बोधित ] प्रदीपित. सइ 34 3 8 शची. सइ 56 8 9 सदा. सहत्तण 22 11 8 (for सयत्तण) [स्वकः। °त्तण=°त्व ] आत्मीयत्व, gl. सहृदयेण. सहवर 43 17 5 ख्रयम्बर. **सउणध** 27 2 8 (enl.) शकुन. **सउत्तर** 34 4 9, f. सउत्तरिय 34 6 3 गरीयस् superior. √सक्लिकर=साक्षीकृ keep as witness -ab<. सक्खिकरेंवि 29 11 3. सङ्गच्छियच 47 2 7 (enl.) खीकृत (see संगच्छ PSM ). सङ्गद्र 27 1 7 gl. शृहयुगल. सच 22 12 3, 23 2 12, 23 5 4, 23 8 9, 24 5 9, 24 10 3, 24 10 5 [सत्य] promise, boon, truth, pledged word. सजीउ 46 8 8 मजीवः सज्झस 2. 8 6 साध्वस. स्रिणच्छर 25 13 । श्रेनेश्वर. सक्का 31 12 8 संज्ञा. **"सण्णद्धम (** v. l. "ससणुद्धम ) 52 10 10 संनद्ध ? सिंगिमिय 33 7 1 संस्थापित. सपुजाणिय ( v. ]. समुजाणिय ) 36 14 6 ? **्सफरि** 26 14 6 शफरी. सत्तावीसंजोयण 41 4 3 [from सत्तावीस= सप्तविंशति+जोयण=दृष्टा ] चन्द्र ( D.8 22 ). √ समडु=सजीक, make ready ? -समेड्रेवि (v l. समोड्रेवि) 33 8 6 (see  $\mathrm{I}\,\sqrt{}$ समङ्ग ). **√ समलइ** [ समालभ ] वि+लिप्; -abs. समलेहेंवि 50 12 1; pret. part. समलद 45 11 9, enl. समलदय 26 7 3; action noun समलहण 42 9 9. समि**हिय** ( v. l. समुह्रिय ) 49 12 8 समाधित.

समसुत्त 26 17 6 (1) [समस्त्र ] of uniform texture (2) [ समसुप्त ] सहसुप्त ? समंसलिय 36 15 2 [ स+मांसल enl. ] (f.) gl अतिस्थूला∙ √समार [समारच्] निर्+मा; -imper. 2. s. समारहि 25 12 3, 26 2 8; pret. part. °समारिय 28 6 2. समिह 28 7 9 समिध्. °**समुख्य** 26 4 6 समृह. समुब्भड° 24 15 8 [समुद्भट] highly formidable. समुद्धविय 30 10 6 (for समहविय !) समर्पित ( see  $\sqrt{}$  समह्रव I ). ्समुल्हसन्ति 23 13 6 (fem.) rejoicing. समुद्द 51 13 9 संमुख. समोड्डइ (in सन्धु समोड्डइ) 45 2 3 puts ( his shoulder to )? √समोड, समोड्ड prepare, arrange strategically व्यूह्य् ? –ubs. समोडेंवि ( v. l. समेडेंवि ) 48 1 1 ममोइँवि 53 10 2 (cf. समुद्र I and सम्ह). सम्बडिर (v. l. संवडर, संवरड ) 48 11 8 gl. आदित्य ( from शाम्बपुरिन्? ). सरासणि° 26 8 3, 28 2 9, 48 11 1 [ शराशनि ] शर. सरासरि 52 9 3 fight involving arrows on both sides. **'सरुआ**' 40 17 4 वार्यावरोष ( of. √ रुख= нс. 4 57) °सरोद्द 23 13 5 [ सरस्+ओघ] rows of lakes; gl. लहरीमङ्गात. सल 43 8 9 शलाका ? सलग्ध 51 8 9 श्लाध्य. सलोण 25 11 10 (1) सलवण, (2) सुन्दर. सबहण 39 5 9 1 सस 22 6 8, रासा 22 8 2 खर. ससङ्कड 28 6 8 स-संक्रम, स-शङ्क enl. etc. see gl. on the word. सहस्र 25 15 10 सहस्र. सहारण 44 1 (for साहारण=संधारण) comfort. °सहेज्जय 31 15 9 सहाय enl. समसरिस 34 6 5 [ समसदश ] अतिशय-तुल्य.

संक्रिक्ट 46 5 7 निच्छिद्र; gl. wrongly =संकलिकायुक्त ( cf. संकडिल D. 8 15 ). संघड 56 4 7 समृह, gl. संघट. °संघारण 25 17 4 संहारक. संचारिम<sup>2</sup> 33 8 2 spy; gl. हेरिक (cf. संचारी=दृती PSM ). संथ 45 12 6 [संस्था ] market, row of shops? **°संथार** 28 9 7 [ संस्तार ] ( तृण )शय्या. संदाणिय  $32\ 12\ 7\ [$  संदानित  $]\ g$ ]. निरुद्ध.संदीवण 27 3 6 संदीपन Cupid's arrow. **ँसंमज**ण  $34\ 1\ 7$  [संमार्जन ]  $\mathrm{gl.}$  स्नान. संसग्नि 29 3 7 संसर्ग ( PSM ). सं-सा-रय 53 1 3 अतिशय-लक्ष्मी-रत. संस्**डिय** 39 1 7 संभन्न (cf. सूड=भज् нс. 4 106; G. स्डवं 'thrash' ). साइय 26 1 1, 44 9 4, 53 12 9 gl. आलिङ्गन ( a. सांइ ). साठ 54 12 1 सर्वम; gl. wrongly खादम् . **ँसाम** 24 15 6 (from °साम्य ?) g]. सदश. सामिसाल  $26\ 12\ 7$  म्लामिश्रेष्ट (  $\mathrm{see}\ \mathrm{I}$  ). साडिव° 50 11 11 sort of curry ? साडिय  $36 \ 4 \ 9$  विनाशित ( see साड 1 ). सारत्थि 52 1 4 सार्थि. °सारि° 53 10 3 द्युतविशेष. **earte 25** 5 1 गजपर्याण. सालण° 25 11 9, 34 13 4, enl. सालणय 50 11 7 dried and fried pickles. सासय-**लक्स** 28 7 1 [ शाश्वत-लक्ष ? ] gl. निष्पन्द-नेत्र=यक्ष. सासुरय 30 3 9 श्वाञ्चरक-(गृह) ( त. सासरुं ). साहिम्मय 23 9 7 gl. सा( शा ? ) खामितौ =विभिन्न-जननी-जातो. साहार 40 3 10, 40 18 7 समाश्वासन. √ साहार=संधारय् comfort; -abs. साहारेवि 42 8 6. साहुकारिय 26 1 8 साधुवाद-संमानित. °सिकार 26 13 6 सित्कार. °सिकिरिय ( v. l. °सिकरिय ) 39 6 5 % सिक्ट 29 6 4 सिंह.

√ सिज्य=सिध्य be cooked: -pres. 3. pl. सिज्झन्ति 45 12 4. **सिणिद 5**3 11 10 क्लिग्ध-द्रव्य. सिप्पीर 47 6 1 gl. शुन्कतृण (तृणविशेष PSM). सिमिर 25 13 3, 40 16 8 gl. स्कन्धावार, सिमिसिमिसिमिसिमन्त 42 5 3 (onom.) wriggling with simisimi sound (cf. G. समसमतुं). सिलिम्मुह 39 12 9 शिलीमुख. सिल्ह्य °45 12 3, °51 2 7 गन्धद्रव्यविशेष. सिसिर 24 13 5, 34 13 6, 39 8 5° [ शिशिर ] दिध (  $\mathrm{see}\ 1$  ). सिहरिण 50 11 13 [ शिखरिणी ] मार्जिता a dainty of sweet curds. सीय-वर 27 4 ( 1 ) [ श्रीवर ] लक्ष्मीपति (१), (2) शीतपर (?). सीयाख्य 34 13 7 [शीत+आल enl.] शीतल. सीयालय 24 4 9, 28 12 5 शीतकाल enl. ( G. शीयाळो ). सीस 31 6 4 शिष्य. सुबन्धय 25 11 5 सुगन्धि. सु**क्-लीव** 52 3 10 ? सुबाल-कुबाल ? सजन्त 39 7 4 swelling ? cf. H. मूजना, a. सृज्वुं swell ). सुण्णहर 54 11 8 श्रन्यगृह deserted house. सुण्णासण 42 12 8 [ शून्यासन ? ] अर्थशृन्य, hollow? **सु-पच्चल** 25 16 7 सुसमर्थ ( see पचल ). मु-पच्छय 26 12 3 (enl.) सुपध्य. सुमच्छर 26 10 4 सुमस्रण ? सुमहस्रय 23 2 7 मुमहत्क. **सुर-तूर** 28 1 6 दुन्दुभि. सरयक्खितय° 29 15 7 ? सुरायर 31 7 4 [ मुराकर ] सुर-समृह. सुरेह 31 9 6 [ सुरेभ ] ऐरावत. सवित्थय° 28 7 3 [ मुविस्तृत ] सुप्रसिद्ध. √्रसुव [स्वप् ] ( G. सुवुं ); -fut. 3. s. सुवेसइ 23 4 7. सुस**ञ**े 24 14 5 सुनिवद ?

सुद्दिख्य 38 4 9 [सुखासिका] ease, sense of comfort.

सुहल 26 5 11 सुफल.

सुद्दासिय  $24\ 13\ 7\$ सुखासीन  $^{9}\ gl.\$ शोभितम् . सुंसुबर $^{\circ}3$ ।  $3\ 3^{\circ}$ ,  $56\ 9\ 5\$ शिशुमार ( see सुंसुआर I ).

**°स्थ**े 50 11 6 सप.

°सृह 24 13 5 [ सूची ] धान्यमञ्जरी.

स्चिय<sup>0</sup> <sup>0</sup>24 7 5, 40 12 4 gl. त्रुटित (स्ड=भज нс. 4 106.)

**सूसइ** 26 5 7, 29 3 3 शुष्यति.

सेज 42 7 1 गृह.

सेय 26 11 5°, °30 6 5° खेद.

सेरी 49 12 7 (1) खैरा, (2) भद्राकृति (D. 8 57).

सेह्रासेन्डि 52 2 7 fight involving lances on both sides.

**°सेवाल°** 26 11 8 पङ्क ( D. 8 43 ).

सोस 38 17 7 [स्रोतस्] देहद्वार.

सोत्तिय 38 14 5 (1) श्रोत्रिय, (2) सौत्रिक made of yarn.

°सोयवत्ति <sup>2</sup> 50 11 6 मिष्टान्नविशेष.

°सोबीर 50 11 13 [सौबीर] काञ्जिक.

सोसण 27 3 6 शोषण one of Cupid's arrows.

सोहरू 33 1 7 उत्सव (Old a.)

हक्क 25 6 8, 25 15 7 call, challenge. हृह-मग्ग 23 11 8 [ हृहमार्ग] gl. आपण.

इष्ट-सोद 45 11 8 [इट-शोमा] decoration of streets, squares and market places.

हडहड° 24 15 8 gl. अतीव-मुक्त-केशो, भोजन-वस्त्रादि-रहितो वा (PSM records अनुराग, ताप and onomatopoetic senses for this word, while it has हडाहड meaning अखन्त).

**हडू** 52 10 8 अस्थि ( त. हाड-कुं ). **हडुद्दरि** 31 5 8 अस्थिगिरि.

हणहणाकार 46 4 2 (onom.) roaring with hana-hana sound.

हणाहणि 52 9 4 fight involving mutual killing. °हण्डिय 34 11 4 [हण्डिका] earthen or glass jar ( c. हांडी ).

√ **হস্থেন্ড** [ হস্ত+√ বন্ধল ] order by a gesture of hand, order;

-imper. 2. s. हत्थुत्यल्लिह 21 6 4 आदेशं प्रयच्छ; pret. part. हत्थुत्यल्लिय 24 8 1 हर 39 6 6 गृह.

हरिणदेह 40 13 5 gl. चन्द्र.

 $^\circ$ हलबोरू $^\circ$   $24\ 2\ 5$  कोलाइल (  $^\circ$ D.  $8\ 64$  ).

इलाइलि 52 9 6 fight u-ing ploughs as weapons on both sides.

हलुव 26 17 4, 35 3 6 ਲਬੂ enl. (α. ਵਕਰ੍ਹੇ).

**दलुवारय** 34 13 1 लघुकतर enl.

**हज्ञावइ** 29 7 4 चालयति ( G. हलावे ).

हिड्डियय 39 12 7 (enl.) चलित (D. 8 62; G. इल्युं).

हवि 29 11 3 [ हविस् ] अप्रि.

इसहसहसन्ति 27 5 7 (pres. 3. pl.) become ablaze.

हसहसहसहसन्त 28 2 4, 42 5 2 ablaze °हार° 29 15 9 gl. अङ्गहार.

हालाहल 27 14 9.

हाहा° 34 3 7 गन्धर्वविशेष.

हाहाकार 26 20 5.

हिण्डि 23 11 5 परिश्रमण.

हियत्तण 41 7 1 [ हितत्व ] हित.

हिलिहिलन्त 40 16 5 neighing.

**ँहिंसिय**े 27 1 4 हेषित.

हुषासणिय 43 8 9 [ हुताशनिका ] चिता.

°**हुड़का**° ( or हुड़क्क° ) 40 17 4 वाद्यविशेष. °हुण्ड° 38 3 5 gl. मुखहीन.

हुहुहुहुहुहुहुद्दन्त 42 5 3 emitting huhuhuhu sound.

हुलाहुलि 52 9 3 fight using the hula weapons on both sides ( see हुल I ).

हेइ 27 8 7 [हेति] आयुध.

हेट्टामुद्द 25 13 3 अधोमुख.

हेवाइय 56 10 9 gl. गर्व नीताः, गृद्धि प्रापिताः ( a. हेवायो ) become used to frequent.

हेसन्त<sup>°</sup> 23 13 1 हेषत्. होज 27 6 2 भवेत्.

## **Proper Names**

(Real geographical names are spaced out).

**अहर** 48 8 3, °50 10 1, अइरा 48 7 9 अचिरा.

**म इ व इ** उ 45 4 4 gl. श्रीम**ड**वहिलपत्तनस्य ( नगर ).

**मह्बीर** 30 7 9, 30 9 6 [ अतीवीर्य ] अन-न्तवीर्य.

**भ उ उस** 21 1 2, 22 4 9, अ उ जङ्गा 21 4 3 etc. अयोध्या (नगर).

अक्सय 41 11 1, 52 1 1, 52 3 1; अक्षत; अक्खयकुमार 40 15 4, 52 10 4 अक्षतकुमार.

**अक्ल**त्त 52 4 1 अक्त.

**भग्गिकेड** 33 9 10, 33 13 7 अग्निकेतु.

°47 °40 15 6°, °42 12 2.

**धक्रय °**40 15 6°, °42 12 2 अङ्गद.

**अङ्गार** 47 8 8, en]. अङ्गारय 47 2 5 अङ्गार(क).

**° धजय**° 30 2 6, 30 10 4.

**भ**जिय 25 8 2 अजित.

**अक्षणा** 46 8 1 अजना.

**मक्षणेय** 49 9 6 आजनेय.

**अणहरूसुम** 45 5 4, 51 10 7 अनङ्गकुसुमाः

**क्षणन्त** 25 8 8, °31 1 [अनन्त] लक्ष्मण.

**भणन्तवीर** 30 1 2°, 30 3 5, 39 2 6°, 41 8 3 अनन्तवीर.

**अनर**ण्य 21 3 7, 22 11 1, 39 2 6° अनरण्य.

**भणिरू°** 45 10 1 [ अनिल ] पवन ज्ञय.

**अणुद्धर** 33 9 3, 33 9 9 अनुद्धर.

**अगुद्धरि** 44 11 5 अनुद्धरा.

**°क्षणुराह**° 40 6 3, अणुराहा 40 5 10 अनुराधा.

**अपराजिय** 21 4 9, अपराइय 23 3 9, 38 15 6 अपराजिता.

**ममियसर** 33 1 6, 33 2 4 अमृतसरस्. **मर**° 25 8 10.

**मरिट्टडर** 33 9 2 अरिष्टपुर ( नगर ).

**भरिदमण** 31 4 2, 31 5 6°, 31 8 1, 31 10 1, 31 13 9 अरिदमन.

अरुणगाम 27 12 7, 9 अरुणग्राम (ग्राम). अल्ड्झार-ज्यर 40 4 8, 40 5 4, 40 16 1, 8, 41 1 2 [अलङ्कार-नगर] gl. पाताल-लङ्का (नगर).

अपराइय 23 6 8 अपराजिता.

**भ ब्दु भ** 45 4 5 अर्बुद (देश).

अस्सग्गीव 51 3 4 अश्वग्रीव.

अहिणन्दण  $25 \ 8 \ 3$  अभिनन्दन.

**ेक्षा ण इ** 30 2 8 आनर्त (देश).

° आहीर 30 2 11 आसीर (देश).

इक्खक् 31 15 5 इक्ष्वाकु.

इक्खाउ (v. l. इक्खुक ) 38 11 7 इक्ष्वाकु.

इन्दइ 40 15 3, 41 11 1° इन्द्रजित्.

**इन्द्रजइ**  $52\ 1\ 10\ [$  इन्द्रजियन् ] इन्द्रजित्.

इन्द-वायरण 45 4 11 ऐन्द्र-व्याकरण.

**इर°** 50 10 1, 54 1 6, 8 इरा.

हरिणप्पह 27 2 2 कनकप्रभ (इरिण=कनक. D. 179).

उड्य° 33 1 8, 33 2 6, 33 7 3, 33 7 6, 33 9 5 उदित.

उ जो ण य 49 8 13 of Ujjayinī (नगर). उ जो णि॰ 25 17 2 उ जायिनी (नगर).

उज्ज्ञ 23 1 10, 23 12 1, 23 14 3, 24 1 अयोध्या (नगर).

°उत्तम 23 15 8.

उवउवाएवि 33 2 7, उवओवादेवी 33 1 7 gl. उपयोगादेवी.

एकदन्त 51 6 1 एकदन्त.

°एर 54 1 6 अचिरा. एडड एस या 49 8 9 (f.) of Elāpura.

कइकासि° 49 1 6 कैकसी.

कउतुकमङ्गल 21 21, 21 4 6 कौतुकमङ्गल (नगर).

**कक्कोलिया** 50 18 13 कङ्कोलिका. **क**ङ्कालिण 50 8 4 कङ्कालिनी.

कक्काली 49 16 6. **क च्छा य ण** 49 8 10 of कच्छ ? ( नगर ). **क ज़ी** 45 4 10 का श्री (नगर); 4 9 8 6 of Kāñci **कहोर** 23 15 6 कठोर. कणय 21 6 1, 21 7 4 कनक. कणयप्पद्द 33 9 3 कनकप्रभा. क ण्णा उज्ज य 49 8 14 कान्यकुब्जक (नगर). **क ण्णा ड**° 30 2 11 कर्णाट (देश); कण्णा ड य 45 4 5, (f) कण्णा डिय 49 8 4 of Karņāta. कण्ड 21 14 4, 31 8 8, 31 11 9 [ कृष्ण] कण्हपह 27 2 2 कृष्णप्रभ. कण्हवण्ण 36 1 3 कृष्णवर्णा (नदी). कप्पूरचन्द्र 43 12 4 कपूरचन्द्र. कमलिं 56 13 3 कमलाक्षी. कमलोच्छव 33 10 5, 9 कमलोत्सवा. **कम्बूदीव** 44 6 6, 44 7 1 कम्बूद्वीप. कयन्तवक 51 7 1 कृतान्तवक्त्र. क र हा ड य 45 4 3 of करहाटक ( देश ). कल्लाणभुत्ति 47 2 7 कल्याणभूति. **क्छाणमाल** 26 9 7, 26 14 1, 26 19 1. 26 20 4, 20 10 4, 42 2 3 कत्याणमाल ('ला). कवडसुरगीव 43 18 9 कपटमुप्रीव. **कविछ** 27 12 9, 28 7 6 कपिल. का भो छ (v. l. काविल) 49 8 15 of Kāola (देश). **काकुत्थ** 21 13 6 [ काकुतस्थ ] राम. कामकुसुम 45 9 2 [ कामकुसुमा ] अनङ्गकुसुमा. राजिता. **°का म रू व°** 30 2 10 कामरूप. कामलेह° 25 3 3, 26 3 7 कामलेखा. कारोहण 49 8 11 of Kāyāvorahaņa ( नगर ). का वे रि 48 10 4 कावेरी (नदी).

कासव° 33 1 2, 6 काश्यप; gl. wrongly

कासिय 49 8 14 of Kāśī country.

कर्षक.

**°किकिन्ध** 31 18, 43 10 9 कि जिन्ध ( पर्वत ); किकिन्ध 47 10 2, किकिन्धणयरि 43 11 1 किष्किन्धनगरी. किकिन्धपुर 43 1 किष्किन्धपुर. **°कीर°** 30 2 11. कुकूर 30 10 4. कुरुभूसण<sup>2</sup> 32 5 8, 33 10 4, 33 11 1, 33 14 8, 34 4 1 कुलभूषण. कुण्डलमण्डिय 22 6 2 कुण्डलमण्डित. कुन्थु 25 8 10. कुमार 25 8 12, 25 13 5, 25 15 1, 25 17 11, 25 19 7, 25 20 5 लक्ष्मण. क्रवलयलोयणा 50 8 3 कुवलयलोचना. कुवेरभट्ट 22 6 3 कुवेरभट्ट. कुष्वर° 26 7 9, 26 17 7, 26 18 5, 26 11 9, 27 10 9; कुन्वरणयर 26 4 11, 26 7 1, 27 1 1, कुव्वरपुर 26 10 2, 26 20 1 कूबर. °कुसुम° 29 10 4. केउमइ 51 10 3 केतुमती. केकह इ. 21. 3.8, 21.4.3, 9, 38. 15. 6; केक्स्य 21 2 8, 22 7 9, 22 11 2, 22 12 3; केक्स्या 22 8 6, 22 9 4 केक्स्यी. के का ण य 45 4 8 of Kekkāna (देश). केसरि° 30 2 8 केसरिन, °केसव 32 2 11 [ केशव ] लक्ष्मण. को इह ज 26 4 3, 30 2 8. कोञ्चणइ 36 1 9 कौधनदी. कोसल्लणन्दण 22 1 [कोसलनन्दन ] राम. कोसलदुहिया 22 12 4 [ कोसलदुहित् ] अप-खार 36 6 2, 37 7 7, 38 9 3, 40 4 10, 40 6 2, 40 7 7, 40 9 7 etc. **°ख स**° 30 2 11. खीरोवमहण्णव 22 12 8 क्षीरोदमहार्णव. खेमहर 33 10 3, 33 12 1 क्षेमहर. खेमआ हि 31 4 1, 31 10 9, 31 15 1° 42 2 6° क्षेमाञ्जलि (नगर).

**₹** 23 6 3, °30 2 9°, 31 11 6, 51 3 8; गङ्गा<sup>2</sup> 26 1 गङ्गा. गन्धारि 50 8 3 गान्धारी. °गम्भीर 30 2 10 देशविशेष. गम्मीरिय 49 8 6 of Gambhira country, **ंगय** 30 2 6 गज-गयमुह 28 4 1, °30 2 6 गजमुख. गयमुहि 49 16 8, 50 8 4 गजमुखी. गरुडदुय° 30 2 7, 30 10 3 गरुडध्वज. गवय° 40 15 6, 44 6 4. **°गवक्**स 40 15 6, 44 6 4 गवाक्ष. गिब्बाणरवण 41 9 8, 42 8 7 गीर्वाण्रमण ( उद्यान ). गुजार° 30 2 9 गूर्जर (देश). गुणमाला 56 13 3. गुणवइ 44 11 4 गुणवती. गुत्त° 34 11 7, 35 1, 42 3 1 ग्रप्त. गो गा डिय (v. l. कोकणिय) 49 8 10 of Goggada (or Konkana) country. गोपाल° 29 10 5. गोरि 50 8 3 गौरी. गोरोयणा 50 8 3 गोरोचना. गो ला 31 3 2 गोदावरी (p. 2 104) (नदी) गो हिय 49 8 3 of Golla country. गोवद्धण 38 7 7 वासुदेव. गोविन्द 32 7 10, 37 12 9, 38 11 1 लक्ष्मण.

**घणवाहण** 40 15 4, 41 11 1 घनवाहन. **घोड** 42 6 9 ?

°चन्द् 30 10 4 चन्द्र. चन्द्रकन्त 44 11 5 चन्द्रकान्त. चन्द्रकिरण 43 6 5 चन्द्रकिरण. चन्द्रकेड 21 10 3 चन्द्रकेतु. चन्द्रगङ् 21 5 7, 21 10 1, 8, चन्द्रगमण 21 11 2 [चन्द्रगमन]; चन्द्रपत्थाण 21 11 6 [चन्द्रप्रस्थान]; चन्द्रायण 22 7 8

[ चन्द्रायण ] चन्द्रगति.

३१९ **°चन्दण** 30 2 7, 30 10 3 चन्दन. चन्दणहा 40 18 1, चन्दणिह 36 6 3, 36 15 11, 37 1, 41 1, 45 3 6 etc. चन्द्रनसा, शूर्पणखा. चन्द्रपद 25 7 6°, 25 8 5 चन्द्रप्रभ. चन्दमरीचि °56 2 8 चन्द्रमरीचि. चन्दलेह 47 2 3 चन्द्रलेखा. **चन्दहास** 38 13 5 चन्द्रहास ( खड्ग ). चन्दोलर° 40 5 10, 40 11 8°, चन्दोयर °30 2 7, °30 10 3°, 40 11 8°, 40 13 7, 40 14 1, 40 18 6° चन्द्रोदर. चवलवेय 21 10 6, 10 चपलवेग. चामण्ड<sup>०</sup> 32 9 4. चारित्तसूर 28 8 चारित्रथशूर. चारुळिच्छ 44 11 5 चारुलक्ष्मी. चित्त उड 24 15 1, चित्त कूड 24 14 9 चित्र-कट: चित्तरहय 45 4 3. चित्तारहय 49 8 13 of Citrakūța. चीणय 42 6 9, 45 4 10 चीनदेशीय. चेउछ्य 45 4 2 of Ceulla country. जडण °26 1, 51 3 8 यमना. जक्खथाण 33 1 1, 33 8 7 यक्षस्थान (नगर). জ**ভাছ** 38 13 2, 9, 38 14 1, 39 1 6, 39 2 8, 43 2 9 जटायु. जणहण 24 10 1, 25 12 6, 37 13 1 जनार्दन. जणब 21 1 4, 7, 10, 21 6 1, 21 7 4, 21 10 4, 21 11 4, 22 6 8, 38 15 5. etc. जनक. **"जमघण्ट** 30 2 8 यमघण्ट. जम्बद 42 12 2°, 44 14 9, जम्बवन्त 40 15 5 जाम्बूबत्; जम्बुण्णय 44 14 1, 56 2 3, 58 8 7, जाम्बूनद. जम्बूदीव 38 18 2°, 44 2 1 जम्बूद्रीप. जय<sup>9</sup> 33 3 1 पर्वतिवरोष; "30 2 6", 30 10

4 नपविशेष.

जयन्धर 33 2 2.

जयमारू<sup>5</sup> 29 10 4.

जयघण्ट<sup>0</sup> 30 10 4.

जयन्तपुर 30 11 9 नगरविशेष.

**°जयमुइ** 30 2 6 जयमुख.

जाणह 21 7 9, 22 6 6, 23 6 3, 25 7 1, etc. [जानकी] सीता.

°जालन्धर 30 2 11.

जालामालिण 50 8 4, जालामालिणी 49 16 6 ज्वालामालिनी.

जिणयास 39 3 9 जिनदास.

जिणवह 44 11 6 जिनवती.

जियपडम 31 5 6°, 31 6 9, 31 7 8, 31 9 1,31 16 5,48 14 7; जियपोम 31 12 2 जिनपद्मा.

जीवन्तणयर 29 1 जीवन्तनगर.

**झीणपह** 27 2 2 क्षीणप्रभ ( पर्वत ).

टक° 30 2 11 देशविशेष.

णन्दावत्त 30 1, 30 4 1, 30 9 9° नन्दा-वर्त ( नगर ).

णिक्या 30 6 2 ? gl. अनन्तवीर्थ.

ण न्दुर वा री 45 4 9 (f.) of Nandarabara ( नगर ).

णिम 27 11 2, 51 7 7.

ण म्म य 27 1 1, 42 2 3, 45 4 13, ण म्म या 48 9 4 नर्मदा (नदी).

णरसद्दल 30 2 6 नरशार्दूल.

ਯਾਲ 40 1 5, °42 12 2°, 43 6 8°, 56 12 1° ਜਲ.

णास्य 21 1 8, 21 8 4, 21 10 1, 33 1 3; °णारा 34 3 7 नारद.

**णिप्पह** 27 2 2 निष्प्रभ ( पर्वत ).

णिप्पा ह य 49 8 5 of Nepāla country.

णील 4015 5,°43 6 8°, 56 12 9. नील. णे वा लय 45 4 7 of Nepala country.

तक्खय 38 6 6 तक्षक. त जिय° 30 2 10 ताजिक. तम 21 7 5 तमस. तरङ्गमइ 42 2 1 तरङ्गवती. तरङ्गमाङ 47 2 3 तरङ्गमाला. तरिक्च 50 8 2 तरिक्ति. तार 43 6 6, तारा 43 1, 43 3 12°, 50 8 2 तारा. ता वि 27 11 7, 27 12 1 तापी (नवी). तिक्ड 42 8 9, 44 10 10 त्रिकूट (पर्वत). तिजगविहुसण 42 6 1त्रिजगद्विभूषण (हस्तिन्). तिजगविहुसण 42 6 1त्रिजगद्विभूषण (हस्तिन्). तिखा 49 10 1, 50 8 1 त्रिजटा. तिखोत्तिम 34 3 8, 44 11 8 तिलोत्तमा. तिबिहु 46 4 10, 52 3 4 त्रिपृष्ठ. तिसिर 37 14 3, enl. तिसिरय 37 14 8, 9, 38 1, 49 4 2 त्रिशिरस्, तिहुसणतिलय 28 8 5, 28 10 7 त्रिभुवन-तिलक (जिनालय). तु क वि स्थ 49 8 12 तुक्रविषय. तुग्बुर 33 1 3°, 34 3 7 तुम्बुरु.

दण्डय 35 6 1°, 35 8 3° दण्डक (नृप विशेष) 36 1 9, 37 6 4 (अरण्य).

दण्डाउर 35 4 2 दण्डकपुर.

तोयदवाहण 53 2 4 तोयदवाहन.

दण्डारण्ण 38 1 9, 34 9 9, 41 2 9 दण्डकारण्य.

दसंडर° 24 15 1°, 25 1 4, 25 4 8, 25 9 6, 10; 26 1 8,26 2 6, 26 3 4, 26 4 11, 42 2 2 दशपुर (नगर).

दसणावलि 49 16 7 दशनावलि.

दसरह 21 1 2, 7, 10; 21 14 5, 22 3 9, 23 2 5, 24 5 9, 24 10 1, 38 15 5, 40 1 etc.; दससन्दण 22 11 1, 40 10 10 [ दशस्यन्दन ] दशस्थ.

**दससयगइ** See सहसगइ.

दससिर see रावण

दसाणण See रावण.

दसास ८२० रावण.

**दहमुह** see रावण.

**दह्वयण** See रावण.

दहिसुह 47 1 12, 47 1 1°, 47 8 8°, 47 9 9° दिधमुख (द्वीप).

दावाविक 51 5 2 देष्ट्राविल.

दामोदर 32 2 7 [दामोदर] लक्ष्मण.

दासरिह 28 1, 48 15 9 [ दाशरिय ] राम.

°हुजाय° 30 2 4, 30 10 4 दुर्जय. दुण्णयसामिणि 35 7 5, 35 9 3, 35 12 9, 35 13 10 दुर्नयम्बामिनी. दूसण °37 2 10°, 37 3 5°, °37 11 9°, 40 4 10, 40 10 1, 40 18 6, 41 2 6, °42 3 7, °43 1 3 etc. दूषण. दे उल वा ड य 45 4 1 of देवकुलपाटक (नगर). देवहणन्दण 31 13 5 [देवकीनन्दन] कृष्ण.

**"देसविद्ग्सण** 32 5 8, 32 9 9, 33 10 4 देशविभूषण. देशविभूषण. दोण 21 2 8, 21 14 4 द्रोण; दोणराय 22

दोण 21 2 8, 21 14 4 द्रोण; दोणराय 22 8 2 द्रोणराजन्.

धरणीधर see महीधर. धीर 23 15 7.

पहराणय 45 4 4 of Pratisthana (नगर).

पह्नविय<sup>3</sup> 30 2 9 ?

पडणारथ 49 8 2, (f.) of Pauṇāra country.

पडम 31 16 6 [ पद्म ], पडमणाह 44 2 3 [ पद्मनाथ ] राम.

**पउमावइ** 33 9 7, 44 11 4 पद्मावती.

**पडमप्प**ह 25 8 4 पद्मप्रम.

**°पडमिणिपुर**° 33 2 1 पद्मिनीपुर.

पङ्कयराय 45 5 6 पङ्कजरागा.

**°पचण्ड** 30 10 3 प्रचण्ड.

पञ्चासुह 40 15 3, 42 12 9 पञ्चमुख.

पञ्चाल 30 2 9 पाञ्चाल (देश).

**"प ण्डि"** 26 4 3, प ण्डि य 30 2 8 पाण्ड्य. **पमञ्जणि** 48 3 3 [ प्रामञ्जनि ] हनुमन्.

पमडजाण 42 9 8 प्रमदोद्यान.

पयाग 51 3 8 प्रयाग.

**पवणञ्जह** 45 15 5 [ पावनजायि ] हनुमत्.

पवण अय 43 7 2 पवन जय.

पविण 48 3 9, 48 14 4 ( = पाविण ) हनुमत.

पहञ्जणि 48 11 1 [ प्राभजनि ] हनुमत्.

पायालल क्र 36 6 2, 36 9 1, 37 3 7, 37 11 7, 43 3 11 पातालल क्रा (नगर).

**°पा र सी य°** 30 2 10 पारसीक.

स॰ प॰ च॰ ४१

पारियक्त 23 13 2 पारियात्र (देश); °30 2 9° ( तृपविशेष ).

°पाल 29 10 5.

पिङ्गल 21 5 8; 22 6 3.

**पियवन्द्रण** 23 15 7, 25 1 4, 26 1 7, प्रियवर्धन.

**पियब्वय** 33 9 4, 8 प्रियवत.

पिडुमइ 48 2 1°, 48 5 4, 55 12 । पृथमति.

पिहुलप्यह 27/2/2 पृथुलप्रम ( पर्वत ). पिहुलिरि $^2/21/2$  7, 21/4/1 पृथुश्री.

पुण्कत्रह 21 5 8, 22 6 7 पुण्यवती.

**पुष्फयन्त** 25 8 6 पुष्पदन्त.

°पुरिसुत्तम 23 15 8 पुरुषोत्तम.

**°पुण्डरीय**° 23 15 8 पुण्डरीक.

**पुत्रम**े 24 15 8 पुत्रव.

प्यण 32 8 4, प्रा 28 4 5, 9 प्तन.

**पूबण** s∵e पूयण.

पोमाणि 41 4 5 (= पद्मा ?) इन्द्राणीविशेष.

भद्द° 47 4 8, 47 7 9 भद्र.

भरह 21 4 9, 23 8 4, 24 6 7, 24 10 2, 25 13, 25 12 4, 38 15 7 etc. भरत.

भरह 32 8 8 [ भरत ] तृत्यशाख.

भरह 32 8 8 भरत ( मुनि)

भरहेसर 40 17 9 भरतेश्वर.

भाणुकण्ण 40 15 3, 41 11 1 भानुकर्ण.

भामण्डल 21 5 4, 21 8 9, 21 12 4, 22 5 2, 22 7 4, 38 15 7, 38 16 3, 38 17 5.

मद्दबद्धण 33 5 1 मतिवर्धन.

मगह 22 4 7 मगध. मङ्गाल 30 2 9.

म जिस म दे स य 49 8 8 [मध्यमदेशक] of Madhyade (a.

मणवाहीण 44 11 5 मनोवाहिनी.

मन्दोश्रह 4 9 16 5, मन्दोयरि 37 3 6, 41 4 1, 41 7 1, 49 11 1, 51 10 1, मन्दोवरि 49 19 10 मन्दोदरी. मय° 40 15 3°, 41 11 1. **्मयरद्धय<sup>®</sup> 30 10 3 मकर**ध्वज. मयरहरावत्त see समुद्दावत्त. मयवद्भण 35 7 6, 35 8 2, 35 9 4, 35

14 9 सदवधेन.

**मर** 30 2 11 मस्तू.

**मरुभुत्ति** 30 1 7 मरुभूति.

°मलय° 26 4 3 देशविशेष, 30 2 8 नृपविशेष मिक्कि 25 8 11.

**महन्द्रय** 30 2 7, 30 10 4, महाध्वज.

**महाण इ** 23 13 3 महानदी.

महिन्द 46 1 10, 46 2 1, 46 12 5 महेन्द्र.

**्महिवच्छ**े 30 2 7 महीवत्स.

महिहर 30 2 2, महीहर 23 15 6, 29 2 3, 29 **6 9 महीधर; धरणीधर** 29 8 5, 42 2 5 महीधर.

**महमह** 23 8 7 [ मधुमथ ] विष्णु.

मायन्दिय 49 8 4 of Mākandī ( नगर ). मायासुरुवीव 43 1 2, 43 6 3, 43 15 9 मायासुप्रीव.

**°मारिचण्ड°**  $30 \ 2 \ 8, \ 30 \ 10 \ 3$  मारीचण्ड. °सारिच° 41 11 1, 42 12 4 मारीच. **मारीचि** 48 15 6, मारिचि 40 15 3 मारीचि.

**मारुव** 52 10 5 मारुत.

माहिन्द 49 9 3 माहीन्द्र; माहिन्दि 46 4 7 46 12 5 माडीन्द्र.

मिहिला 21 5 3, 21 10 3, 21 10 10° 21 12 7 मिथिला.

**्युइय** 33 1 8, 33 2 6, 33 7 3, 33 7 6, 35 9 5.

**°मेर**  $23 \ 15 \ 6 \$  नृपविशेष,  $24 \ 2$ पर्वतविशेष.

मेहगजिय SCe मेहणाय.

मेहणाय 43 3 8, 51 8 10 मेघनाद; मेहग-जिय 51 8 1 [ मेघगर्जित ] मेघनाद.

मेहवाहण 53 4 1 [ मेघवाहन ] घनवाहन.

रक्ख-दीव 44 10 7 रक्षोद्वीप. रणुरिमय 23 15 8 ?

रण्ण °23 10 5°, °26 14 9 [रहा] आदित्यभायो.

रम्भ 23 6 5, 44 11 8 रम्भा.

रयणचूल 56 13 3 रहाचूड.

रयण (रह) 33 9 79 रत्न(रथ).

रयणकेसि 4472, 4489 रहाकेशिन्.

रयणाविल 44 11 4 रत्नाविल.

रहणेडरचक्कवाल  $21\ 5\ 6, 22\ 5\ 1\ रथनुपूर-$ चकवाल ( नगर ).

**रहुवंस** 21 1 2 रघुवंश.

**रह-सुभ** 21 3 6 [ रथुस्त ] दशरथ; 22 12 9 राम.

राम 23 7 9, 23 14 5, 24 1 11, 24 7 9, 24 11 9, 25 8 12: रामएव 31 16 7 [रामदेव]: रामचन्द 21 4 9 [ रामचन्द्र ]; रामभइ 31 15 7 रामभद्र.

रामडरि 28 5 1, 28 6 9, 32 8 4, 42 2 5 रामपुरी ( नगर ).

रामडरय 45 4 4 of Ramapura. रामण see रावण. रामायण 31 11 5.

राहव 21 7 1, 22 3 9, 24 10 9, etc. [ राघत ]: राहवचन्द 23 6 1, 24 10 9 29 8 1 राघवचन्द्र.

रावण 23 1, 36 6 1, 36 9 2, 36 10 4, 38 16 6; रामण 31 11 5, 48 2 4, 49 16 4, 53 1 रावण: दसाणण 21 1, 37 4 8°, 38 1 3, 38 12 3 [ दशानन ]; दहवयग 23 6 9 [ दशवदन ]; दसास 38 6 1, 41 5 2 [ दशास्य ]; दहमुह 38 5 1 [ दशमुख ] रावण.

रिसह° 25 1 3, 25 8 2, 25 9 10, 26 2 9 ऋषभ.

रुद्धति 26 18 9, 27 9 1, 27 10 9 30 1 7, 42 2 4, रहभूती॰ 26 18 4 स्द्रभृति.

रुद्दवच्छ 30 2 7 रुद्रवत्स.

रेव य 27 1 9, रेवा° 40 10 10 रेवा (नदी) **रोहिणि** 26 14 9 रोहिणी.

**छद्दय** 50 8 2.

क्रम्बण 23 8 2, 23 12, 2, 24 1 4, 24 11 9, 25 13 3, 25 16 1, 25 20 3 etc. लक्ष्मण

रुद्ध 36 6 2, 37 3 7, 38 12 6, 38 19 5, 48 4 2 लड्डा; °लड्डाउर 36 9 1 लड्डापुर; लड्डागयरि 44 10 9 लड्डानगरी; लड्डादीव 44 10 9 लड्डादीप.

**लक्कासुन्दरि** 48 7 2, 48 8 1, लक्कासुन्दरी 48 14 3.

**छच्छि भुत्ति** 45/3/1, 45/9/1 लक्ष्मीभूति. **लच्छीणयर** 45/3/9 लक्ष्मीनगर.

लविक्रय 50 8 2 लविक्रका.

लवलिया 50 8 2 लवलिका.

**लाड**°30 2 11° लाट, 42 6 9 लाटदेशीय.

वहदेहि 21 14 5, 22 5 3 etc. [वैदेही] सीता.

वहरायस्य 15 4 7 of Vajrākara. °वङ्ग° 30 2 9 देशविशेष.

वज्जवण्ण 25 1 2, 25 3 1, 2, 7, 25 5 9, etc., 26 1 2, 26 3 1 etc., 30 1 6, 40 1° वज्जकणे.

व जार य 45 4 8 of Vajjara country. वजाउह 48 4 3, 48 7 1 वजायुष.

बजावत्त 21 12 3, 121 13 5, 23 14 4, 27 1, 32 2 8, 38 9 5 वज्रावर्त ( घतुष्).

व **ड्राय र य** 45 4 6 [वड्ड=महत्+आकर+क] of Vaddayara (cf. a. वडागर्ह scil. मीद्धं 'mineral salt').

वणमाल 29 2 6, 29 3 1, 29 6 9, 29 10 4, 48 15 4 वनमाला.

ਬਲ 25 8 1, 21 14 10, 22 7 6, 23 2 4, 25 5 10, etc. [ਬਲ]; ਬਲएਥ 21 1 3, 21 8 2, 23 9 7 etc. [ਬਲੇਵਰ]; ਬਲਫ਼ਵ 23 5 1 [ਬਲੇਖ਼ਫ਼] ਵਸ.

ब ब्वर 30 2 11 बर्बर.

**वसन्त**ितस्रय 26 5 10 वसन्तितस्रक ( उद्यान ). वसु 23 2 12. **वसुभुइ**° 33 2 5, 8, 33 7 6, 33 9 2 वसुभृति.

वंसत्थल 32 6 9, 34 9 3, 36 31 etc. वंशस्थल.

वारमई° 49 3 9 द्वारावती. वालि 43 6 5.

वालिखिछ 26 12 1°, °26 18 5°, 27 10 4, 8, 27 11 1, 30 1 6, 42 2 4 वालिखिट्य.

वास 23 1 3 न्याम.

वासुण्व 21 13, 2182. 2397 etc. वासुदेव.

वासुपुज 25 8 7 वासुपूज्य. °वाहुवलि 40 17 9 बाहुवलि.

विडल 23 15 8, 30 2 6 विपुल.

विभोय 23 15 7 वियोग.

विचित्तरह 33 9 7, 9, 30 10 1 विचित्ररथ. विजय 23 15 7, °30 2 6°, 30 10 4°.

विजयमहीहर 33 2 1, 33 3 7 विजयमहीधर [ पर्वत ].

विज्ञप्यह 47 2 3, 49 16 7, विज्ञुपहा 50 8 4 विद्युतप्रज्ञा.

विजुलङ्ग 25 2 1, 11, 25 3 1, 25 4 9, 26 1 4, 26 3 8 विद्युदङ्ग.

विन्द्य 21 5 9, 27 1, 27 3 3, 27 6 1, 28 4 6, 30 1 5, 42 2 3, 44 7 9, 48 3 9 etc. विन्ध्य; विन्द्यइरि 27 2 1, 40 10 10 विन्ध्यगिरि.

विडसुग्गीव 43 15 2, 43 3 12 विटमुप्रीव. °विणाम 27 11 2, 51 7 7 विनाम.

विण्ह 37 12 4, 40 4 3 विष्णु.

बिदंह 21 5 3, 21 20 7°, 22 6 6, 22 6 8 विदेहा.

**ਕਿਸਲ**° 25 8 8,

विसल<sup>2</sup> 33 10 3 विमला.

विमहण 23 15 7 विमर्दन.

वियड्न 23 15 7 विदम्ध.

वियद्वपुर 22 5 9 विदम्धपुर.

11 6, 42 12 3, 43 9 13 etc. विराधित.

"विसङ्ख" 30 2 5 विश्वाल्य.
विसास्त 23 15 8 विश्वाल.
विसास्त 56 13 3 विश्वाला.
विहीसण 21 1, 21 1 5, 9, 40 15 4, 41 11 1, 49 1 3, 52 1 10 etc. विभीषण.
विसगइ" 26 2 6 विश्वादगति.

विराहिय 40 2 1, 40 5 10, 40 7 1, 44

विस**हा** 21 14 4 विश्वत्या. वीसपाणि 38 18 1 [ विश्वत्पाणि ] रावण. वे उ क्षिय 49 8 3 of वेउछदेश ( cf. चेउछिय) वे**उन्धर-पुर** 56 9 1.

सच ५६ 22 4 6, 22 7 2 सत्यभूति. सचिति 56 13 3 मत्यश्री. स आण्य 45 4 8 of Sañjāṇa (नगर). सद 23 15 6 शठ. सत्तुदमण 31 8 7, 31 14 6, सत्तुदवण 42 2 7 [ शत्रुदमन ] अरिदमन. सत्तुहण 21 4 9, 22 7 4, 22 10 9, 24

8 8, 38 15 7 etc. शतुप्त. सन्ति 2 : 8 9 शान्ति.

समीरणि 48 15 2 [ सामीरणि ] हनुमत्. समुद्द 56 10 2, °56 10 9, °56 11 4, °56 12 1 समुद्र.

समुद्रावत्त 21 12 3, 34 11 1, 38 7 2 समुद्रावर्तः मयरहरावत्त 50 2 1 [ मकरग-हावर्तः ]: सायर 21 13 5, 23 14 4, 27 1, 32 2 8 [ सागर ] समुद्रावर्ते ( धनुप ).

सम्बु 37 9 9; सम्बुकुमार 36 3 5, 37 4 9, 40 5 3, 40 18 1, 41 1 9, 42 3 3, 45 9 1, 44 4 2 etc. शम्बुकुमार; सम्मुक 44 14 4 शम्बुक.

स**ल**° 30 2 5 शल्य.

संसिकेड 22 6 4 [ शशिकेतु ] चन्द्रध्वज.

ससिपह 27 2 2 शशिप्रम.

ससिवद्धण 21 14 1 शशिवर्धन.

सहस्रकूड 25 7 2, 26 1 5 सहस्रकूट [ जिना-लय ]. **सहसगइ** 43 18 6 सहस्रगति; दससयगइ 47 8 9 [दशशतगति] सहस्रगति.

सहसवाहु 30 9 7 सहस्रवाहु. सहस्रमइ 40 15 4, 42 11 4 सहस्रमति. संभव 25 8 3.

साथर° see समुदावत्त.

सायरबुद्धि 21 1, 21 1 1 मागरबुद्धि. सारङ्गधर 26 16 1 [ शाईधर ] लक्ष्मण.

साहसगइ 47 2 9, 47 3 2, 47 9 6, 47 10 4, 49 4 6 साहसगति.

सिङ्गारिया 49 8 7 of Singāra city? सिङ्गाल 45 4 7, 49 8 2 सिंहल. सिङ्गाल 23 9 9, 24 6 1 सिद्धकूट (जिना-लय).

सिद्धस्थपुर 33 10 2 सिद्धार्थपुर.

सिन्धव° 30 2 10 सन्धव.

सिन्धव 49 8 9 सन्धव of Sindhu country.

सिरिकन्त 44 11 5 श्रीकान्त.

सिरिबच्छ 27 21, 36 4 1 [ श्रीवन्स ] लक्ष्मण. सिरिसइल 45 5 2, 51 5 7, सिरीसेल 46 8 4 [ श्रीशल ] हनुमन.

सिरिहर 28 11 । [ श्रीधर ] लक्ष्मण.

सीय 21 5 4, 22 7 7, 21 11 9, 25 20 6 etc. सीताः सीयाएवि 23 6 2, 9 सीतादेवी.

सीयछ 25 8 6 शीतल.

सीरकुडुम्बिय 24 15 7, 25 1, 25 6 9 सीरकुटुम्बिक.

सीरप्पहरण 24 10 2 [सीरप्रहरण ]; सीराउह 26 18 9 [सीरायुध ] राम.

**ॅसीहविक्कन्त** ३० ८ ५ सिंहविकान्त.

सीहोयर 25 1 3, 25 5 9, 25 8 12, 25 12 3, 25 16 2, 25 17 5, 25 20 7, 26 3 4, 30 1 6 etc. सिंहोदर.

सुरगीव 40 1 5, 42 12 2, 43 3 12, 44 7 7, 44 16 9 etc. मुनीव.

**ंसुगुत्त** 34 11 **7**, 35 1, 42 3 1 सुगुप्त. **सुघोस** 28 7 3, 32 8 3 सुघोषा ( वीणा ). सुण्ड 40 17 1, 2, 40 18 4; सुन्द° 40 17 9, 40 18 2, 41 1 2.

सुन्दर 48 10 8 हनुमत्.

सुन्दरि 44 11 5.

**सुपास** 25 8 5 सुपार्थ.

**सुप्पह** 21 4 9 सुप्रभा.

**सुप्पह** 22 1 3, 5, 9, सुप्पहा 22 9 4, 38 15 6 सुप्रभा.

**ेसुभइ** 47 4 8, 47 7 9 सुभद्र.

सुभुत्ति 27 7 1, 30 1 7 सुभृति.

**सुमइ° 2**5 8 4 मुमति.

सुमणा 50 8 2 सुमना.

सुमित्ति 21 4 9, 23 6 8 सुमित्रा.

**°सुगाल°** 29 10 4 सुकाल.

**सुरव** 33 1 2, 6 gl. सूर्प.

**सुरवइ** 44 11 4 मुरपति.

सुरसेहर 31 4 8 मुरशेखर ( उद्यान ).

°सुवण्णमारु 29 10 4 सुवर्णमाल,

सुवीर 23 15 7.

सुबुद्धिय 50 8 2 मृबुद्धिका.

सुवेल 56 13 6, 55 14 1 ( विद्याधर्गविशेष); 56 13 6 पर्वेतविशेष.

सुव्वय 23 1, 25 8 11 मुत्रत.

सुहमह 21 2 6, 21 3 6, 21 4 4°, 22 11 8° शुभमति.

**्स्र**° 30 10 4 शर्.

**स्रहास** 36 3 6, 37 2 7, 40 8 10, 44 14 3 स्प्रीहास (खड्ग).

सेड 56 10 2, 9, 56 11 4, 56 1 2, 9 सेतु.

सेयंस° 25 8 7, 26 2 9, 56 14 1° श्रेयांस. सेस 38 6 5 शेप.

स्रोकित्ति 21 4 9, 23 5 5, 23 7 3, 25 17 1° [सामित्रि] लक्ष्मण.

सोम्म 28 10 3 सीम्या.

**हणुअ** see हणुव.

हणुरुद्दिव 45 3 10, 51 10 6 हनुरुह-द्वीप. हणुव° 46 47, 47 10 1, 48 14 9,°52 10 4; हणुअ 43 3 3; हणुवन्त 40 15 5, 42 12 6, 43 7 4, 48 6 3, 48 7 1 etc. हनुमत्.

हणुवन्त see हणुव.

हयगीव 46 4 10° हयग्रीव.

हयमुह 48 5 4 हयमुख.

हयमुहि 49 16 8, 50 8 4 हयमुखी,

हरि 21 13 2, 22 7 7, 23 5 10, 24 11 5, 25 11 9°, 25 18 9 etc. लक्ष्मण.

हरिकेलय 45 4 6, हरिकेलिय 42 6 9 of Harikeli country.

**हरिवाहण** 21 2 10, 21 3 4, 21 4 2 हरिवाहन.

हरिसेण 23 15 5 हरिषेण.

हलहर 23 4 6, 24 11 5,°25 11 9 [हलघर]राम.

हलहेड् 23 12 8, 26 13 1, 44 10 7 [ हलहेति ] राम.

**हंसदीव** 56 15 1 हंसद्वीप.

**हंसरह** 56 15 2 हंसरथ.

हिन्दोलय 26 7 5 हिन्दोल enl. (राग).

हिम इरि 23 9 11 हिमगिरे.

हिमपब्बइ 43 18 5 [ =हमपर्वती ] पार्वती.

हिम बन्त 21 5 9, 23 6 3, 31 11 6 हिमबन्.

हिययवम्म 44 11 4 हृदयवर्मका.

हिययाविस् 4.4 11 4 हृद्याविस.

**ំ**ត្តត្<sup>°</sup> 34 3 7.

हेमप्पह 21 2 10, 21 4 2 हेमप्रभ.

## वनस्पतिनामानि

°शर्मुत्तय° 51 2 3 अतिमुक्तक. **ैताॡऱ 4**9 7 6 कपित्थ (cf. p. 5 21 **°अज्ञुण** 51 2 4 अर्जुन. तालुर ). **अ**भूण 51 2 4 [अजन ]? तिलय<sup>2</sup> 51 2 6 तिलक. अञ्जय 52 2 8 निसन्झा 51 2 8 त्रिसन्ध्या (कुसुम) **अरिट्रिया** 51 2 7 अरिष्टिका. **तेन्दुइ** 32 4 11 निन्दुकी. **°अन्वई** 51 2 7 १ दाडिमी 25123. पक्ख<sup>°</sup> 32 4 11, 51 14 18 हुआ. असत्थ 32 5 2, ° आसत्य 51 2 5 अश्वत्थ. पिप्पली 51 2 6. असोग<sup>2</sup> 51 2 2 अशोक. पुण्णाग 49 7 5, "पुण्णाग" 51 2 2 पुन्नाग; °डम्बर 51 2 5 उदुम्बर. पुष्णायं (1) पुन्नाग, (2) gl. राक्षस. °प्तिथया 51 27 अगस्ति ? **पुष्पतली** 51 2 6 पूर्गफली 'कक्कोल' 51 2 4. **°फणस** $^{\circ}$   $51\ 2\ 7\$  पनस (  ${
m g.}$  फणस ). ் **கதுரி** 51 2 8. °क**बारु°** 51 2 8. भुश्र 51 2 3, भूर 47 1 9 ? मन्दागरू 51 2 7 ? °ৰুল্লাগ 51 2 9 কাহন. मह 51 2 8 मध्य. कणइर° 51 2 9 करवीर ( अ कणेर, करेग ). कम्पिछ<sup>2</sup> 51 12 9 ( a. कंपीलो ). मालूर<sup>2</sup> 31 1 6 बिम्बफल (see I). **्माह्**लिङ्ग<sup>०</sup> 49 7 6 मातुलिङ्ग. कयली 51 2 5 कदली (a. केळ). करअ° 52 2 9.  $^{\circ}$ मिरी $^{\circ}$  51/2/8 मरीच. **°करमर**" 50 11 10, 51 2 3. रत्तन्दण 51 2 3 रक्तचन्दन ( PSM ). °ਲ**ਰਲੀ°** 51 1 4. °करबन्द° 51 2 3 करमर्द ( त. करमदी ). 'लाव<sup>°</sup> 51 2 8 लाब. कारे**छ** 50 11 12 ( त. कारेलुं ). °कुन्द° 13 117. लिम्ब 51 2 5 निम्ब. वक्षल 51 2 4. 'कुन्दंद' (v. l. कुन्देंदु) 51 2 4 ? (cf. वड° 50 11 12 ? कन्देन्द्र, v. l. बंदेद 3 1 7 ). °बन्दण  $32\ 3\ 4$ ,  $49\ 7\ 9$ ,  $51\ 14\ 16$  अध्यत्थ केलय 38 11 3 कदलक ( a. केळुं ). **°व**न्दुकः° 51 2 8 १ कोज्जय 51 2 7 कुटजक. ँवा**इङ्गण** 50 11 12 वृंताक ( त. м. वेंगण ). चित्रा 51 2 8. वाणिक्ख 51 28? चिब्मिडिया 50 11 9 चिभिटिका (त. चीमडी) **'बेणृ**' 51 2 8 वेणु. ਫਤਕ° 51 2 8 sce I, णागोह 29 5 8 न्यप्रोध. सज 51 2 4 सजे. °साल 51 2 4 शाल. णात 51 22 नाग. सिरीस 51 2 7 शिरीष ( G. सरसडो ). **णागवेली** 01/2/6 नागवली. णायचम्पय 51 4 6 नागचम्पक. **ेसीसव** 38 19 8 शिंशपा (*५*.शीशम). णालियर 54 3 7 नालिकर. **°सेह्न°** 51 2 9 सेलु, शेलु. 'णिस्व' 51 2 4 निस्ब. हरिडड़ 51 2 8 हरीतकी (G. हरडे). **°हलिही**° 51 2 3 हरिदा. तास्त्र $^{\circ}$  51  $^{\circ}$  5 = ताल्र  $^{\circ}$ .

## ADDITIONS AND CORRECTIONS

| •          |    | *                            |           |              |                                          |
|------------|----|------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------|
| p.         | 1. | Correct                      | p.        | 1.           | Correct                                  |
| २          | 22 | पिऍ                          | ५२        | 17           | गय ( P.'s reading )                      |
| ,,         | 28 | Add after footnote           |           |              | is to be preferred.                      |
|            |    | 8 "rs⊼ पिये"                 | "         | 20           | –णावईँ                                   |
| Ę          | 9  | 'आणिउ जणयणराहिवइ'            | ५३        | 11           | वज-                                      |
| 4          | 16 | गन्धोवयाईं.                  | ,,        | 12           | चैकहर्य                                  |
| १२         | 7  | Should we have               | 40        | 5            | वलेंण                                    |
|            |    | णिण्ण-(=निम्न) for णित्त-?   | ५९        | 21           | उवविस-विण्णउ                             |
| 93         | 16 | अच्छहुँ ( i. e. $\Lambda'$ s | ६०        | 19           | कलाव                                     |
| • •        |    | reading).                    | ६२        | 20           | पडायउ                                    |
| 98         | 2  | एਤ is a better               | ६४        | 5            | पूअण-                                    |
| 1,4        | _  | reading.                     | ,,        | 10           | वोल                                      |
|            | 21 | मत्थ-परिचाइयहुँ              | "         | 20           | जो घइँ                                   |
| ,,         | 28 | Add after the 8th            | ,,        | 21           | तिहुअणतिलउ                               |
| "          |    | note 'rsa परिचड्डियाहुं'     | ६५        | 16           | -बहुला <b>इं</b>                         |
| 98         | 4  | - <b>रुहिरा</b> वलि-         | ,,        | 17           | फलाइ <u>ं</u>                            |
|            | 11 | -गन्ध-                       | >,        | 25           | तिहुयणतिलंड                              |
| "          | 18 | -भय राय-                     | ६७        | 15           | जडच ( P's reading ).                     |
| २०         | 15 | –पहारहँ                      | ,,        | 23           | कित्तिउ <sup>र</sup> ेणिर्व              |
| <b>२</b> 9 | 21 | लील णाइँ                     | ξÇ        | 5<br>bandmar | उह                                       |
| ,,         | 24 | दुत्तर दुःपइसार              | ও I<br>ওও | heading<br>9 | एउनतानमा<br>णिय-संतागहाँ                 |
| <b>२</b> २ | 20 | - सर्च <del>-</del>          |           | 6            | मुणिवरु                                  |
| २४         | 11 | महु-विन्दुंहॅ                | ७८        | 11           | जियन्तपुरें ( P's read-                  |
| २६         | 24 | The inverted coma            | ,         | 11           | ing)                                     |
|            |    | before तिइ is to be          |           | 24           |                                          |
|            |    | $\mathbf{omitted}$           | ۷٥        | 12           | –मङ्यवट्टु<br>पुरणाइंतेण                 |
| २७         | 20 | -मइयवट्ट                     | ٩٥        |              |                                          |
| २८         | 17 | जाय - विवाहउ                 | ८६        | 4            | Should it be पडम-<br>चलण for पडम-णयग ?   |
| २९         | 1  | दिहर्रं                      |           | 10           |                                          |
| ३२         | 6  | ''वट्टइ                      | 20        | 10           | <sup>*</sup> तोणीरहिँ<br><sup>श</sup> र् |
| ,,         | 7  | –दीवउ"                       | "         | 11           | <sup>3</sup> विहरू                       |
| ३६         | 6  | दिहेण.                       | 66        | 01           | एहु पियञ्च                               |
| ३७         | 10 | रामचन्देंणं                  | ९०        | 3            | -मन्दर-<br>१-०-१                         |
| <i>₹ ९</i> | 7  | कों वि                       | ९२        | 13           | साहिर्ड                                  |
| 80         | 25 | रुण्ड-णिरन्तर<br>३           | ९३        | 14           | उप्पण्णू                                 |
| 49         | 10 | अह <sup>8</sup> संमत्तई      | ९६        | 24           | अप्फालिय-धणुहरू                          |

## पडम<del>च</del>रिड

| p.         | l.               | Correct                                 | p.          | 1.    | Correct                       |
|------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------|
| ९६         | ${\bf footnote}$ | 11 to be shifted to                     | १५४         | 17    | गवेसहुं                       |
|            |                  | the next page.                          | 944         | 20    | –चिन्धावली–                   |
| ९८         | 21               | -र <b>न्तु</b> प्वलई                    | १५७         | 6     | –पवणा°                        |
| ,,         | 22               | पेक्खेंवि                               | 946         | 7     | णं                            |
| <b>९</b> ९ | 7                | सुर्यं''                                | 9           | 26    | previously as the             |
| ,,         | 19               | उप्पाइऍण                                |             |       | Ghattā of 40. Sandhi          |
| ,,         | 24               | <b>ਪੈ</b> ਤ                             | १६७         | 11    | तक्खणेंण                      |
| 900        | 25               | –पोसहऍ                                  | 909         | 11    | दसाणणे                        |
| 909        | 15               | मुण्ट                                   | ,,          | 18    | <b>किमो</b> हरू               |
| १०२        | 7                | एवड्ड                                   | "<br>१७६    | 15    | भुज-दण्ड                      |
| ,,         | 14               | It should be जोणिएं                     | 9 6 8       | 2     | वयणुष्णऍण, जम्बुष्णऍण         |
|            | 1 5              | जोणि                                    | १९७         | 18    | णर माणइँ                      |
| "<br>१०५   | 15<br>12         | −दुक्तिय−कम्म−<br>दुरिमुह-              | २००         | 17    | घांत्रयञ्जण पस्यणे            |
| 906        | 3                | ु। <b>र.मु</b> ह<br><sup>४</sup> दोड्ड- | २०८         | 12    | पइट्टुड                       |
| 908        | 6                | पाइ-<br>मुणिवर-कण्ठें                   | 290         | 12    | ह <b>स</b> न्ति               |
| 993        | 3                | तिस्हें                                 | 299         | 24    | परिचड्टणु                     |
|            | 17               | ते लोह-                                 | 298         | 19    | थकु थक्                       |
| ,,<br>१२०  |                  | कोड्ड                                   | 229         | 23    | -सहासई'                       |
| 932        | 18               | दाहियउ                                  | <b>२२३</b>  | 14    | णहुउ"                         |
| 933        | 9                | वृत्तु दसाणणेण                          | <b>२२९</b>  | 14    | रामहों '                      |
| ,,         | 21               | ण वहिय                                  | २३१         | 10    | –वाहेंहिँ                     |
| 936        | 20               | -फन्दन्तउ (A's read-                    | 233         | 27    | 'माणवेंण                      |
|            |                  | ing)                                    | २३४         | 13    | विहसेपिणु                     |
| १३८        | 24               | It should be कम्बूदीव                   | २३८         | 12    | सिहरिणि-धूमवत्ति-'सोवीराँहिं" |
| १४६        | 5                | गयाग–संधीसं,–पाव–तासं                   | २४२         | 5     | च <u>ु</u> सिग                |
| ,,         | 6                | णएण,-घोर-सासं                           | २५०         | 4     | धय-चिन्धइं विहाविम            |
| 9.10       | _                | दुद्धर                                  | २५६         | 16-17 | This is a Catuspadi,          |
| 949        | 9                | -सिमिर-चूरु                             |             |       | not a Satpadī                 |
| १५४        | 16               | करेसहुं                                 | <b>२</b> ६८ | 2     | अण्ण-भवन्तर्वन्तरे            |